THE SAMPLE AND ARENA

A COLUMN OF DRAWA (DAMA)





# स्मृति - सन्दर्भः

श्रीमन्महर्षि प्रणीत—धर्मशास्त्रसंग्रहः गौतमादि-त्रयोदशस्मृत्यात्मकः

चतुर्थो भागः



**नाग प्रकाशक** ११ ए/यू. ए., जवाहर नगर, दिल्ली-७

#### मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आधिक अनुदान से प्रकाशित

#### नाग प्रकाशक

- 1. 11 A/U. A. जवाहरनगर, दिल्ली-110007
- 2. 8 A/3 U. A. जवाहरनगर, दिल्ली-110007

229 200-4 3. जलालपुरमाफी (चुनार-मिर्जापुर) उ० प्र०

ISBN: 81-7081-170-8 (Set)

संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण १६८८

मूल्य :: 900.00 रु० छ: भागों के

नागशरण सिंह, नाग प्रकाशक, जवाहर नगर, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा न्यू ज्ञान आफसेट प्रिंटर्स, ज्ञाहजादा बाग, दिल्ली द्वारा मुब्रित

# SMRITI SANDARBHA

Collection of Thirteen Dharmashastric
Texts by Maharshis.

Volume IV



# NAG PUBLISHERS 11.A/U.A. JAWAHAR NAGAR (P. O. BUILDING) DELH-1110007

This Publication has been brought out with the financial assistance from the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development.

(If any defect is found in this volume, please return the copy per VPP for postage to the Publisher for free exchange.)

#### NAG PUBLISHERS

- (i) 11A/ U.A. Jawahar Nagar, Delhi-110007
- (ii) 8A/3 U.A. Jawaharnagar, Delhi-110007
- (iii) Jalalpur Mafi (Chunar-Mirzapur) U. P.

ISBN 81-7081-170-8 (Set)

1988

PRICE Rs. 900-00 per 6 vols. set

#### PRINTED IN INDIA

Published by Nag Sharan Singh for Nag Publishers, 11A/U.A. Jawaharnagar, Delhi-110007 and printed at New Gian Offset Printers, Delhi.

#### ॥ श्रीगणेशाय नमः॥

### अथ स्मृतिसन्दर्भस्थ चतुर्थ भागे सङ्कलितस्मृतीनां

# नामनिदेंशः

| स्रृतिनामानि |                                    | पृष्ठाङ्काः  |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| ३२           | गौतमस्पृतिः                        | 3028         |
| ३३           | वृद्धगौतमस्मृतिः                   | 3538         |
| ३४           | यमस्मृतिः                          | २०८३         |
| ३५           | लघुयमस्मृतिः                       | १३०६         |
| ३६           | बृहद्यमस्मृतिः                     | २१०१         |
| ३७           | अरुगस्मृतिः                        | 3888         |
| ३८           | पुलस्त्यस्मृतिः                    | २१३४         |
| 38           | बुधस्मृतिः                         | २१३७         |
| 80           | विशष्टस्मृतिः नं० २                | 3888         |
| 88           | वृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः        | 5580         |
| ४२           | <b>ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता</b> | ३३६६         |
| 8ई           | काश्यपस्मृतिः                      | <b>२८८</b> ४ |
| 88           | <b>च्याघ्रपाद्</b> स्मृतिः         | ५,४६१        |
|              |                                    |              |

विशेषः—द्वितीय वशिष्ठस्मृतेर्विषयवैशिष्टचात्पृथगुपन्यासः।

### THE GLORY OF SMRITI SANDHRBHA

This Universe presents itself as a constant current of Expansion and Contraction and of Light and Darkness. It can be Compared to an ocean with its rising and falling tides. High and low tides are only illusory shapes of the ocean itself. They represent its activity but have no existence independent of the ocean. The changing Universe is also an illusion (अविद्या) a mere glimpse of the Eternal Spirit (आस्पा) which is the stable reality behind it. Men of knowledge are never perturbed by either the destruction or the creation of this universe.

The physical world can by known in the form of day and night which are caused by the bright Sun. Thus the light of the Sun is the magnetic force and the principal ingredient of all the animate and inanimate objects comprising the physical world.

From the earaliest of times, two opposing

forces or currents-learning and illiteracy, knowledge and ignorance, Godly life and Satanic ill-will-have been running through the Universe. Several schools of thought have developed in the effort to explain the real creative force behind the universe. The Philosophy tells us that the physical Universe is essentially based on the gratification of the senses and this is known as the Satanic World. The other world on knowledge is known Godly World. Thought and action in the satanic and sensual world are directed towards the gratification of one's senses through amusements and luxuries. Accordingly, one is expected to work for and live a life of social, physical, and sensual conatcts. This tendency is ruinous for the world; it creates disorders and disturbs the Peace of the World. It destroys the feelings of brotherhood and equality.

The second force or current is essentially one of knowledge and light. It leads man to the realization of truth and peace. It produces amo-

ng all creatures a feeling of truth and equality. This in its turn creates faith in the Almig hty. The Upanishads and the Geeta are the manifestation of this tendency.

What is the cause of this Universe? This problem has been tackled in several books and treatises but most of them base their arguments on appearances. As a matter of fact, the real cause of this Universe is illusion at is illusion that brings Universein to existence, when ignora nce gives way to knowledge, the existence of the Universe disappears. The mirage in the desert appears to be the waves of water from a distance, but on closer observation, they come out to be nothing but the play of the sands of the desert. Similarly, the reality of this Universe is understood with the help of knowledge.

Every thing in this Universe has a three-fold relation ship—Birth, Existence and Death. These Subjects have been thoroughly dealt in Smritis which means recollection. The ancient Rishis with the help of their

Yoga saw in the sky invisible shapes and heard inaudible sounds. Whatever letters and words were formed on those waves, they were the guiding utterances of God and have been called by philosophers, 'Shabda-Praman'. The literary men call it the word of God. On the basis of the recollection of those invisible sounds the Rishis laid down in detail the physical. cultural and social code of conduct of mankind in the 'Smritis'. So far Sixty five 'Smritis' have been discovered. It is possible there may be more even.

The purpose of all the 'Smiritis' is that when the creative force enters the human body, it forgets its own shape as in dream one forgets one's own active actions. In order to check the Universe from going towards 'Satanism' and other evil disturbances, the ancient Rishis have given to the world their experiences and realisations so that the world may live upto them. The way of the 'Smiritis' is a sure way to bring peace

dras have been prohibited from these ceremonies and the purpose of this prohibition is not that they are inferior to others. Since they serve all other castes it has not been regarded wise to burden them further with these ceremonies. As one, who brings contributions for the 'Yajnas', also enjoys the fruits thereof; similarly, Shudras enjoy the fruits of all those 'Yajnas', which are done by the members of other castes, whom they serve. Shudras have been defined in the 'Brahma Sutra' as'-'शुभतस्य तद्वाद्श्ववात्" i. e. Shudra is one, who repents for shortlived ephemeral objects.

The fact is that a person of spiritual knowledge is respected by all, irrspective of his caste. Even the Brahmins were only respected when they possessed spiritual knowledge. Raidasji and Kabirdasji were revered by all even though they were by caste 'Chamar' and 'Weaver' respectively. Janak was a Kshatri ya and Sajan, a butcher but because of the in spiritual knowledge they were revered by all.

Thus all men are equal and all are able to get 'Mukti' (Salvation) according to their merits. Those, who regard Shudras as low and untouchable, suffer from a misgiving and donot know their own 'Shstras'.

Almost all the Smriti writers have regarded manners as the basis of the cultural life. Their view is that howsoever learned a man may be, if he is ill-mannered, he cannot be regarded as a learned man. Taking the discipline of good men as basis, the 'Smritis' have depicted the manners and conduct.

The guiding principles of great and good men have been dealt with and naturally their footsteps are followed by others. Therefore, one, who becomes good and great, should become very careful about his conduct because with a little mistake or neglect or sensuousness or pride, he can ruin the life of some others, who would follow him and he shall be held responsible before God.

Some 'Smritikars' think that so long as

humanity was following Truth and Dharma, 'Vyavahar' was not necessary; 'Vyavahar' or law entered Government only, when Truth and Dharma declined and gratification of the senses increased. Within this come the 'Dand Dharma' and the 'Daya Dharma, Some Smritikars have given first place to manners, then to 'Vyavhar' or tact and finally to repentance. Acting according to the teachings of ancient Rishis is recognised as Dharma and the basis of the present Indian Penal Code has been taken from 'Manu' and 'Yajnavalkya',

There are some 'Smritikars' like, 'Ashwala-yan', 'Vyas'and'Bodhayan' who give utmost im portance to 'Varnashram Dharma' and repentance. But on carefully considering the teachings of 'Smritis', the importance of agriculture is evident. 'Yajnas' have been recommended only for those regions where agricuture is practised and the deer of black colour are found. 'Vishnu Smriti' prescribes worship of God and celebration of God festivals.

As a matter of fact, fear of God is very essential. At present, the barbarism and mutual distrust in the world is due to the fact that people do not recognise the existence of God. Creatures of all sorts run out of limits when they do not fear anybody. The Vedas clearly mention that the Sun, Moon and the different planets run on their orbits due to the fear of God. The knowledge about God can be had from the 'Smritis' and the books that tell us about this Power (which is not a subject of either physical or spiritual senses) are known as Shastras. One, who has no fear and love of God, does not deserve to be trusted by anybody in this world. This fear of God is also essential for invoking among the people a fear of the kingly authority.

By the grace of God a ray of hope has sparkled in my heart that the world would be able to enjoy peace and prosperity by acting up to the teaching of the 'Smritis', which are based on the great experiences of 'Manu' and others. In this hope I have tried to present to the world 'Smriti Sandarbh' as a gift. The book runs upto 2528 pages and is divided into four sections. In the earlier stages it was also thought that it may be translated into other languages so that it may become easily accessible to all. But I have been unable to execute the plan due to the hugeness of the task and the paucity of time. Therefore, I have only dealt with the text of different 'Smritis' with their main Contents in Hindi and without attempting interpretation of the text. Thus I have simply described the main features behind the 'Shlokas' of different chapters.

The present book is divided into three sections and deals with manner, Social law or 'Vyavahar' and repentance. In the section of manners or (आवार) 'Sanskaras' have been described as the basis of social conduct. By following these 'Sanskaras' at the right time and in a proper way, the physical and parental dross is washed out with the help of 'Mantras'. As

a result, one's mind developes and the person concerned gains spiritual strength. Along with manners, social and moral life has also been depicted.

The second section deals with 'Vyavahar'. When life of social contact is handicapped, in order to run it on proper lines the moral duties and rights of the Government, the ruler and the public have been given in detail.

The third section about repentance deals in detail with the different kinds of sins and their consequences so that people may defer from sins and may take recourse to truth. In this chapter the different types of sin—कामज, को यज, अज्ञ नज, अतिपाप, उपपातक, अतिदेश and संकरीकरण have been described and the way of repentance for each has been suggested. Thereby it has been attempted to create a task in the people for good doing and 'Sanyas Dharma' which implies the knowlege about ephemeral nature of the universe and the true realisation of God.

Thus the aim and purpose of all the Smritis is to develop man's cultural life and evolve his moral, religous, social and personal life.

Seth Mansukh Rai Moreji has been taking great pains in advancing the cause of pure way of life. Serveral 'Pushpas' (books) of the Gurumand al are ceaselessly trying to propagate the way of 'Sanskritic' life in this world. Pt. Brahma Datta Shastri M. A. and Mahesh Datta Mishra jyotish Tirtha, Ramanath Dadhich and Pt. Kajorilal Mishra and Shri Surajmal Gupta, secretary, Gurumandal and Shri Ramesha singh jaiswal along with other me mbers of Gurumandal have encourged me and helped me very much in collecting and bringing out this 'Smriti-Sandarbha' Valume IV. The Vth Valume is under publication and is expected to be out very soon.

Our grateful acknowledgements are due in the first instance to the owners of the different MSS Libraries, who have rendred, con-

siderable help by lending us the transcripts of their MSS. regarding Smriti Texts included in this collection, particularly to Shri Pandit Tribhuwan Prasad upadhyaya M. A. Vyakarnacharya, Principal Govt. Sanskrit college, Banaras and Dr. Shri Subhadra jha M. A., Librarian in the Princess of wales Sarswati Bhawan Library, Banaras and to Shri K. P. Khaitan Barrister at Law, the Vice-President of the Royal Asiatic society of Bengal, Calcutta and Shri S. K. Saraswati M. A. Librarian in the Society's Library and others, whose untiring efforts have greatly contributed in the presentation of this Volume especially comprising of Smriti manuscripts in the hands of the honourable readers. It will not be out of point to state that The Madras Government oriental Manuscripts Library under Shri T. Chandrasekhar Aiyer M. A. L. T. and Adyar Library of Theosophical Society Adyar, Madras under the drection of Shri Dr. G. Shriniwasmurthy have very kindly lent us all the transcriptions

of their unpublished Smriti Texts to be included in other Volumes proposed to be taken earlier as soon as we approached them with requests. All this is a happy sign for the reorientation of our Cultural heritage.

Since times immemorial, India has been God fearing and a follower of cultured and disciplined life. Hence all people of the world have regarded the way of Indian living with goodwill and respect because it was meant to lead the people of the world to peace and prosperity, The key and way to this life is contained in the different 'Smritis'. Therefore, after collecting the different 'Smritis' in this 'Smriti Sandarbh' I present this as Inida's gift to the world with the prayer that it may show to the world the way of cultured and disciplined life.

Dehradun, U. P. ) for the good of the Universe The 1st. Jan. 54 RAJGURU HARIDATI SHASTRI

## श्रीगणेशाय नमः

## स्मृतिमहत्त्व



संसार की पर पराओं में से प्रकाश और अध्यकार, विकास और संकोच की दो अनादिधारायें निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं। संसार को सागर कहा जाय तो ज्वार और भाटारूपी छीला स्वतः इस छीला के कार्य और कारण बन रही है। समुद्र के अतिरिक्त जैसे ज्वार-भाटा कोई वस्तु नहीं है नाम ज्वार-भाटा है उथल-पुथल इनका स्वरूप भी है, परन्तु वस्तुतः समुद्र ही ज्वार-भाटा है; बनने और विगड़नेवाला संसार वास्तव में कोई सत्य वस्तु नहीं है उसकी, आधाररूपी आत्मतत्त्व से प्रतीति मात्र है। अतः इसके विगड़ने और बनने में धीर व्यक्ति अधीर नहीं होते हैं। "धीरस्तत्र न गृह्यति"।

संसार की प्रतीति दिन रात से होती है। दिन-रात का कारण एकमात्र प्रकाशवान सूर्य है, सूर्य का प्रकाश ही चुम्ब-कीय आकर्षण है, यही जड़-चैतन्य संसार का प्रधान तत्त्व है। इन संसार में आदिकाल से दो प्रकार की शक्ति-विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान, दैवी-आसुरी का क्रम चल रहा है। सृष्टि क्या है ? इसकी रचना-शक्ति की वास्तविकता पर न केवल भारतवर्ष में अपेतु विश्व में अनेक दार्शनिक गवेषणायं सम्प्रदायानुसार

चली आ रही हैं। जहां तक इन्द्रियों की प्रत्यक्षता में सृष्टि का कार्य है वहां तक विज्ञान और उसके आगे दार्शनिक विचार धारायें बड़े वेग से प्रवाहित हो रही हैं।

दर्शन और विज्ञान के परिशीलन करने से ज्ञात हुआ है कि आधिभौतिक संसार भोग प्रधान है इसको ही आसुरी सर्ग भी कहा है। दूसरी सृष्टि ज्ञान प्रधान है, इसे देवी संसार कहा है। आसुरी संसार के भौतिक दार्शनिक विचार और पुरुषार्थ, भौतिक आमोद-प्रमोद एवं भौतिक देह के भोगों तक ही सीमित हैं। इसका उदाहरण संसार की व्यावहारिक क्षमता, नैतिक, पुरुषार्थ और दक्षता से स्पष्ट है।

यह विचार-धारा संसार में अशान्ति, संघर्ष, अदीर्घजीवन एवं पारस्परिक द्रोह और असमानता की द्योतक है। इसे जड़वाद की विचार-धारा कह सकते हैं।

दूसरी ज्ञानवती धारा है जिसके द्वारा सत्य और शान्ति का अनुभव होता है। इस धारा के लोग दार्शनिक औपनिषद निष्ठावाले होते हैं। यह ज्ञानवती धारा मनुष्य मात्र में ही नहीं बिक जीव मात्र में समानता की जनयित्री सत्य की निष्ठात्मक निष्ठावाली है। उपनिषद् गीता द्वारा इसी ज्ञानवती धारा की मलक मिलती है।

संसार का कारण क्या है ? इसमें भिन्न-भिन्न दर्शनों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की रचना, समीक्षा और मीमांसा बताई है। परन्तु वे सब प्रायः प्रस्थक्षवाद पर आश्रित हैं। संसार का यथार्थ

कारण अज्ञान ही है इसी के होने से इसकी प्रतीति होती है। अज्ञान जब ज्ञान में समा जाता है तब इसकी प्रतोति नहीं रहती है। मरुभूमि में जिस प्रकार काल्पनिक जल की वीचि तरङ्गों के रूप में प्रतीति होती है और कार्य काल में सत्य का ज्ञान हो जाता है ये वीचि तरङ्ग सहभूमि का ही नाच है और कुछ भी नहीं। इसी प्रकार यह सारा संसार उसी ज्ञान का चमत्कार है। जितनी भी वस्तु होती हैं उनका सम्बन्ध तीन भावों से होता है; जन्म, स्थिति और लय। इस संसार के प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ ऋषि, मुनि, देव, गन्धर्व, मनुष्य आदि जगत् का आविर्भाव हुआ। इस आविर्भाव, स्थिति एवं तिरोभाव को स्पृति शास्त्र ने सुचारु रूप से वर्णन किया है। स्मृति शब्द का अर्थ होता है स्मरण। ऋषियों ने आकाशमण्डल में आदि अव्यक्त नाद की रेखा तरङ्गों को लहराते-लहराते योग-बल से देखा। उन लहरों से अक्षर और शब्द जो बने वह ईश्वरीय अनुशासनात्मक भगवद्-वाक्य थे। इसीको दर्शन शास्त्रों में शब्द प्रसाण कहा है। इसी को साहित्यकारों ने ईश्वर के वाक्य कहकर प्रशस्ति गाई है।

उस अव्यक्त नाद की स्मरण शक्ति से ऋषियों ने इस भू-मण्डल की मर्यादा, नैतिकता, सांरकृतिकता एवं व्यावहारिकता का जो विस्तारपूर्वक वर्णन किया है उसे स्मृति नाम दिया गया है। स्मृतियां इस समय ६० तक मिल सकी हैं, सम्भव है इस संख्या से भी अधिक धीरे-धीरे जैसा प्रयत्न हो रहा है प्रकाश में आवें। सम्पूर्ण स्मृतियों का तात्पर्य यह है कि चैतन्य जब शरीर में प्रवेश करता है तो अपने ख़रूप को भूछ जाता है जिस प्रकार मनुष्य खप्र में सांसारिक प्रायः जाप्रत् व्यवहार को भूछ जाता है। सृष्टि में विकृति से तथा आसुरी प्रवाह से बचाने के छिये महर्षियों ने अपने संस्मरण को मानव जगत् में भेजा कि इसके अनुसार संसार के जीवन को शान्तिमय बनाकर अन्त में सत्य की प्राप्ति हो जाय और इस बालुका भित्ति की रचना के टूटने पर शोक एवं ख़ेद न हो।

स्मृति शास्त्रों में मुख्य तीन विषयों का निर्णय किया गया है; आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त । सब से प्रथम आचार को लीजिये आचार हो सांस्कृतिक जीवनी है। आचार प्रकरण में — गर्भाधान से विवाह काल तक के संस्कार और उनकी शिक्षा, अनुशासन, जिससे मनुष्यता का विकाश हो, प्रतिपादित है।

संस्कारों के होने से ही सांस्कृतिक जीवनी होती है जो संस्कारों के महत्त्व तथा विज्ञान द्वारा संकारों से बौद्धिक, मानसिक आवरण का क्षरण होकर उनका विकाश नहीं जानते हैं उसे सांस्कृतिक जीवन नहीं कहते हैं। संस्कृति एकमात्र स्मृति शास्त्रों से ही ज्ञात होगी। स्मृति शास्त्रों के ज्ञान और तद्नुशासित संस्कारों के बिना सांस्कृतिक जीवन नहीं होता है।

कुछ लोग सभ्यता को संस्कृति कहते हैं यह उनकी भूल है सभ्यता तो नैतिक जीवन की देन है।

आचार प्रकरण में वर्णाश्रम नियम और सत्व, रज, तम इन सीन गुणों के तारतम्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार श्रेणियों में मनुष्य जाति को विभक्त किया है। उसके अनुसार उनके कर्म जिस कर्म में जिसकी क्षमता है उसे वह कर्म करने का अधिकार दिया गया है, जिससे सृष्टिक्रम सुचारु रूप से चले। इनमें किसी रूपमें उद्य-नीच का भेद नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो झान रेता है उसकी सब प्रतिष्ठा करते हैं, परन्तु चारों वर्ण समान हैं और सब जातियों का आधारभूत धर्म आत्मनिष्टा समान है।

इसी प्रकार छूतपात का विचार है। अज्ञान को छूत कहा है, षोड़श संस्कारों में जब तक उपनयन संकार न हो तब तक बालक से छूतपात होती है। वह उपनयन के बाद ही देव और रित्रकर्म करने का अधिकारी होता है। उपनयन संकार में "धियो योनः प्रचोदयात्" यह शिक्षा दी जाती है कि हे भगवन् हमारी बुद्धि का विकाश की जिये।

तथाकिथत शूद्र जाति को और संस्कारों से विश्वत रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह छोटी जाति है अधितु सब वर्णों की सेवा करने से उसपर दुवारा यह संस्कारों का भार सौंपना ( टादना ) नैतिकता नहीं है। सेवा के टिये श्रीमद्भग-वद्गीता में आता है— "सर्वभूतिहते रताः।" जो व्यक्ति सर्वभूत के हितरूपी कर्म में अर्थात् सेवा में टगा है उसके टिये और कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। इसोटिये सभी शाकों में सेवा

की उच्चता की प्रशंसा की गई है। "सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामण्यगम्यः" सेवारूपी परम धर्म जिसे आत्मधर्म कहते हैं ऐसे निष्ठावान् व्यक्तियों पर और-और कर्मों का बोमा लादना समुचित नहीं। "सर्वें पदा हस्तिपदें निमग्नाः" ऐसे सम्पूर्ण कर्म की उच्चता प्राणीमात्र की सेवा करनेपर परिसमाप्त है। आज काल-क्रम से जिस सेवा कर्म को गीता वेदादि शास्त्रों ने परमोच कर्तव्य माना है उस महनीय गौरवास्पद कर्तव्य को करनेवाले व्यक्तियों को निम्नवर्ग में मानना यह उन लोगों का दम्भ एवं आत्मधर्म को तिरस्कार है। हमारा यह परम सौभाग्य होना चाहिये कि उनके तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति हम असिह्ण होकर उन्हें प्रोत्सा-हन दें और जिन वर्णों की वह सेवा करता है उनके यज्ञादि कर्मों का फल तो उन्हें बिना यज्ञ किये ही मिल जाता है। जैसे, कोई यज्ञार्थ धन या सेवा देता है उसे भी यज्ञ का फल मिलता है।

शूद्रत्व की परिभाषा ब्रह्मसूत्र में आयी है—"सुगतस्य तद्ना-द्रश्रवणात् तद्रवणाच" अर्थात् जो अनित्य वस्तु के लिये शोक करता है, वह शूद्र है।

त्रह्मज्ञानी चाहे किसी भी वर्ण में हो वह सदैव पूज्य है। त्राह्मण तभी पूज्य होते थे जब उन्हें ब्रह्मज्ञान होता था।

देखिये रैदासजी चमार जाति में होते हुए भी एवं कबीर जी जुलाहा जाति में होते हुए भी सब के पूज्य हुए। इसी प्रकार सनकादि श्रित्रिय और जाजिल तथा सजन कसाई आदि ब्रह्मज्ञान से पूज्य हुए। यह उन लोगों का भ्रम मात्र है जिन्होंने शास्त्र के तत्व को न जाना कि शूद्र से अङ्ग स्पर्श वर्जित है।
मैल को धोना शुद्धता है शारीरिक, मानसिक और कायिक मल
और घर के मैल को धोना मनुष्यता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति
में मनुष्यता न हो उससे छूतपात करने का विधान इसलिये
रक्षा गया है जैसे कि संक्रामक (Infectious) रोगाक्रान्त
व्यक्ति से बचने का विधान है। अस्पृश्यता शब्द का प्रचलन
संक्रामक रोगों के सम्बन्ध से हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र के
प्रसिद्ध प्रन्थ चरक में आया है—

कुष्ठज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्रमेव च। औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्तिनरान्नरम्।। एकशय्यासनाचेव वस्त्रमाल्यानुरुपनात्।

इस प्रकार जिन भावों से संक्रामकता होती है उसे अस्पृर्यता कहते हैं। इस रोगरूपी अस्पृश्यता के संक्रमण न होने देने के उपाय अत्यावश्यक है, चाहे फिर वह मानसिक हो या दैहिक हों।

संसर्गश्चापि तैः सह ( याज्ञवल्क्य स्मृति )।

अस्पृश्यता का संक्रमण विकार से, काल से एवं स्वभाव से होता है।

जैसे, वैद्यक शास्त्र के अनुसार रोगों के संक्रमण होने से एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार पापियों के साथ रहने से अस्पृश्यता होती हैं, व्यवहार में तो और भी अधिक रूप में यह स्पष्ट हैं। देखिये, रजस्वला अस्पृश्य होती है—"प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीयेऽ- रजकी तथा" आदि। सभी के जनन मृतकाशीच में असप्रयता रहती है। नित्य शीचादि से निर्जृत होनेपर हाथ धोने के पूर्व व्यक्ति अस्पृश्य है। लेकिन जब उनके रोग दूर हो जाते हैं अथवा समय की अवधि निकल जाती है और पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है तो वे फिर शुद्ध हो जाते हैं।

अतः अस्पृश्यता नित्य वस्तु नहीं है देश, काल एवं अय-स्थाभेदेन स्पृश्यता अस्पृश्यता बन जाती है और अस्पृश्यता स्पृश्यता वन जाती है। यह तो हुई शारीरिक रोगों की अस्पु-रयता के सम्बन्ध की बात। जिस प्रकार शारीरिक अरपृश्यता है उसी प्रकार मानसिक रोग हैं। मानसिक अस्पृश्यता मानसिक मल से होती हैं फिर वह मल चाहे किसी भी जाति में क्यों न हो। जिसके मानसिक मल है तो वह अस्पृश्य एवं जिसके वह दूर हो जाते हैं वह स्पृश्य है। शास्त्र के सन्तुलन में शारीरिक अरष्ट्रयता से मानसिक अर्प्युश्यता कहीं अधिक गम्भीर है। शारीर के रोग इसी देह के साथ रहते हैं मानसिक रोग तो जनम-जनमान्तर तक चलते हैं। संस्कार इन सब को दूर करने के लिये विशेष विधि है जिसका उद्देश्य मानव-जीवन को सफल वनाना है। इस प्रकार सब प्रकार का भैं लापन दूर करना समृति का सिद्धान्त है। हि.खा भी है—"पामा च महमुच्यते"। सब मनुष्य समान हैं, अपने-अपने गुण के अनुसार कर्म करने पर सव मुक्ति के पात्र हो जाते हैं। प्रकृति नटी की महती प्रसार योजना में छोटे-बड़े का भेद कहीं नहीं है।

आचाराध्याय में, सदाचार शिष्टाचार की लेकर सब संस्कार बताये हैं। इन संस्कारों के यथाविधि यथासमय करने से बैजिक एवं गार्भिक मल के धुलने से मन्त्रों द्वारा बौद्धिक विकाश एवं मनोवल प्राप्त होता है। शिष्टाचार के साथ-साथ नैतिक, सामाजिक जीवनी का भी विस्तार से निरूपण किया गया है।

द्वितीय प्रकरण व्यवहार का है। इसमें व्यावहारिक जीवनी पर जो गतिरोध आ जाता है उसको उचित रीति पर सञ्चालन के लिये राजशासन, शासक और शास्त्र के नैतिक व्यवहारऋषी दर्म को भी धर्म कहकर उसका विस्तार किया गया है।

तीसरे प्रायश्चित्त प्रकरण में पापों के प्रायश्चित्त, पाप करने से हट नारकीय गित का विवरण जिससे जनता अपराध करने से हट जाय और सत्य का आश्रय हे सके यह बताया गया है। प्रायश्चित्ताध्याय में कामज, क्रोधज, अज्ञानज, पाप, अतिपाप, उपपातक, अतिदेश, संकरीकरण एवं महिनीकरण को दिखाकर उन-उन पापकमों के प्रायश्चित्त की विधियां बताई हैं। अन्त में, संन्यास धर्म में संसार की अनित्यता एवं भगवान् की सदता बताकर मानव-जगत को सन्मार्ग पर चहने की रुचि प्रदर्शित की है।

इस प्रकार प्रायः सब समृतियों का ध्येय है कि मनुष्य सांस्क्र-तिक जीवन का विकाश कर नैतिक, धार्मिक, व्यावहारिक, एवं सामाजिक जीवन का श्रेय प्राप्त करे। "अभ्युद्य निः श्रेयस" का यह अनुपम योग एवं व्यवस्था है। प्रायः सम्पूर्ण स्मृतिकारों ने सबसे प्रथम सांस्कृतिक जीवनी की जड़ आचार को माना है। उनका मत है कि कितनी भी विद्याओं का ज्ञाता मनुष्य क्यों न हो परन्तु यदि वह आचार-हीन है तो विद्वानों की गणना के योग्य नहीं हो सकता है।

श्रेष्ठ पुरुषों के अनुशासन को आचरण बताकर स्मृतियों में आचार प्रकरण में आचार-सदाचार का निरूपण किया गया है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के लक्षण भी छान्दोग्य में किये हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुगमन स्वभावतः उनके अनुगामियों का पथ होता है। "यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः" श्रेष्ठ कहने योग्य जो व्यक्ति हो जाय उसको अपने आचरण पर बड़ी सावधानी से ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि दूसरे-दूसरे लोग उसके आचरण का अनुकरण करते हैं। इसमें यदि जरा-सी भी असावधानी या इन्द्रिय लोलुपता एवं मानाभिमान से त्रुटि रह गई तो उसके अनुकरण करनेवाले समुदाय का श्रेय तथा अश्रेय का वह ही इस संसार और भगवान के सामने उत्तरदायी है जो उस समुदाय में श्रेष्ठ कहा जाता हो।

यद्यपि सांस्कृतिक जीवन बनाना सब स्मृतिकारों का परम ध्येय हैं और सांस्कृतिक जीवनी को ही धर्म माना भी है। तो भी इस सांस्कृतिक जीवनी के रक्षकस्तम्भ आचार, धर्म, नैतिकता तथा व्यवहार ही मुख्यरूपेण हैं।

कुछ स्मृतिकारों का विचार है कि जब मानवता धर्म और सत्य में रहती थी तब व्यवहार (दण्डनीति) की आवश्यकता नहीं थी। व्यवहार तो राज्यशासन में तब से आया जब से सत्य का हास और भोगों की अभिकृष्टि का प्रवाह सीमा को अतिक्रमण कर गया। राज्यशासन में व्यवहार का स्थान साक्षी, दृण्डधम आदि हैं। दाय को तो धर्म माना गया है। दाय धर्म वैदिक काल में एक रेखा पर है, परन्तु स्मृति ग्रन्थों में दाय भी व्यवहार प्रकरण में रक्खा गया लेन-देन, पूंजीकर, राज्यकर आदि सब व्यवहार दृण्डनीति के अन्तर्गत हैं।

मनु याज्ञवल्क्य आदि कुछ स्मृतिकारों ने प्रथम आचार उसके अनन्तर व्यवहार तथा दुष्टकमों के दण्ड एवं प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है, उन महर्षियों के बताये मार्ग पर चलने को भी धर्म कहा है। जैसे—संस्कार-धर्म, राजधर्म, दण्डधर्म, और प्रायश्चित्त धर्म। जिस मर्यादा को उन त्रिकालज्ञ तपोनिष्ठ ऋषि मुनियों ने अपने समाधिस्थ विचार से संसार के सञ्चालन के लिये बताया है, उसे भी धर्म के नाम से माना गया है। स्मृतियां कुछ रलोकों में हैं एवं कुछ सूत्रों में। भारतीय व्यवहार, राज-दण्ड का मापदण्ड मनु याज्ञवल्क्य से लिया गया है।

कुछ स्मृतिकारों ने जैसे, आश्वलायन, व्यास, बौधायन आदि ने केवल वर्णाश्रमधर्म और प्रायश्चित्त का ही अधिक गौरव माना है। शातातप आदि ने रोग-मुक्ति का उपाय और हारीत, पाराशर आदि ने इस युग में कृषि कर्म करना उससे उपजीवन सभ्यता का निरुपद्रव जीवनोपाय बताया है। स्मृतियों के विचार करने से स्मार्त धर्म का आधार कृषि कर्म मुख्य है। जिस देश में कृषि कर्म तथा काले रंग का मृग होता है वहीं के लिये यज्ञों का विधान बताया है।

हारीत आदि कुद्र स्मृतियों में देवोपासना, देवोत्सव आदि का विधान और इप्रापूर्त का विस्तार है। इन सबका अभिप्राय उच भावना द्वारा ईश्वर परायणता का है। किसी स्पृति ने आचार को, किसी ने व्यवहार-दण्डनीति को किसी ने प्राय-रिचत्त आदि को, प्राथमिकता दी है। यह सब कालभेद से उपपादन है। स्मार्त सिद्धान्त सब को सांस्कृतिक जीवन की प्रेरणा देता है। संसार में वर्वरता, विभीषिका और पारस्परिक विरोध का प्रधान कारण ईश्वर के अस्तित्व को न मानने से रागद्वेष काम क्रोध की स्वच्छन्द गति ही है। प्राणी सात्र अपनी-अपनी सर्यादा का उल्लान करने को तब ही दौड़ते हैं जब उनको किसी का भय नहीं होता है। वेदों में कहा गया है - "भीपास्मात् तपति सूर्य." भगवान् के भय से सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारा एवं मृत्यु आदि अपनी-अपनी मर्यादा पर चलते हैं। अव्यक्त भगवान् का ज्ञान स्मृतियों द्वारा होता है, जो वस्तु हमारी आंख या कान आदि ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है और उस वस्तु की खिति है तो उसका ज्ञान हमें शब्द प्रमाण हेस द्वारा ही होता है। उस लेख को शास्त्रीय कहते हैं जिससे ईरवर का ज्ञान हो। जिसका ईरवर पर विश्वास नहीं है वेह व्यक्ति सांसारिक कार्य में किसी का भी विश्वासपात्र होने कः अधिकारी नहीं है। ईश्वर के भय से छोग छिपकर पाप करने से डरते हैं। राजदण्ड का भय तो तब है जब कोई साक्षी के द्वारा उस दोष या अपराध को प्रकट कर सके। अतः राजशासन के लिये ईश्वर का भय सब से प्रथम होना चाहिये।

यह भी विचार हुआ था कि प्रधान-प्रधान भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाय जिससे अपनी-अपनी प्रधान भाषा के द्वारा इस संदर्भ का रहस्य प्रत्येक को आसानी से प्रकट हो जाय किन्तु समयाभाव तथा कार्य-विस्तार समभकर इस समय यह विचार पूर्ण करने में असमर्थता रही केवल हिन्दी भाषा में प्रत्येक स्मृति के प्रत्येक अध्याय में जो विषय जिस रलोक या जितने रलोंकों में है उसका विवरण हिन्दी में खल्पकाल में जितना होना साध्य था उतना किया गया है यह स्मृति संदर्भ का विवरण है।

धर्मशास्त्रों में आनेवाले राड्रों का हमें उनके आधारमूत ज्युत्पत्तिलभ्य ज्यापक भावों को ध्यान में रलकर अभिप्राय समभना चाहिये। शञ्दानुशासन के लौकिक और वैदिक कम को ध्यान देकर हमें प्रकरण सङ्गत अर्थ का ज्यापक रूप में प्रकाश करना चाहिये। इन अथाह ज्ञान की राशि स्मृति शास्त्रों का अभिप्राय केवल बहुश्रुत पारदर्शी विद्वान् ही जान सकते हैं। ब्रह्मपुराण की २४२ अध्याय में इस पर ज्यापक प्रकाश हाला है।

> यो हि वेदे च शास्त्रे च म्रन्थधारणतत्परः। न च मन्थार्थतत्त्वज्ञस्तस्य तद्घारणं वृथा।।१६॥

भारं स वहते तस्य यन्थस्यार्थं न वेत्ति यः। यस्तु यन्थार्थतत्त्वज्ञो नास्य यन्थागमो वृथा।।१६॥ अज्ञात्वा यन्थतत्त्वानि वादं यः कुरुते नरः। स्रोभाद्वाऽप्यथवा दुम्भात्स पापी नरकं व्रजेत्॥१८॥

जो वेदों तथा शास्त्रों में केवल प्रनथ का अभ्यासी है और प्रनथों के अर्थतत्त्व को नहीं जानता उसका वह अभ्यास वृथा है। वह केवल भार को वहन करता है जो महानुभाव प्रनथ के अर्थ-तत्त्व को जानते हैं उनका प्रनथाध्ययन सफल है। जो व्यक्ति प्रनथों के तत्त्व को जाने बिना लोभ से अथवा दम्भ से व्यर्थ का विवाद एवं कलह करते हैं वे नरकगामी होते हैं।

अतः शास्त्रीय व्यापक अर्थ को यहण कर सङ्कचित अर्थ से सदा बचने का हमें प्रयत्न करना चाहिये इसी से विश्व का मार्ग प्रदर्शन हो सकता है।

निरुक्त के निघण्डु द्वारा वेदादि शास्त्रों के गम्भीर अभिप्राय के जानने में सहायता मिलेगी ऐसी मेरी मान्यता है। वेदादि शास्त्रों की कुझी निरुक्त के अभाव में बन्द तालों में छिपी-सी पड़ी है।

वेद ब्रह्माण्ड के समष्टिगत तत्त्व को हमें आदिष्ट करते हैं; धर्म शास्त्र व्यवहार और परमार्थ का हमें समवेत ज्ञान कराते हैं। आज सही चाभी से ही इस अक्षयभण्डार को खोलकर हमारे शुभ-मङ्गल की कामना करनेवाले महर्षियों के हार्द को समम्मना हमारा कर्तव्य है इसी में सब का कल्याण है। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि इनमें निबद्ध ज्ञानराशि "सवभूतिहते रताः" ऋषियों की साधना है उन्हें उनके व्यापक रूप में देख अपने पढ़ने एवं कर्तव्य-पाछन से हमें पूर्ण सहायता मिल सकती है।

भारतवर्ष पर सारे संसार का जो विश्वास और सद्भावना थी कि भारतीय जीवन संसार के सब मनुष्यों को सुख और आनन्द की जीवनी का विधान बनानेवाला है उस सुखमय व सांस्कृतिक जीवन को बनाने का रसायन इन प्रन्थों से उपलब्ध है। इसलिये भारतीय उपहार स्मृति-संदर्भ को भेंट करते हुए भगवान की प्रेरणा से हमारे अन्तःकरण में ग्रुभ आशा प्रकट हुई है कि संसार को सुख शान्तिमय जीवन का स्रोत तपोमय विभूति मानवता के आदि संस्कार प्रवर्तक मन्वादि स्मृतिकारों के अनुपम अनुभव जिन्हें स्मृति शास्त्र कहते हैं उनके अनुकूल आचरण करने से प्राप्त होगी।

इस आशा पर हमने सुलभ्य और दुर्लभ्य ४४ स्मृतियों का संग्रह कर स्मृति-सन्दर्भ नाम से अब तक चार खण्ड २५२८ पृष्ठों में संसार के सामने भारतीय स्मार्त उपहार प्रस्तुत किया है। भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुस्तकालयों में एतदर्थ प्राप्य स्मृति प्रन्थों के अनुसन्धानार्थ पत्राचार हो रहा है। पश्चम खण्ड का कार्य बराबर चालू है।

काशीस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रधाना-चार्य पं० त्रिभुवन प्रसाद उपाध्याय एम० ए० व्याकरणाचार्य एवं तत्रत्य सरस्वती भवन पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री डा० सुभद्र मा से आशातीत साहाय्य मिला तद्र्थ वे धन्यवाद के पात्र है। इसी प्रकार सर्वश्री एस० के० सरखती एम० ए० पुस्तकालयाध्यक्ष, एसियाटिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता एवं खनामधन्य हमारे समाज के रत श्रीकालीप्रसादजी खेतान बार एट लॉ उपसभा-पति पशियाटिक सोसाइटी एवं श्री सूरजमल गुप्त ( मंत्री गुरु-मण्डल ) श्रीरमेश सिंहजी जायसवाल प्रधान सदस्य (गुरुमण्डल) तथा अन्य गुरुमण्डल के सदस्यों तथा श्री पं० कजोड़ीलाल मिश्र और पं० रामनाथ दाधीच एवं पं० ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी शास्त्री एम० ए० ने समस्त स्मृतियों का संकलन और पारायण कर हमें पूर्ण सहयोग देकर अपनी सहद्यता का परिचय दिया उन्हें हम साभार शुर्भाशीवाद एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अभी मद्रास गवर्तमेण्ट ओरियण्टल मैन्युसिकष्ट लाइब्रोरी, अड्यार लाइब्रोरी ( थियोसोक्तीकल सोसाइटी ) मद्रास और मैसूर गवर्नमेण्ट मैन्यु-स्क्रिप्ट लाइब्रेरी से हस्त लिखित स्मृतियनथों की प्रति लिपियां रंगवाई जा रही हैं जो हमें अप्रताशित सफलता देगी।

संसार की मर्यादा और सुख मङ्गलमय स्थित के लिये सचि-दानन्द भगवान् के दो आदि विमर्श बहा और क्षात्रबल हैं। ब्राह्मी-शक्ति ज्ञानवती है महालक्ष्मी क्षात्र-शक्ति पालन-पोषण करनेवाली है।

नाब्रह्मश्रम्भाति नाक्षत्रम्ब्रह्मवर्धते। ब्रह्मक्षत्रश्व सम्पृक्ताविहामुत्र परत्र च॥ इन दोनों शक्तियों के सम्मिछित साधन से ही संसार का कल्याण शक्य है। प्रायः धनवान् लोगों में विद्या-शक्ति का विकास स्वलप मात्रा में देखा जाता है इसी प्रकार विद्वानों के पास धन-शिक की समर्घता देखने में कम आती है। परन्तु

"श्रीमुन्द्रिं सिंधनतत्पराणां, योगश्च मोक्षश्च करस्य एव"।

भगवती महाविद्या के उपासकों को धनशक्ति और ज्ञानशक्ति

दोनों का समकाछीन विस्तार रहता है। जैसे समाधि वैश्य को

भगवती की आराधना से धनशक्ति के अनन्तर ज्ञानशक्ति का

उदय हुआ। इसी प्रकार गुरुमण्डल के सभापित श्रीमान सेठ मन
मुखरायजी मोर को श्रीविद्या की उपासना से धनशक्ति के साथ
साथ ज्ञानशक्ति का विकास हो रहा है। उसी माता से प्रार्थना

है कि इनमें दीर्घायुष्य के साथ-साथ धनशक्ति और ज्ञानशक्ति

उत्तरोत्तर विकसित होती जाय और इनकी ये दोनों शक्तियां देश

और जाति के अभ्युद्य और निःश्रेयस् के लिये बनी रहे।

सांस्कृतिक जीवन वही है जिससे ईश्वर का ज्ञान हो। भारत वर्ष सृष्टिकाल से ईश्वरपरायण तथा सांस्कृतिक जीवनीवाला एवं सारे संसार का विश्वासपात्र और सम्मानपात्र रहा है। इस देश को सम्मान और विश्वासपात्रता स्मृतियों के अनुसार सांस्कृ-तिक जीवनी से प्राप्त हुई है। उन स्मृतियों को एकत्रकर स्मृति-सन्दर्भ प्रन्थ बनाकर संसार को सांस्कृतिक जीवन का रसायन अपण करते हैं। संसार के कल्याणार्थ प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करे।

-राजगुरु हरिदत्त शास्त्री



\* श्रीगणेशाय नमः \*

# स्मृति-सन्दर्भ

चतुर्थ भाग

की

# विषय-सूची

### गीतम स्मृति के प्रधान विषय



अध्याय

प्रधान विषय

पृष्ठांक

१ आचारवर्णनम्

3058

उपनयन संस्कार का समय तथा उसका विधान और आचारवर्णन।

२ ब्रह्मचारिधर्मवर्णनम्

१८८१

ब्रह्मचारी के नित्य-नैमित्तिक कर्मों का वर्णन और ब्रह्मचारी के नियम।

३ ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्

3663

नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नियम, व्रत और दिनचर्या।

पृष्टांक

४ विवाहप्रकरणवर्णनम्

8228

विवाह प्रकरण में आठ प्रकार के विवाह और उनके छक्षण। उनमें ४ ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य और दैव ये धार्मिक विवाह हैं इन धार्मिक विवाहों से उत्पन्न सन्तान अपने पूर्वजों का उपकार करती है।

५ गृहस्थाश्रमवर्णनम्

१८८७

गृहस्थाश्रम में गृहस्थ के कर्तव्य और गृहस्थाश्रम का वर्णन।

षोडश मातृका— ऋतायुपेयात्सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम् ।

६ गृहस्थाश्रमकर्तन्यवर्णनम्

१८८७

७ आयड्डर्मवर्णनस्

3228

आपत्कल्पो ब्राह्मणस्यात्राह्मणाद्विद्योपयोगोऽ-नुगमनं शुश्रूषा समाप्ते ब्राह्मणो गुरुर्याजना-ध्यापन प्रतिग्रहाः सर्वेषां प्रवःप्वी गुरुस्तदलाभे क्षत्रवृत्तिस्तदलाभेवैश्यवृत्तिः। आपत्काल में वर्णाश्रमी दूसरे वर्ण के कर्म को भी

कर सकता है।

#### ८ संस्कारवर्णनम्

3228

संस्कृत जीवन की गरिमा-

द्वौलोके धृतव्रती राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतस्तयो उचतुर्विधस्य म्रुष्यजातस्यान्तः सञ्ज्ञानाश्चलन पतनसर्पणामायत्तं जीवनं प्रस्तिरक्षणमसंकरोधभीः। जिसका संस्कार होता है उसमें सभी उदात्तगुणों का आधान होने से ब्राह्मी तनु की प्राप्ति का अधि-कार आ जाता है।

### ६ कर्तन्याकर्तन्यवर्णनम्

260

स्नातक गृहस्थ-जीवन का प्रवेशार्थी है वह विधि विहित विद्या का साङ्गोपांग अध्ययन कर भविष्य के गुरुतर उत्तरदायित्व को वहन कर आदर्श रूप से कर्तव्य पालन करता हुआ अपना, समाज का, राष्ट्र का हित-सम्पादन करता है—स्नातक की आदर्श दिनचर्या उसके नियम और आचार का वर्णन।

सत्यधर्मा आर्यवृत्त शिष्टाध्यापक शौचशिष्टः श्रुतिनिरतः स्यान्नित्यमहिस्रो मृदुदृढ्कारी द्मद्गन शील एवमाचारो मातापितरौ पूर्वापरान्सम्बन्धान्

|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |            |
|-------|--------------------------------------------------|------------|
| अध्य  | ाय प्रधान विषय                                   | पृष्टांत्र |
|       | दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन् स्नातकः शश्वद्ब्रह्मलोका | न्न्       |
|       | च्यवते ।                                         |            |
| १०    | वर्णीनां वृत्तिवर्णनम्                           | १८६३       |
|       | ब्राह्मणक्षत्रियादि वर्णो की पृथक्-पृथक् आजीवि   | का         |
|       | वृत्ति ।                                         |            |
| \$ \$ | राजधर्मवर्णनम्                                   | १८६४       |
|       | राजधर्म का निर्देश —                             |            |
|       | राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जं साधुकारीस्य      | गत्        |
|       | साधुवादी त्रय्यामान्त्रीक्षिक्याश्चामिविनी       | तः         |
|       | ं शुचिजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोप।यसम्पन्नः स      | म:         |
|       | प्रजासुस्याद्धितश्चासां कुर्वीत ।                |            |
|       | न्यायपूर्वक प्रजापालन राजा का परम धर्म है।       |            |
| १२    | विविध पापकरणे दण्डविधानवर्णनम्                   | १८६६       |
|       | भिन्न-भिन्न पापकर्म के दृण्ड विधि का निरूपण      | 1          |
| १३    | साक्षीणां विधावर्णनस्                            | ७३১१       |
|       | साक्षियों का वर्णन।                              |            |
| \$8   | आशीच वर्ण नम्                                    | 3338       |

आशीच का प्रकरण।

#### १५ श्राद्धविवेकवर्णनम्

3338

श्राद्ध का निर्णय तथा श्राद्ध कर्म में कौन ब्राह्मण पूज्य और कौन अपूज्य है।

#### १६ अनध्यायवर्णनम्

9809

वेदादि शास्त्रों के अनध्याय काल का वर्णन।

#### १७ भक्षाभक्षपप्रकरणम्

१६०२

भक्ष्य एवं अभक्ष्य पदार्थों का निरूपण।
नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नं रजस्वला कृष्ण
शकुनिपदोपहतं भ्रूणध्नप्रेक्षितं गवोपन्नातं
भावदुष्टं शुक्तं केवलमद्धि पुनः सिद्धं पर्युषितमशाक भक्ष्य स्नेह मांस मधून्युत्सृष्ट—
तथाह मनुः गोश्चक्षीरमनिर्दशायाः स्तके चा
जामहिष्योश्च मेधातिथि भाष्यम् नित्यमाविकमपेयमौष्ट्रमैकशफ् च्चस्यन्दिनीयमस् सन्धिनीनांचयाश्चव्यपेतवत्साः आदि ।

नोट-पाराशर आदि प्रायः सभी शास्त्रों में इसका वर्णन है।

१८ स्त्रीषु ऋतुकाले सहवासप्रकरणम्

2803

| अध्य | ाय प्रधान विषय                             | Province: |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| जन्य |                                            | पुष्टांव  |
|      | ऋतुकाल में भार्यों के साथ सहगमन की वि      |           |
| 38   | प्रतिषिद्धसेवनेप्रायक्चित्तमीमां सावर्णनम् | १६०४      |
|      | निषिद्ध वस्तुओं के व्यवहार फरने में प्राया | श्चेत्त   |
|      | का वर्णन।                                  |           |
| २०   | विविधपापानांकर्मविपाकवर्णनम्               | १६०६      |
|      | पृथक्-पृथक् पापों के कर्मफल का विपाक।      | ·         |
| २१   | सर्वपातकेषुशान्तिवर्णनम्                   | 2800      |
|      | सब प्रकार के पातकों में शान्ति कर्म की अ   | ाव्-      |
|      | श्यकता ।                                   |           |
| २२   | निषिद्धकर्मणांजन्मान्तरेविपाकवर्णनम्       | 2039      |
|      | निषिद्ध काम करनेवाले का जनमान्तर में कर्म  | का        |
|      | विपाक दुःख भोग आदि का वर्णन है।            |           |
| २३   | <b>प्राय</b> िचत्तवर्णनम्                  | 3039      |
|      | पाप कमों का दूसरे जनम में फल और उन         | का        |
|      | प्रायश्चित्त ।                             |           |
| २४   | महापातकप्रायिकचत्तवर्णनम्                  | 9838      |
|      | महापातिकयों के प्रायश्चित्त का विधान।      |           |
| २५ र | रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्                   | १६१२      |
|      | गए गामें के पार्शियन ।                     |           |

| <b>C</b> ? | 37 | 121   |
|------------|----|-------|
| -          |    | 4 - 4 |

पृष्टांक

### २६ प्रायक्वित्तवर्णनम्

१६१३

अवकीणीं और दुराचारी के प्रायश्चित्त का वर्णन

### २७ कुच्छ्रव्रतविधिवर्णनम्

8838

कुच्छ और अतिकुच्छ व्रत की विधिका वर्णन।

### २८ चान्द्रायणत्रतविधिवर्णन म्

१६२६

चान्द्रायण व्रत की विधि।

#### २६ पुत्राणांसम्पत्तिविभागवर्णनम्

2899

लड़कों को अपने पिता की सम्पत्ति में बंटवारा।

### वृद्दगौतमस्मृति के प्रधान विषय

### १ (क) धर्मीपदेशवर्णनम्

3838

युधिष्ठिर का वैशम्पायन के प्रति वैष्णव धर्म के जिज्ञासार्थ प्रश्न इसके श्रवण करने से पाप दूर हो जांय। (१—१०) वैशम्पायन का उत्तर (११-१२) युधिष्ठिरका भगवान से वैष्णव धर्म की जानकारी के लिये प्रश्न (१३—२७) भगवान द्वारा वैष्णव धर्म का माहात्म्य बतलाना और उसका सविस्तर वर्णन।

( २८-७१ )

पृष्टांक

१ (ख) भगवत्स्वरूवर्णनम्

१६२५

२ धर्मप्रशंसावर्णनम्

१६२६

वैशम्पायन का प्रश्न (१) भगवान् ने धर्म का मार्ग बतलाया (२—१०)।

युधिष्ठिर का प्रश्न कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यादि किस गित से यमलोक जाते हैं ? (११—१३)। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किन-किन कर्मों से स्वर्ग जाते हैं उसका वर्णन (१५—२३)।

युधिष्टिर का रश्न—शुभ कर्म और अशुभ कर्मों की वृद्धि और नाश किस प्रकार होता है ? (३३) भगवान का शुभ कर्म और अशुभ कर्म के वृद्धि नाश का सविवरण प्रतिपादन (३४—४०)।

#### ३ दानप्रकरणवर्णनम्

१६३१

युधिष्टिर के प्रश्न—उत्तम, मध्यम और अधम दान क्या है ? किस दान से उत्तम, मध्यम और अधम की वृद्धि होती है (१—८)।

भगवान् ने उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार से दान देने का सविस्तार वर्णन किया। (१०—८८) ज्ञानी को दान देने की बहुत प्रशस्ति गाई है—

8880

पापकर्म समाक्षितं पतन्तं नरके नरम्।

त्रायते दानमप्येकं पात्रभूतेकृते द्विजे ॥७६॥

बीजयोनि विश्वद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः।

श्रुत्वान्नविरला नित्यन्ते पुनन्तीह दर्शनात् ॥८८

स्वयं नीत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृहेण्वथ।

निधापयेत्तुमद्भक्ता तद्दानं कोटिसम्मितम् ॥८५॥

४ वित्राणां गुणदोषवर्णनम्

ब्राह्मणों के लक्षण और चारो वर्णों में ब्राह्मण किस प्रकार दूसरों के तारनेवाले होते हैं। एतद्विषयक युधिष्टिर का प्रश्न (१—५)। भगवान ने उत्तम मध्यम और अधम ब्राह्मणों के लक्षण बताये (७—५७)।

शीलमध्ययनं दानं शौच मार्दवमार्जवम्।
तरमाद्वे दान् विशिष्टान्वे मनुराह प्रजापितः ॥२४॥
भूभृवः स्वरिति ब्रह्म यो वेद परमद्विजः ।
स्वदार्रानरतो दान्तः स च विद्वानसभूसुरः ॥२५॥
सन्ध्याग्रपासते विद्रा नित्यमेव द्विजोत्तमाः ।
ते यान्तिनरदाद् ल ब्रह्मलोकमसंशयम्।

सानित्रीमात्रसारोऽपि वरावित्रः सुयन्त्रितः। नायन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशीसर्वित्रत्रयी।

विप्र प्रशंसा-

विष्ठप्रमादाद्धरणीधरोऽहं
विष्ठप्रसादादसुराज्जयामि ।
विष्ठप्रसादाचसदक्षिणोऽहं
विष्ठप्रसादादजितोऽहमस्मि ।।

ध जीवस्यशुभाशुभक्रमेशर्णनम्

१६४६

युधिष्ठिर का प्रश्न—मनुष्यलोक और यमलोक का क्या प्रमाण है ? और मनुष्य किस प्रकार यम-लोक से तर जाते हैं ? प्रेतलोक और यमलोक की गति किस प्रकार है ? (१—६)।

यमलोक आदि का वर्णन और जीव की गति तथा कौन यमलोक और स्वर्गलोक को जाते हैं। सब प्राणी यमलोक में किस प्रकार दुःख भोगते हुए जाते हैं (१०—१८)।

युधिष्ठिर का प्रश्न—िकस दान के करने से जीव यमलोक के मार्ग से छुटकारा पाकर सुख प्राप्त करते हैं (५६—६१)। अनेक प्रकार के दान और वृक्षादि लगाने और जिन श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य स्वर्ग को जाता है उनका विस्तारपूर्वक वर्णन।

६ सर्वदानफलवर्णनम्

2836

सम्पूर्ण प्रकार के दानों का फल और कैसे ब्राह्मण को दान देना चाहिये। दानपात्र ब्राह्मण के लक्षण तथा तपस्या का फल (१—४)।

ऐसे ब्राह्मणों के लक्षण जिन्हें दान देने से मनुष्य दुःखों से छूट जाता है। यथा—

ये श्वान्तदान्ताइच तथाभिपूण जितेन्द्रियाः प्राणिवधेनिवृत्ताः।

प्रतिग्रहे सङ्कुचिता गृहस्था-

स्ते ब्राह्मणास्तारियतुं समर्थाः ॥१७६॥ सत्पात्र और पूज्य ब्राह्मण के शुभलक्षण— ब्राह्मणो यस्तु मद्भन्तो मद्याजीमत्परायणः ।

मयि सन्न्यस्त कर्मा च स वित्रस्तारियच्यति १८१

७ वृषदानमहत्त्वनर्णनम्

4603

वैशम्पायन ने पूछा कि दान धर्म को सुनने पर

पृष्ठांक

मुक्ते जिज्ञासा हुई है कि आप और-और धर्मों को भी बतलाइये (१—४)।

दश गों के दान के समान एक वैल का दान पुष्ट बैल का दान हजार गोदान के समान कहा गया है।

दशधेतु समोऽनड्वानेकोऽपि कुरुपुंगव। मेदोमांस विषुष्टांगो नीरोगः पापवर्जितः॥६॥

इसके दान करने से ब्राह्मण खेत को जोत सकते हैं और ज्ञानपूर्वक अन्नोत्पादन कर सुन्दर खस्थ दीर्घजीवी सन्तान उत्पन्न कर सृष्टि की उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं।

अनेक प्रकार के दान जैसे मन्दिरों में भजन कीर्तन, प्याऊ लगाना, वृक्षारोपणवर्णन (४-१३३)

#### ८ पश्चमहायज्ञवर्णनम्

0539

युधिष्ठिर के प्रश्न पञ्चयज्ञ विधान पर (१—७) पञ्चमहायज्ञ करने की आवश्यकता (८—१८)। युधिष्ठिर का स्नानविधि पर प्रश्न (१६)। स्नान करने की विधि और स्नान के साथ क्या-क्या करना चाहिये। सन्ध्या देवर्षि पितृतर्पण करके

ही जल से निकलना चाहिये। बिना तर्पण किये वस्न निष्पीड़न करने से देवता, ऋषि और पितर शाप देते हुए निराश होकर लौट जाते हैं।

अतर्पयत्वा तान्पूर्वं स्नानवस्त्रन्नपीड्येत् । पीड्येद्यदितन्मोहाह् वाः सर्षिगणास्तथा ॥ पितरश्च निराशास्तं शप्त्वा यान्तियथागमम् ॥६६॥

(२०-७२) विभिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारा पूजा करने के माहात्म्य पर प्रश्न ? (७३)। चढ़ाने योग्य पुष्पों का वर्णन और वर्जित पुष्पों का निषेध (७४-८३)।

युधिष्ठिर का देवताओं की पूजन की विधि का प्रश्न (८४—८५)। मोतियों के पूजन का विधान (८६—६१)। विष्णु के भक्तों के लक्षण पर युधिष्ठिर का प्रश्न (६२)। भगवान् के भक्तों के लक्षण (६३—११८)।

६ कपिलादानप्रशंसावर्णनम्

3338

किपलाद्यगिहोत्रार्थे निप्रार्थे च स्वयम्भवा। सर्वतेजः सम्रद्धृत्यः निर्मिता ब्रह्मणापुरा ॥२३॥ गो सहस्रश्रयोदद्यादेकाञ्चकपिलांनरः। समन्तस्यफलम्प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः॥

१० कपिलागोप्रशंसावर्णनम्

८००७

कपिला गाय का लक्षण और उसका दान किस प्रकार करना चाहिये (१-६६)।

यस्यैताः कपिलाःसन्ति गृहे पापप्रणाशनाः ! तत्रश्रीविजयःकीर्तिःस्थिताः नित्यं युधिष्टिर ॥

युधिष्ठिर का प्रश्न—दान करने का समय और श्राद्ध का समय और पूजा करने के योग्य ब्राह्मण और कौन व्यक्ति हैं जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिये। (६७)

दान का समय दान के पात्र व दान की विधि— देवं पूर्वाहिकं कर्म पैत्रिकं चापराहिकम्। कालहीनं च यहानं तहानं राक्षसं विदुः॥

( ६६-- १११ )

११ ब्रह्मघातकलक्षणवर्णनम्

3905

युधिष्ठिर का प्रश्न—(१) ब्रह्मघाती के लक्षण २—६)। युधिष्ठिर का प्रश्न—सब दानों में श्रेष्ठ दान और अभोज्य के लिये भगवान से प्रश्न (१०) अन्न की प्रशंसा, अन्न, विद्यादान की महिमा, भूठ बोलने से यज्ञ क्षीण होता है, विस्मय से तप, निन्दास्तुति से आयु, ढिंढोरा पीटने से दान श्लीण होता है (११—३६)।

१२ धर्मशौच विधवर्णनम्

२०२३

युधिष्ठिर का प्रश्न—"धर्म का वर्णन बहुत प्रकार से हुआ है सो अब धर्म का लक्षण समभाइये।" (१) भगवान का उत्तर—धर्म का लक्षण—

"अहिमा सत्यमस्तेयमानृशंस्यं दमः शमः। आर्जवं चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्।" (२—१६)।

युधिष्ठिर का प्रश्न—साधु ब्राह्मण कौन होते हैं जिन्हें दान देने से फल होता है (२०)।

भगवान् का उत्तर – अक्रोधी, सत्यवादी, धर्मपरायण, अमानी, सहिष्णु, जितेन्द्रिय, सर्वभूत हितेरत-इनको देने का महान् फल होता है—

अक्रोधनाः सत्यवराः धर्मनित्याः दमेरताः । ताद्याः साधवोलोके तस्योदत्तं महाफलम्।। आदि २ (२१—२७)। युधिष्ठिर का प्रश्न— भीष्मिपतामह ने धर्माधर्म की व्याख्या विस्तार से की उनमें से कृपया सार मुक्ते बतलाइये। धर्म सार में अन्नदान का महत्त्व—"अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सर्वदो भवेत्। तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं भूतिमिच्छता।।" इत्यादि—(२६—५३)।

#### १३ भोजनविधिवर्णनम्

२०२८

भोजन की विधि पर प्रश्न—(१) भोजनिव धि का वर्णन (२—२०)। "नैकवासास्तु भुञ्जीयान्नैवान्तर्धाय वै द्विजः। निभन्नपात्रे भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तथैव च।।" अन्नं पूर्वं नमस्कुर्यात्प्रहृष्येनान्तरात्मना। नान्यदालोकयेदन्नान्नजुगुप्सेत वा पुनः—(५-६) गाय को घास देने व तिल देने का माहात्म्य

### १४ आपद्धर्मवर्णनम्

२०३२

युधिष्ठिर का आपद्धर्म के लिये प्रश्न—(१) आप-द्धर्म का काल व निर्णय (२—६)। युधिष्ठिर का प्रश्न—प्रशंसनीय ब्राह्मण कौन हैं (१०) प्रशंसनीय ब्राह्मणों के लक्षण (११-३४)। युधिष्ठिर का धर्मसारके लिये प्रश्न (३६) धमका सार (३६-६५)

पृष्ठांक

१५ धर्ममहत्त्ववर्णनम्

२०३६

धर्म का माहात्म्य (१-६८)।

१६ चान्द्रायणविधिवर्णनम्

२०४८

युधिष्ठिर का चान्द्रायणविधि पर प्रश्न (१) चान्द्रायणविधि का वर्णन (२—४८)।

१७ द्वादशमासेषु धर्मकृत्यवर्णनम्

२०५३

कार्तिक से लेकर आश्विन तक प्रति मास का दान य पूजा का वर्णन (१—५८)

१८ एक भुक्तपुण्यफलवर्णनम्

२०५६

जो दिन में एक बार भोजन करता है उसका माहात्म्य। उपवास को लेकर युधिष्टिर का प्रश्न (१) उपवास का माहात्म्य (१२—१४)। प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न उपवास करने का माहात्म्य (१६—३५)। कृष्णद्वाद्शी में भगवत्-पूजन का माहात्म्य (३६—४६)

१६ दानफलवर्णनम्

२०६४

वैशम्पायन द्वारा दानकालिविधि का प्रतिपादन। विपुवत् संक्रान्ति व प्रहण काल में दान कैसे करे, इसका माहात्म्य (१—२३) गायत्री जप और ४—२

पीपल पूजन का माहात्म्य (२४—३२)। ब्राह्मण शूद्र कैसे हो जाता है ? युधिष्ठिर का प्रश्न (३३) भगवान का उत्तर—ब्राह्मण शूद्र संज्ञा निन्द्नीय कर्म करने से प्राप्त करता है (३४—४३)।

२० तीर्थलक्षणवर्णनम्

. २०६६

तीर्थं का माहात्म्य (१—२४)।

"आत्मा नदी भारतपुण्यतीर्थम् नत्वा तीर्थं
सर्वतीर्थप्रधानः। श्रुत्वातीर्थं सर्वमात्मन्यथोर्चः

स्वर्गी मोक्षः सर्वमात्मन्यधोनम् ॥ (२३)

युधिष्ठिर का प्रश्न—सम्पूर्ण पापों के नाश करनेवाला प्रायश्चित्त कौन-सा है ? (२५) रहस्य प्रायश्चित्त का वर्णन (२६—४६)।

२१ भक्त्यार्चनविधिवर्णनम्

२०७४

युधिष्ठिर का प्रश्न—कौन से ब्राह्मण पवित्र हैं ?
(१) ब्राह्मणों के गुण व कर्म का वर्णन (२—३२)
"अग्निहोत्रव्रतपरान् स्वाध्यायनिरतान् शुचीन्।
उपवासरतान्दान्तान् तान् देवा ब्राह्मणाः विदुः (७)
न जातिः पूज्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः।
चाण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवाः ब्राह्मणं विदुः (८)

पृष्ठांक

२२ श्रूद्रधर्मवर्णनम्

२०७७

शूद्रों के वर्ण व धर्म का वर्णन (१-११) भग-वद्गक्तवर्णन (१२-३५) वैशम्पायनजी द्वारा विष्णु के पूजन करने का व विष्णुलोक जाने का वर्णन (३६-४७)

### यमस्मृतिः

१ प्रायश्चित्तवर्णनम्

२०८३

इसमें चारों वणों के प्रायश्चित्त और उनकी शुद्धि का विधान बताया गया है (१—७८)।

### लघ्यम स्मृतिः

१ नानाविधप्रायविचत्तवर्णनम्

२०६१

विभिन्न प्रकार के प्रायिक्षतों का वर्णन साथ ही यज्ञ, तालाब व कूप आदिनिर्माण का विधान यथा —

इष्टापूर्तन्तु कर्त्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः। इष्टेन लभते स्वर्गं पूर्ते मोक्षं समक्तुते॥

(33-5)

## बृहद्यम स्मृतिः

प्रव्याय

प्रधान विषय

पृष्ठांक

? नानाविधन्नायविचत्तवर्णनम्

२१०१

नानाविध प्रायश्चित्तों का वर्णन (१-१४)।

२ चान्द्रायणिवधिवर्णनम्

२१०३

चान्द्रायण विधिका वर्णन (१-६)!

३ ब्रायश्चित्तवर्णनम्

२१०४

प्रायश्चित्त की विधि—दश वर्ष तक के वालकों से प्रायश्चित्त न कराया जाय। उसने यदि पाप किया हो तो पिता, माता या आई से प्रायश्चित्त कराया जाय (१—१६)।

कन्या के रजोदर्शन से माता-पिता को नरक प्राप्ति (२० – २२) श्राद्ध में वर्जनीय ब्राह्मण और सत्पात्र के लक्षण वर्णन (२३—००)।

र गोवधप्रायश्चित्तवणीनम्

२११०

गोवध के प्रायश्चित्त का वर्णनं (१—१६)। धर्मशास्त्र को जाने बिना प्रायश्चित्त के लिये निर्णय देने का पाप (२६)। सत्पात्र ब्राह्मण लक्षण वर्णन (३०—६२)

पृष्ठांक

<sup>५</sup> श्राद्धकालेपत्न्यांरजस्वलायांनिर्णयः

२११६

श्राद्धकाल में श्राद्ध करनेवाले की स्त्री रजखला हो जाय तो उसका निर्णय तथा जिसकी सन्तान हो उसके विभाग का दिग्दर्शन (१—२६)।

### अरुणस्मृतिः

१ प्रतिग्रहवर्णनम्

3998

प्रतिप्रह के विषय में अरुण का प्रश्न (१-२) आदित्य का उत्तर—

''जिपोहोसस्तथा दानं स्वाध्यायादिकृतं शुमम्। दातुनिप्रथते विष्र अतो न स्वर्गमाप्नुयात्।।'' ब्राह्मण को अनुचित दान छेने के प्रायश्चित्त करने का वर्णन।

प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति । प्रतिग्रह प्रायश्चित्त वर्णन (३—१४८)।

### पुलस्यस्मृतिः

१ वर्णाश्रमधर्मवर्णनम्

२१३४

पुलस्य भृषि ने कुरुक्षेत्र में जो वर्णाश्रमधर्म बतलाया उसका वर्णन। यथा—

पृष्ठांक

''अहिंसा सत्यवादश्व सत्यं शौचं दया क्षमा। वर्णिनां लिंगिनाञ्चेव सामान्यो धर्म उच्यते।" इत्यादि प्रकार से धर्म का वर्णन किया है (१-२८)।

## बुधस्मृतिः

१ चातुर्वर्ण्यधर्मवर्णनम्

2230

इसमें चारों वणीं का संक्षेप से धर्म वर्णन है।

# वशिष्ठस्मृतिः (२)

१ वर्णाश्रमाणांनित्यनैमित्तिककर्मवर्णनम्

२१३६

मुनियों का वशिष्ठ से प्रश्न (१-३)। वर्णा-श्रमधर्म, वैष्णवों का आचार-व्यवहार व उनकी वृत्ति, वैष्णवों के आचार और शंख चक्र धारण करने की विधि (४-४२)।

२ वैष्णवानां नामकरणसंस्कारवर्णनम्

२१४३

वैष्णव सम्प्रदायों के अनुसार नामकरण की विधि का वर्णन (१-३२)।

३ वैष्णवानां निष्क्रमणान्नप्राश्चनसंस्कारवर्णनम् २१४७ वैष्णवधर्मके अनुसार बालकको घर से बाहर अध्याय

#### प्रधान विषय

पृष्ठांक

लाने एवं अन्नप्राशन, चूड़ाक उपनयनादि संस्कारों का वर्णन (१—१६६)।

४ गृहस्थधर्मवर्णनम्

२१६५

विद्याध्ययन से स्नातक होकर वैष्णवधर्म के अनु-सार नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वर्णन और आठ प्रकार के विवाहों का व विधि का वर्णन तथा गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन आदि का कथन (१-१३१)

५ स्त्रीधर्मवर्णनम्

2806

पतिव्रता स्त्री का आचरण व दिनचर्या तथा पातिव्रत का माहात्म्य, यथा—

शीलभेव तु नारीणां प्रधानं धर्म उच्यते। शीलभंगेन नारीणां यमलोकं सुदारूणम्। (२) नास्ति स्त्रीणां पृथग्ज्ञानं न त्रतं नावि पोषणम्। पतिशुश्रूषणे तासां स्वर्गमेवाभिधीयते॥ (३)

( ?- < 3 )

६ नित्यनैमित्तिकविधिवर्णनम्

२१८६

वैष्णव धर्म के अनुसार नित्यनैमित्तिकविधि का वर्णन और भगवान की पूजन का विधान, साथ ही उत्सव मनाने का माहात्म्य और उत्सवों की विधि (१—२८०)। वैष्णव धर्म के अनुसार पितृयज्ञ श्राद्ध तथा आशीच व प्रायश्चित्त का वर्णन। (२८१—५४२)

### ७ विष्णुस्थापनविधिवर्णनम्

२२३६

ऋषियों ने वशिष्ठ से विष्णु की मूर्ति के संस्था-पन की विधि के विषय में प्रश्न किया (१) विष्णु की प्रतिष्ठा की विधि व समय का वर्णन (२-११०)

## बृहद्योगीयाज्ञवल्कयस्मृतिः

### १ मन्त्रयोगनिर्णयवर्णनम्

२२४८

सव मुनियों ने याज्ञवल्क्य से गायत्री, ओंकार प्राणायाम, ध्यान और सन्ध्या के मन्त्रों को पूछ कर आत्मज्ञान की जिज्ञासा की (१-४४)।

### २ ओंकारनिर्णयवर्णनम्

२२५१

आंकार का माहात्म्य और ज्ञान का वर्णन (१-४५) साकार-निराकार दो प्रकार के ब्रह्म का वर्णन और ओंकार की उपासना ब्रह्मज्ञान को विकाश करनेवाली बताई गई है। (४६-१५८)

३ व्याहृतिनिर्णयवर्णनम्

:२२६७

प्रृष्ट्रांक.

सप्तत्याहतियों का निर्णय और भू आदि व्याह-तियों से सात छोकों, सात छन्द और सप्तदेवताओं सहित उनका माहात्म्यवर्णन (१—-३२)।

४ गायत्रोनिर्णयवर्णनम्

२२७०

गायत्री मन्त्र का निर्णय (१--८२)।

<sup>च</sup> ओंकारगायत्रीन्यासवर्णनम्

2000

गायत्री न्यास करने की विधि बताई गई है (१—१२)

६ सन्ध्यौपासननिर्णयवर्णनम्

२२७६

सन्ध्या करने का माहात्म्य और सन्ध्या न करने से पाप का निर्णय किया गया है।

यावन्तोऽस्यां पृथिन्यान्तु विकर्मस्थाः द्विजातयः। तेषां तु पावनार्थाय संनध्या सृष्टा स्वयम्भवा ॥१॥

(?-3?)

७ स्नानविधिवर्णनम्

२२८३

स्नान करने के मन्त्र और स्नान करने की विधि, तर्पणविधि, (१-१२८) जपविधि वर्णन (१२६-१६०)

८ प्राणायामवर्णनम्

२३०१

प्राणायाम और प्रत्याहार करने की विधि का वर्णन। १—५६)।

६ ध्यानविधिवर्णनम्

२३०७

भगवान के ध्यान लगाने का नियम और कुण्ड-लिनी का ज्ञान (१—३१)।

ज्ञानंप्रधानं न तु कर्महीनं कर्मप्रधानं न तु बुद्धिहीनम्। तस्माद्द्योरेव भवेतसिद्धिनेह्य कपक्षो विहगःप्रयाति॥२६।

गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यंगपोषणम्। निःसृतं कर्मचरितं पुनस्तस्यैवभेषज्ञम्।।३०।।

एवं सित शरीरस्थः सिर्वित् परमेश्वरः । विना चोपासनादेव न करोति हितं नृषु ॥३१॥

गायत्री मन्त्र की व्याख्या, (३२—६१) अध्या-त्मनिर्णय वर्णन (६२—१३४)। अन्नमहत्त्ववर्णन (१३५—१५१) अध्यात्मवर्णन (१५२—१६८)।

१० स्योपस्थानवर्णनम्

२३२६

सूर्योपस्थान की विधि (१-२०)।

११ योगधर्मवर्णनम्

२३२८

आत्मयोग का वर्णन और उसका महत्त्र (१ ५६)

#### १२ विद्याऽविद्यानिर्णयवर्णनम्

२३३४

विद्या और अविद्या अर्थात् ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड का निद्शन (१—४६)।

### ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता

१ चतुर्वेदानां शाखावर्णनम्

२३३६

चार वेदों का वर्णन और उनकी शाखाओं का सविस्तार वर्णन (१--४७)।

२ नित्यनैमित्तिककर्मवर्णनम्

२३४४

नित्यकर्म और पश्चयज्ञों का विधान—
पश्चस्ना गृहस्थस्य वर्ततेऽहरहःसदा।
कंडनी पेषणी चुछी जलकुम्भी च मार्ज्जनी।।
एतांक्च वाहयन्विश्रो वाधते वै ग्रुहुर्मुहुः।
एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीर्तिताः।।
अध्ययनं ब्रह्मयज्ञः पितृषज्ञस्तुतर्पणम्।
होमोदैवोबिर्धूतनृयज्ञोऽतिथिपूजकः।।
तिलक के भेद। यथा—
अवोर्मण्डलमध्यस्थं तिलकं कुरुते द्विजः।
तत्केवलं धनं कृत्वा लिंगभेदाः स उच्यते।।

गृष्टांक

वेणुपत्रदलाकारं वैष्णवं तिलकं स्मृतम् ।
अर्क्क चन्द्रं तथा शेवं शाक्तेयन्तिर्यगुच्यते ॥३१॥
चतुः कोणमितिस्पण्डं विकरालमुदाहृतम् ।
पैशाचं विन्दुसंयुक्तं तिलकं धर्मनाशनम् ॥३२॥
नैमिक्तिक कर्म करने का प्रकार, प्राणायाम, त्रैकालिक सन्ध्याविधि वर्णन, तर्पण, देवपूजाविधान,
बिल्वेश्वदेव, भोजनविधि, श्वकाकोच्छिष्ट भक्षण
प्रायश्चित्त (१—२११)।

३ नैमित्तिकथाद्विधिवर्णनस्

२३७५

नैमित्तिक श्राद्ध यथा पिता की मृत्यु की तिथि पर जो श्राद्ध किया जाय उसे एकोहिए श्राद्ध कहते हैं। उनका वर्णन (१—७६)।

४ श्राद्धवर्णनम्

३३६६

अमावस्या, संक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया, सूर्य और चन्द्रब्रहण में स्नान करने का विधान और महत्त्व बताया गया है। (१—१६४)।

५ श्राद्धवर्णनम्

२३८४

आमश्राद्ध अर्थात् सत्तू, गुड़, पिण्याक, दूध इन

अध्याय

प्रधान विषय

पृष्ठाक

द्रव्यों से जो श्राद्ध किये जाते हैं उनका विधान (१—२६)।

६ श्राद्धवर्णनम्

२४०२

नान्दीमुख श्राद्ध जो विवाहादि शुभकर्मों पर किया जाता है उसका विधान और वर्णन (१—१२४)।

७ श्राद्धवर्णनस्

. २४०५

प्रेतश्राद्ध और सपिण्डीकरण की विधि (१-६०)।

८ ब्रह्मचारिधर्मवर्णनस्

2888

ब्रह्मचारी के धमें का वर्णन (१—१४४) स्नातक होने पर विवाह का वर्णन (१४४—२६६)। नव-संस्कारों का वर्णन (३००—३६१)।

द तिथिनिर्णयवर्णनस्

2886

प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तिथियों पर विचार, तथा कौन तिथि उदयव्यापिनी और कौन तिथि काल-व्यापिनी ली जाती है तथा किस तिथि के किस देवता का पूजन किया जाता है उसका वर्णन । (१—५५)

१० विनायकादिशान्तिवर्णनस्

२४४२

दुष्ट स्प्र के होनेपर विनायक की शान्ति तथा प्रहशान्ति का विधान बताया गया है (१-१६०)।

#### ११ दानविधिवर्णनम्

२४६७

दान का महत्व और गोदान की विधि (१-२१) गोदान का महत्त्व (२२—२६)। महिषी के दान का महत्त्व (१७—३१)। वृषभ के दान का महत्व (३२—३६)। भूमिदान (३७—३८)। तिल दान (३६—४०)। अन्न दान (४१—४३)। सोने का दान (४४)। चान्दी के दान का महत्त्व (४५—६६)।

### १२ प्रायिक्चत्तवर्णनम्

२४७४

दी हुई चीज को वापस हेने में न्याय (१—४) अदेय वस्तुओं का वर्णन (५—६)। विवाद न होनेवाली वस्तुओं का वर्णन (७—१६)। इष्ट कमों का वर्णन (२०—३४)। विकमों का वर्णन (३५) प्रायश्चित्त और शुद्धि का वर्णन (३६-६३)।

### १३ आशौचवर्णनम्

२४८१

स्तक पातक का वर्णन (१—१३)। जिन पर स्तक पातक नहीं लगता उनका वर्णन (१४-१६)। कितने दिन किसका स्तक लगता है उसका वर्णन (२०—३२)।

# काश्यपस्मृतिः

### १ प्रायश्चित्तवर्णनम्

२४८५

आहितामि के लक्षण, गाय, बैल, मृग, महिषी, कौआ, हंस, सारस, बिल्ली, गीदड़, सांप और नेवला की हिंसा करने का प्रायश्चित्त, पांच प्रकार के महापातक बतलाये गये हैं, अकाल में भूमिकम्प का, घर में उल्लू बोलने का प्रायश्चित्त बताया गया है। मथनी और हल टूटने का प्रायश्चित्त बर्तनों के साफ करने का विधान, पहले जिन्होंने पाप किया हो उनके चिन्हों का वर्णन तथा पापों से नरक गति का वर्णन (१—१६)।

### व्याघ्रपाद्रमृतिः

### १ स्मृतिमहत्त्ववर्णनम्

२४६१

ऋषियों ने व्याघ्रपाद से युगधर्म और वर्णधर्म का प्रश्न किया—युगधर्म का वर्णन और द्विजा-तियों को वेदाध्ययन का उपदेश (१—१६) पिण्ड-दान और पितृतर्पण का महत्व (१६—१८) तीर्थ और गया श्राद्ध का वर्णन (१६)। श्राद्ध काल और विधि (२०—४६)। श्राद्ध करने व पूजा करनेवालों का आचरण (४७—४७)। पौर्णमासी का निर्णय (४८)।

पुत्रहीन स्त्री के आद्ध का विधान ( ६६—६१ )
पिताहीन को परिपतामह के उपिधत रहने पर आद्ध का विधान (६२ ) आद्ध करने की सामग्री और उसका निर्णय (६३—८०)। पितरों की पूजा (८१—८२) सब धर्म कार्यों में धर्मपत्नी को दाहिने ओर विठाने का विधान (८३—८६)। पूजा में स्त्री को विठाना और सिर में त्रिपुण्ड लगाने का विधान (८६—६२)। तिल का निर्णय (६३-६७) पूजा, यज्ञ तथा आद्ध में मौन रखनेका विधान (६८-१००)। आद्ध का नियम (१०१—११४)। पिण्ड दान और पिण्डपूजन का विधान (११६—१३६) जो पितरों का आद्ध नहीं करते उनके पितर जूठा अन्न खाकर दुःख में विचरते हैं (१३६—१४२)

जो पितरों का तर्पण नहीं करता वह नरक जाता है (१४३—१६२)। मूर्ख को दान देने की निन्दा (१५३—१६४)। श्राद्ध करनेवालों का नियम, श्राद्ध के दिन जो महा होता है वह गोमांस और शराव के बराबर होता है। श्राद्ध में बहिनों और उनके परिवार को निमन्त्रण का महत्त्व (१६६—१६०)। श्राद्ध के नियम और उनके विकद्ध चलने पर चान्द्रायण व्रत का विधान (१६१—१६६)।

श्राद्धका भोजन, अन्न और ब्राह्मण का विस्तार से बर्णन (१६७-२०७)। पैर धोने से पिण्ड विसर्जन तक श्राद्ध का विषय माना जाता है (२०८-२१०)। श्राद्ध में निषिद्ध पदार्थों का उल्लेख (२११--२१२)। वानप्रस्थ यतियों के श्राद्ध के नियम (२१३--२१७)। सन्ध्या के नियम (२१८-२२३)। श्राद्ध में भोजन बनाने के अधिकारी (२२४-२४३)। श्राद्ध के अन्न का निर्णय (२४४-२६६)। जिनका एको दिष्ट श्राद्ध ही होता है उनका वर्णन ( २६७—२८५ )। श्राद्ध में किन-किन अंगों का निषेध और विधान है (२८६—३१७)। वर्ष-वर्ष में श्राद्ध करने का महत्त्व (३१८—३२७) श्राद्ध करने के स्थान का वर्णन (३२८--३३७)। श्राद्ध करने के नियम, सामान्य व्यवहार, यज्ञ, दान, जप, तप, स्वाध्याय, पितृतर्पण की विशेष विधियां (३३७—३६६)।

स्मृतिसन्दर्भ के चतुर्थ भाग की विषय सूची

#### समाप्त

।। शुभम्भूयात् ।।



## ॥ अथ ॥

# -॥ गौतमस्मृतिः॥-

--: \*\*\*:---

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

一:緣::緣:一

प्रथमोऽध्यायः।

अथाचारवर्णनम्।

वेदो धर्ममूलं तिहदाश्च स्मृतिशीले दृष्टो धर्मन्यतिक्रमः
साहसश्च महतां न तु दृष्टोऽथोवरदौर्बल्यात्तुल्यवलिवरोधे
विकल्पः।
उपनयनं ब्राह्मणस्याष्ट्रमे नवमे पश्चमे वा काम्यं गर्भादिः
सङ्ख्यावर्षाणां तद्द्वितीयं जन्म।
तद्यस्मात् स आचार्यो वेदानुवचनाच।
एकादशद्वाद्दशयोः क्षत्रियवैश्ययोः।
आषोडशाद्ब्राह्मणस्यापतिता सावित्री द्वाविशतेराजन्यस्य
द्यिधकाया वैश्यस्य।

मौझीष्यामौर्वीसौत्र्यो मेखलाः क्रमेण कृष्णरुख्यसाजिनानि वासांसि शाणक्षौमचीरकुतपाः सर्वेषां कार्पासञ्चाविकृतम्। काषायमप्येके।

वार्सं ब्राह्मणस्य माञ्जिष्टहारिद्रे इतरयोः वैल्वपालाशौ ब्राह्मणस्य दण्डावश्वत्थपेलवौ शेषे यज्ञिया वा सर्वेषामपीरिता यूपचकाः सवस्कला मूर्द्दललाटनासामप्रमाणाः।

मुण्डजटिलशिखाजटाश्च।

द्रव्यहस्त उच्छिष्टोऽनिधायाचामेद्द्रव्यशुद्धिः परिमार्जन प्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि तेजसमार्त्तिकदायवतान्तवानां तेजसवदुपलमणिशङ्खशुक्तीनां दारुवद्श्विभूम्योरावपनश्च भूमेश्चेलवद्रज्जुविद्लचमणामुत्सर्गोवात्यन्तोपहतानाम्। प्राङ्मुखउदङ् मुखोवा शौचमारभेत्।

शुचौ देशआसीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवी-त्यामणिन्धनात् पाणी प्रश्चाल्यवाग्यतोहृद्यंस्पृशंस्त्रिश्चतुर्वा-स्ति रमा ! ] पआचामेद्विः प्रमृज्यात् पादौ चाभ्युक्षेत् खानि चोपस्पृशेच्छीषंण्यानि मूर्द्धनि च दद्यात्।

सुप्त्वा **भु**त्तवा श्चत्वा च पुनः।

दन्तिश्रृष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्षणात्।

प्राक्च्युतेरित्येके । च्युतेरास्नाववद्विद्यान्निगिरन्नेव तच्छुचिः । न मुख्याविप्रुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति ताश्चेदङ्गे निपतन्ति । लेपगन्धापकर्षणे शौचममेध्यस्य । तद्द्धिः पूर्वं मृदा च मूत्रपुरीषरेतोविस्नंसनाभ्यवहारसंयोगेषु च यत्र चाम्नायोविद्ध्यात् ।

पाणिना सन्यमुपसंगृहाङ्गुष्ठमधीहि भोइत्यामन्त्रयेत गुरुः।
तत्र चक्षुर्मनः पाणोपस्पर्शनं द्भैः प्राणायामास्त्रयः पञ्चद्शमात्राः प्राक्कूलेब्वासनञ्च ॐपूर्वा न्याहृतयः पञ्चसप्तान्ताः।
गुरोः पादोपसंप्रहणं प्रात्रब्रह्मानुवचनेचाचन्तयोरनुज्ञात
उपविशेत्।

प्राङ्गुखोद्क्षिणतः शिष्य उद्ङ्गुखोवा सावित्रीश्वानु वचनमादितो ब्रह्मणआदाने ॐकारस्याऽन्यत्रापि । अन्तरागमने पुनरुपसद्नं श्वनकुरुसपमण्डूकमार्जाराणां ज्यह्मुपवासोविप्रवासश्च प्राणायामा घृतप्राशनञ्चेतरेषाम् । इमशानाध्ययने चैवम्।

इति गौतभीये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः।

### द्वितीयोऽध्यायः।

## अथ ब्रह्मचारिधर्मवर्णनम्।

प्रागुपनयनात् कामचारावाद्भक्षोऽहुतोऽब्रह्मचारी यथोप-पादमूत्रपुरीषो भवति नास्याचमनकल्पो विद्यतेऽन्यत्राप-मार्जनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पर्शनाशौचं नत्वेवेनमग्नि

ह्वनविहरणयोर्नियुञ्ज्यात्र ब्रह्माभिव्याहारयेद्न्यत्र उपनयनादिनियमः। स्वधानिनयनात्। उक्तं ब्रह्मचर्यमग्रीन्धनभैक्षचरणे सत्यव वनमपामुपस्पर्शनम्। गोदानादि। वहिः सन्ध्यार्थञ्चातिष्ठेत् पूर्वमासीतोत्तरां सज्योतिष्या ज्योतिषोद्शीनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षेत । वर्जयेन्मधुमांसगन्धमालयदिवास्वप्नाञ्जनाभ्यञ्जनयानोपान-च्छत्रकामक्रोधलोभमोहवाद्यवादनस्नानद्रन्तधावनहर्षनृत्य गीतपरिवादभयानि गुरुदर्शने कर्णप्रावृतावशक्थिकायाश्रयण-पादप्रसारणानि, निष्ठीवितहसितविजृम्भितास्फोटनानि स्त्रीप्रेक्षणालम्भने मैथुनशङ्कायां चूतं हीनवर्णसेवामदत्तादानं हिंसां आचार्यतत्पुत्रस्रीदीक्षितनामानि, शुष्कां वाचं मद्यं नित्यं ब्राह्मणः। अधः शय्याशायी पूर्वोत्थायी जघन्यसम्बेशी वाग्वाहूद्रसंयतः। नामगोत्रे गुरोः समानतोनिर्दिशेत्। अर्चिते श्रेयसि चैवम्। शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणमभिक्रमणं वचना्दृष्टे-नाधःस्थानासनस्तिर्यंग्वा तत्सेवायाम्। गुरुदर्शने चोत्तिष्ठेत् गच्छन्त मनुव्रजेत् कर्म विज्ञाप्याख्याया-हूताध्यायी युक्तः प्रियहितयोस्तद्भार्यापुत्रेषु चैवम्। नोच्छिष्टाशनस्त्रपनप्रसाधनपादप्रक्षालनोनमर्दनोपसंप्रहणानि। विपोष्योपसंत्रहणं गुरुभार्याणां तत्पुत्रस्य च।

वैके युवतीनां।
व्यवहारपारतेन सार्वविणकं भैक्षचरणमभिशस्तपतितवर्जं।
आदिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णानुपूर्वेण।
आचार्यज्ञातिगुरुष्वलाभेऽन्यत्र।
तेषां पूर्वं परिहरित्रवेद्य गुरवेऽनुज्ञातोभुञ्जीतः।
असित्रधौ तद्वार्यापुत्रसत्रद्धचारिसद्भ्यः।
वाग्यतस्तृष्यन्नलोलुष्यमानः सित्रधायोदकं स्पृशेत्।
शिष्यशिष्टिरविचेनाशकोरज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येन
व्नन् राज्ञा शास्यः।
द्वादशवर्षाण्येकेकवेदे ब्रह्मचर्यं चरेत् प्रतिद्वादशवर्षेषु
ब्रह्णान्तं वा। विद्यान्ते गुरुर्थेन निमन्त्र्यः।
ततः कृतानुज्ञानस्य स्नानम्। आचार्यः श्रेष्ठोगुरुणां मातेत्येके।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः।

#### वृत्तीयोऽध्यायः।

अथ ब्रह्मचारि पूकरणवर्णनम्।

तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ब्रह्मचारी गृहस्थोभिक्षुर्वेखानस इति तेषां गृहस्थो योनिरपूजनत्वादितपरेषाम् । तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणआचार्याधीनत्वमात्रं गुरोः कर्मशेषेण जपेत् गुर्वभावे तदपत्यवृत्तिस्तदभावे वृद्धे सब्रह्मचारिण्यग्नौ वा ।

एवं वृत्तोब्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रियः। उत्तरेवाद्येतद्विरोधी अनिचयो भिक्षुरूष्वरेता ध्रुवशीलो वर्षासु भिक्षार्थी प्राममियात्। जघन्यमनिवृत्तञ्चरेत्। निवृत्ताशीर्वाक्चक्षुः कर्मसंयतः। कौपीनाच्छाद्नार्थं बालोविभृयात्। पृहीणसेके निर्णेजनाविप्युक्तं। औषधिवनस्पतीनामङ्गमुपाददीत । न द्वितीयामुपहर्तुं रात्रि मामे वसेत्। मुण्डीशिखी वा वर्जयेज्जीववधम्। समाभूतेषु हिंसानुत्रहयोरनारती। वैखानसो वने मूलशफीला तपः शीलः श्रामणकेनाग्निमाधाया-प्राम्यभोजी देवपितृमनुष्यभूतर्षिपूजकः सन्वातिथिः पृतिषिद्ध-वर्जं भैक्षमप्युपयुद्धीत न फालकृष्टमधितिष्ठेत् प्रामञ्च न प्रविशेज्ञटिल्भीराजिनवासा नातिशयं भुञ्जीत। एकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रसक्षविधानाद्गाईस्थस्य ।

चतुर्थोऽध्यायः।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः।

अथ विवाहपूकरणवर्णनम्।

गृहस्थः सहशीं भार्यां विन्देतानन्यपूर्वां यवीयसीम्।

असमानप्रवरेर्विवाहऊर्ध्वं सप्तमात् पितृबन्धुभ्योवीजिनश्च मातुबन्धुभ्यः पञ्चमात्।

ब्राह्मोविद्याचारित्रबन्धुशीलसम्पन्नाय द्याद् । ज्ञाद्यालङ्कृतां संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सहधर्मश्वरतामिति आर्षे गोमिथनं कन्यावते द्याद्नतर्वेद्यृत्विजे दानं दैवोऽलङ्कृत्ये च्छन्त्या स्वयं संयोगो गान्धवीवित्तेनानितस्त्रीमतामासुरः प्रसद्यादानाद्-राक्षसोऽसंविज्ञानोपसङ्गमनात् पैशाचः।

चत्वारो धर्म्याः प्रथमाः षडित्येके ।

अनुहोमानन्तरैकान्तरद्व्यन्तरासु जाताः सवर्णाम्वष्टोप्र-निषाददौष्मन्तपारशवाः।

प्रतिलोमासु सूतमागधायोगवक्षत्तृ वैदेदकचाण्डालाः।
ब्राह्मण्यजनत् पुत्रान् वर्णभ्य आनुपूर्व्यात् ब्राह्मणसूतमागधचाण्डालान् तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धाविषत्तक्षत्रियधीवरपुक्कशान्
तेभ्य एव वैश्या भुज्जकण्ठकमाहिष्यवैश्यवैदेहान् तेभ्य एव
पारशवयवनकरण शूद्रान् शूद्रत्येके।

वर्णान्तरगमनमुत्कर्णापकर्षाभ्यां सप्तमेन पश्चमेन चाचार्याः।
सृष्ट्यन्तरजातानाश्च प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः शूद्रायाश्च
असमानायाश्च शूद्रात् पतितवृत्तिरन्यः पापिष्ठ।
पुनन्ति साधवः पुत्राह्मिपौरुषानार्षादश दैवादशैव प्राजापत्यादशपूर्वान् दशावरानात्मानश्च ब्राह्मीपुत्राः।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः।

#### पश्चमोऽध्यायः।

अथ गृहस्थाश्रमवर्णनम्।

भृतावुपेयात् सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवजम्। देविपतृमनुष्यभूतर्षिप्जकोनित्यस्वाध्यायः। पितृभ्यश्चोदकदानं यथोत्साहमन्यद्वार्यादिरानिद्यादिवा। तस्मिन् गृह्याणि देवपितृमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च । विक्रमाग्नावग्निधंन्वन्तरिर्विश्वे देवाः प्रजापतिः स्विष्टिकृदिति होमः। दिग्देवताभ्यश्च यथा स्वद्वारेषु मरुद्भ्यो गृहदेवताभ्यः प्रविश्य ब्रह्मणे मध्ये अद्भ्य उद्कुम्भे आकाशायेत्यन्तरीक्षे नक्तश्वरेभ्यश्च सायम्। स्वस्तिवाच्यभिक्षादानपूरनपूर्वन्तु द्दातिषु(?) चैवं धर्मेषु । समद्विगुणसाहस्र।नन्त्यानि फलान्यत्राह्मणत्राह्मणश्रोत्रिय-वेदपारगेभ्यः। गुर्वर्थनिवेशौषधार्थ वृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्यायनाध्वसंयोग-वेश्वजितेषु द्रव्यसंविभागोः बहिवंदि भिक्ष्माणेषु कृतान्निमतरेषु। प्तिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्। कुद्धहृष्टभीतार्त्तलुब्धबालस्थविरमूढमत्तोन्मत्तवाक्यान्य-नृतान्यपातकानि । भोजयेत् पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगर्भिणीसुवासिनीस्थविरान् जघन्यांश्च ।

आचार्यपितृसखीनान्तु निवेद्य वचनिक्रयाऋित्वगाचार्यश्वशुरिपतृव्यमातुलानामुपस्थाने मधुपर्कः सम्बत्सरे पुनः
पूजिता यज्ञविवाहयोरवांक् राज्ञश्च श्रोत्रियस्य ।
अश्रोत्रियस्यासनोदके श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्यमन्निविशेषांश्च
पूकारयेन्नित्यं वा संस्कारविशिष्टं मध्यतोऽन्नदानमवैद्य
साधुवृत्ते विपरीते तु तृणोदकभूमिः स्वागतमन्ततः पूज्यानत्याशश्चशय्यासनावसथानुत्रज्योपासनानि सदृक्श्रेयसोः
समान्यलपशोऽपि हीने असमानश्रामोऽतिथिरेकरात्रिको
ऽधिवृक्षसूर्योपस्थायी कुशलनामयारोग्याणामनुपूरनोत्थं
शूद्रस्यात्राह्मणस्यानतिथिरत्राह्मणोयज्ञे संवृतश्चेत् भोजनन्तु
क्षत्रियस्योद्ध्यं त्राह्मणेभ्योऽन्यान् भृत्यः सहानृशंसार्थमानृशं सार्थं।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे पश्वमोऽध्यायः।

षष्ठोऽध्यायः।

अथ गृहस्थाश्रमकर्तव्यवर्णनम्।

पादोपसंग्रहणं गुरुसमवायेऽन्वहम्।
अभिगम्य तु विप्रोष्य मातृपितृतद्वन्धूनां पूर्वजानां विद्यागुरूणां
तत्तद्गुरूणाञ्च सन्निपाते परस्य।
नाम ष्रोच्यामयमित्यभिवादोऽज्ञसमवाये स्वीपुंयोगेऽभिवादतो-

ऽिनयममेके नाविप्रोध्य स्त्रीणाममानृपितृत्यभार्थाभगिनीनां नोपसंग्रहणं श्रानुभार्याणां श्वश्राश्च । ऋत्विक्श्वशुर्रिपतृत्यमानुलानान्तु यवीयसां प्रत्युत्थानमन-भिवाद्यास्तथान्यः पूर्वः पौरोऽशीतिकावरः शूद्रोऽप्यपत्यसमे-नावरोऽप्यार्थः शूद्रेण नाम चास्य वर्जयेद्राज्ञश्चाजपः प्रेष्यो भो भवन्निति वयस्यः समानेऽहिन जातो दशवर्षवृद्धः पौरः पश्चिमः कलाभरः श्रोत्रियश्चारणिक्षिभिः राजन्यो वैश्यकर्म विद्याहीनोदीक्षितस्य पाक्कयात् । वित्तवन्धुकर्मजातिविद्यावयांसि मान्यानि परवलीयांसि श्रुतन्तु सर्वेभ्योगरीयस्तन्मूलत्वाद्धमस्य श्रुतेश्च । चिक्रदशमीस्थाणुप्राह्यवधूस्नातकराजभ्यः पथोदानं राज्ञा तु श्रोत्रियाय श्रोत्रियाय ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः।

## सप्तमोऽध्यायः । अथापद्धर्मवर्णनम् ।

आपत्कलपो ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विद्योपयोगोऽनुगमनं शुश्रूषा समाध्तेर्ब्वाह्मणोगुरुर्याजनाध्यापनप्रतिष्रहाः सर्वेषां पूर्वः पूर्वो गुरुत्तद्लाभे क्षत्रवृत्तिस्तद्लाभे वैश्यवृत्तिः। तस्यापण्यं गन्धरसङ्गताञ्चतिलशाणक्षौभाजिनानि रक्तनिर्णिक्ते वाससी क्षीरश्व सविकारं मूलफलपुष्पौषधमधुमांसतृणोदका-पथ्यानि पशवश्च हिंसासंयोगे पुरुषवशाकुमारीहेतवश्च नित्यं भूमित्रीहियवाजाव्यश्च ऋषभधेन्वनडुहश्चैके।

विनिमयस्तु रसानां रसैः पशूनाञ्च न छवणाक्रतान्नयोस्तिछा-नाञ्च समेनामेन तु पकस्य संप्रत्यर्थे सर्वधातुवृत्तिरशक्ताव-शूद्रेण तद्येके प्राणसंशये तद्वर्णसङ्करोऽभक्ष्यनियमस्तु प्राण-संशये ब्राह्मणोऽपि शस्त्रमाददीत राजन्योवैश्यकर्भ वैश्यकर्भ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः।

#### अष्टमोऽध्यायः ।

## अथ संस्कारवर्णनम्।

द्रौ लोके घृतवतौ राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतस्तयोश्चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्यान्तः संज्ञानाश्चलनपतनसर्पणानामायत्तं जीवनं प्रसूतिरक्षणमसङ्करोधर्मः।

स एष बहुश्रुतो भवति लोकवेदवेदाङ्गविद्वाकोवाक्येतिहास-पुराणकुशलस्तदपेक्षस्तदवृत्तिश्चत्वारिशता संस्कारेः संस्कृतिह्मषु कर्मस्वभिरतः षट्सु वासामयचारिकेष्वभिविनीतः षड्भिः परिहार्यो राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादण्ड्यश्चाबहिष्कार्यश्चापरि-वाद्यश्चापरिहार्यश्चेति। गर्भाधानपुंसवनसीयन्तोन्नयनजातकर्मनायकरणान्नप्राशन-चौडोपनयनं चत्वारि वेदब्रतानि स्नानं सहधर्मचारिणीसंयोगः पश्चानां यज्ञानायनुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतब्रह्मणामेतेषाश्चाष्ट-कापार्वणश्राद्धश्रावण्याग्रहायणीचेत्राश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञ-संस्था अग्न्याधेयमग्निहोत्रदर्शपौणमासावग्रयणं चातुर्मास्य निरूढपशुवन्धसौत्रामणीति सप्त हरिर्यज्ञसंस्था अग्निष्टोमोऽ-त्यग्निष्टोम उद्दथः षोडशि वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाइत्येते चत्वारिशत् संस्काराः । अथाष्टावात्मगुणा द्या सर्वभूतेषु श्चान्तिरनसूया शौचमनाया-सोमङ्गलमकार्पण्यमस्पृहेति यस्यैते न चत्वारिशत् संस्कारा नवाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति। यस्य तु खलु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा अथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यश्च गच्छति । इति गौतमीये धर्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ।

> नवमोऽध्यायः। अथ कर्तव्याकर्तव्यवर्णनम्।

स विधिपूर्वं स्नात्वा भार्यामभिगम्य यथोक्तान् गृहस्थधर्मान् प्रयुद्धान इमानि व्रतान्यनुकर्षेत् स्नातकोनित्यं शुचिः सुगन्धः स्नानशीलः सति विभवे न जीर्णमलवद्वासाः स्यात्र रक्तमल-

वद्न्यधृतं वा वासोविभृयात्र स्रगुपानहौ निर्णिक्तमशक्तौ न रूढश्मश्रुरवस्मान्नाग्निमपश्च युगपद्धारयेन्नाञ्जिलिना पिबेन्न तिष्ठनुद्धृतोद्केनाचामेन्न शूद्राशुच्येकपाण्यावर्जितेन न वाय्वग्निविप्रादित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपश्यन् वा मृत्रपुरीषा-मेध्यान्युद्स्येन्नेव देवताः प्रति पादौ प्रसारयेन्न पर्णलोष्ट्राश्म-भिर्मूत्रपुरीषापकर्षणं कुर्यान्न भस्मकेशतुषकपालान्यधितिष्ठेन्न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकैः सह सम्भाषेत सम्भाष्य पुण्यकृतोमनसा ध्यायेद्बाह्मणेन वा सह सम्भाषेत । अयेनुं धेनुभव्येति न्रूयाद्भद्रं भद्रमिति कपालं भगालमिति मणिधनुरितीन्द्रधनुः।

गां धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत नचनां वारयेन्न मिथुनीभूत्वा शौचं प्रति विलम्बेत न च तस्मिन् शयने स्वाध्यायमधीयीत नचापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसम्बिशेन्नाकल्पां नारीमिभ-रमयेन्न रजस्त्रलां नचैनां श्लिष्येन्न कन्यामिग्नमुखोपधमन-विगृह्यवाद्विर्शन्धमाल्यधारणपापीयसावलेखनभार्यासहभो-जनाञ्जत्यवेक्षणकुद्वारप्रवेशनपादधावनासिन्दिग्धभोजननदीबा-हुतरणवृक्षविषमारोहणावरोहणप्राणव्यवस्थानानि च वर्जयेन्न सिन्धिग्धां नावमिथरोहेत् सर्वतप्वात्मानं गोपायेन्न प्रावृत्य शिरोऽहिन पर्यटेत् प्रावृत्य तु रात्रौ मूत्रोचारे च न भूमावन-न्तर्धाय नाराचावसथान्न भस्मकरीषकृष्टच्छायापथिकाम्येषु उभे मूत्रपुरीषे दिवा कुर्यादुदङ्मुखः सन्ध्ययोश्च रात्रौ तु दक्षिणामुखः पालाशमासनं पादुके दन्तधावनिसति वर्जयेत। सोपानत्कश्चाशनासनशयनाभिवादननमस्कारान् वर्जयेत्। न पूर्वाह्वमध्यन्दिन।पराह्वानफलान् कुर्याचथाराक्ति धर्माथका-मेभ्यस्तेषु च धर्मोत्तरः स्यान्न नग्नां परयोषितमीक्षेत न पदासनमाकर्षेत्र शिश्नोद्रपाणिपाद्वाक्चश्चश्चापलानि कुर्याच्छेदनभेदनविलिखनविसदेनावस्फोटानि नाकस्मात् कुर्यान्नोपरिवत्सतन्त्रीं गच्छेन्न जलङ्कलः स्यान यज्ञमवृतो-गच्छेदर्शनाय तु कामं न भक्ष्यानुत्सङ्गे भक्षयेन्न रात्रौ प्रेष्या-हतसुद्धृतरनेहविलपनपिण्याकमथितपृभृतीनि चात्रवीर्याणि नाश्नीयात् सायं पातस्त्वन्नमभिपूजितमनिन्दन् भुङ्जीत न कदाचिद्रात्री नग्नः स्वपेत् स्नायाद्वा यञ्चात्मवन्तो वृद्धाः सम्य-ग्विनीता दम्भलोभमोहवियुक्ता वेदविद्ञाचक्षते तत्समा-चरेत् योगक्षेमार्थमीश्वरमधिगच्छेन्नान्यमन्यत्र देवगुरु-धार्मिकेभ्यः प्रभूतेधोदकयवसकुशमाल्योपनिष्क्रमणमार्य्यजन-भूयिष्ठमनलसमृद्धं धार्मिकाधिष्ठितं निकेतनमावसितुं यतेत प्रास्तमङ्गलयदेवतायतनचतुष्पथादीन् पृदक्षिणमावर्तेत । मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपालयेदापत्करूपः। सत्यधर्मा आर्यवृत्तः शिष्टाध्यापकशौचशिष्टः श्रुतिनिरतः स्यान्नित्यमहिंस्रो मृदु दृढकारी दमदानशीलएवमाचारो मातापितरी पूर्वापरान् सम्बन्धान् दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन् स्नातकः शश्वदुब्रह्मलोकान्न च्यवते न च्यवते।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः।

## द्शमोऽध्यायः। अथ वर्णानां वृत्तिवर्णनम्।

द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं त्राह्मणस्याधिकाः प्वचनया-जनप्रतिप्रहाः पूर्वेषु नियमस्त्वाचार्यज्ञातिप्रियगुरुधनविद्या-विनिमयेषु ब्रह्मणः सम्प्रदानमन्यत्र यथोक्तात् कृषिवाणिज्ये चास्वयं कृते कुसीद्ञ । राज्ञोऽधिकं रक्षणं सर्वभूतानां न्याय्यएण्डत्वं विभृयात् ब्राह्मणान् श्रोत्रियान् निरुत्साहांश्रव्राह्मणानकरांश्चोपकुर्वाणांश्च योगश्च विजये भये विशेषेण चर्या च रथधनुभ्यां संप्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च न दोषोहिंसायामाहवेऽन्यत्र व्यश्व-सारथ्यायुधकृताञ्जलिप्रकीर्णकेशपराङ् मुखोपविष्ठस्थलवृक्षारूढ-दूतगोबाह्मणवादिभ्यः क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत्तद्वृत्तिः स्यात् जेता लभेत सांग्रासिकं वित्तं वाहनन्तु राज्ञउद्घारश्चापृथग्जये-Sन्यत्तु यथाह<sup>भ</sup> भाजयेद्राजा राज्ञे बलिदानं कर्षकेदशमष्टमं षठ्ठं वा पशुहिर्ण्ययोरप्येके पश्चाशद्वागं विशतिभागः शुक्तः पण्ये मूलफलपुष्पौषधमधुमांसतृणेन्धनानां षष्ठं तद्रक्षणधर्मित्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्याद्धिकेन वृत्तिः शिल्पिनोमासि मास्येकेकं कर्म कुर्युरेतेनात्मानोपजीविनो व्याख्याता नौचक्रीवन्तश्च भक्तं तेभ्यो दद्यात् पण्यं विणिग्भिरघोपचये न देयं प्रणष्ट-मस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रत्रू युर्विख्याप्य सम्वत्सरं राज्ञा रक्ष्यमूर्ध्वमधिगन्तुश्चतुर्थं राज्ञः शेषः स्वामी ऋष्थक्रयसम्वि-भागपरिप्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं क्षत्रियस्य विजितं

णस्याभिरूपस्यात्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठं छभेतेत्येके चौरहतमुपजित्य यथास्थानं गमयेत् कोशाद्वा द्वाद्रक्ष्यं वालधनमाव्यवहारप्रापणात् समावृत्तेवां ।
वैश्यस्याधिकं कृषिवणिक्पाशुपाल्यकुसीदम् ।
शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिस्तस्यापि सलामक्रोधः शौचमाचमनार्थे पाणिपाद्प्रक्षालनमेवेके श्राद्धकर्म भृत्यभरणं स्वद्रारवृत्ति
परिचर्या चोत्तरेषां तेभ्यो वृत्तिं लिप्सेत जीर्णान्युपानच्छत्रवासः कूर्चान्युच्छिष्टाशनं शिल्पवृत्तिश्च यञ्चायमाश्रितोभर्त्तव्यस्तेन क्षीणोऽपि तेन चोत्तरस्तद्र्थोऽस्य निचयः स्याद्नुज्ञातोऽस्य नमस्कारोमन्त्रः पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके ।
सर्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुरार्यानार्ययोर्व्यतिक्षेपे कर्मणः साम्यं
साम्यम् ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः।

एकाद्शोऽध्यायः।

अथ राजधमवर्णनम्।

राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जं साधुकारी स्यात् साधुवादी त्रया-मान्वीक्षिक्याश्वाभिविनीतः शुचिर्जितेन्द्रियोगुणवत्सहायो-(उ)पायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्धितश्वासां कुर्वीत तसुपर्या-

सीनमधस्था उपासीरन्नन्ये बाह्यणेभ्यस्तेऽप्येनं मन्येरन् वर्णा-नाष्रमांश्च न्यायतोऽभिरक्षेचलतश्चेनान् स्वधर्मे स्थापयेद्धर्भ-स्थोद्धंशभाग्भवतीति विज्ञायते ब्राह्मणश्च पुरोदधीत विद्या-भिजनवामूपवयः शीलसम्पन्नं न्यायवृत्तं तपस्विनं तत्प्रसृतः कर्माणि कुर्वीत ब्रह्मप्रसूतं हि क्षत्रमृष्यते न व्यथत इति च विज्ञायते यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः प्रब्रू युस्तान्याद्रियेत तद्धीनमपि ह्येके योगक्षेमं प्रतिजानते शान्तिपुण्याहस्वस्त्य-यनायुष्यमङ्गलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषिणां सम्बलनमभि-चारद्विषद्व्याधिसंयुक्तानि च शालाग्नौ कुर्याद्यथोक्तमृत्विजो-ऽन्यानि तस्य व्ववहारो वेदोधर्मशास्त्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणं देशजातिकुलधर्माश्चामुायैरिकद्धाः प्रमाणं कृषिवणिक्पाद्य-पाल्यकुसीदकारवः स्वे स्वे वर्गे तेभ्यो यथाधिकारमर्थान् प्रत्यवहृत्य धर्मव्यवस्था न्यायाधिगमे तर्कोऽभ्युपायस्तेना-भ्यूह्य यथास्थानं गमयेद्विप्रतिपत्तौ त्रयीविद्यावृद्धे भ्यः प्रत्यव-हृत्यनिष्ठां गमयेद्थाहास्य निःश्रेयसं भवति बृह्यक्षत्रेण सम्प्रवृत्तं देवपितृमनुष्यान धारयतीति विज्ञायते दण्डोद्मना-दित्याहुस्तेनादान्तान् दमयेद्वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुः श्रुत-वृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विष्वमो विपरीता नश्यन्ति तानाचार्योपदेशोदण्डश्च पालयते तस्माद्राजाचार्या-वनिन्द्यावनिन्द्यौ ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकादशोऽध्यायः।

#### द्वादशोऽध्यायः ।

## अथ विविधपापकरणे दण्डविधानवर्णनम्।

शूद्रोद्विजातीनभिसन्धायाभिहत्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामङ्गं मोच्यो येनोपहन्यादार्यस्च्यभिगमने लिङ्गोद्धारः स्वहरणञ्च गोप्ता चेद्वघोऽधिकोऽथाहास्य वेद्मुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद आसन-शयनवाषपथिषु समप्रेप्सुदंण्ड्यः शतम्। क्षत्रियोत्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्विगुणमध्यध्वं वैश्योत्राह्मण-क्षत्रिये पश्चाशत्तदद्ध वैश्ये न शूद्रे किश्चित् ब्राह्मणराजन्यवत् क्षत्रियवैश्यावष्टापाद्यं स्तेयकिल्विषं शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणीत-रेषां प्रतिवण विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्तवं फलहरितधान्य-शाकादाने पञ्चकृष्णलमल्पे पशुपोडिते स्वामिदोषः पाल-संयुक्ते तु तस्मिन् पथि क्षेत्रेऽनावृते पालक्षेत्रिकयोः पश्व माषा गवि षडुष्ट्रे खरोऽश्वमहिष्योर्दशाजाविषु द्वौ द्वौ सर्वविनाशे शतं शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायाञ्च नित्यं चेलपिण्डादृष्वं स्वहरणञ्च गोऽग्न्यर्थे तृणमेधान् वीरुध वनस्पतीनाञ्च पुष्पाणि-स्ववदाद्दीत फलानि चापरिवृतानाम् कुसीद्वृद्धिर्धम्या विंशतिः पञ्चमाषकी मासं नातिसाम्बत्सरीमेके चिरस्थाने द्वैगुण्यं प्रयोगस्य मुक्ताभिनं वद्धंते दित्सतोऽवरुद्धस्य च चक्र-कालवृद्धिः कारिताकायिकाशिखाधिभोगाश्च कुसीदं पशूप-जलोमक्षेत्रशतवाह्येषु नातिपञ्चगुणमजडापोगण्डधनं दशवर्ष

मुक्तं परेः सिन्नधी भोक्तुरश्रोत्रियप्रव्रजितराजन्यधर्मपुरुषः
पशुभूमिस्त्रीणामनितभोगभृक्थभाजि भृणं प्रतिकुर्युः प्रातिभाव्यवणिक्शुल्क मद्य द्यूतद्ण्डान् पुत्रानध्याभवेयुर्निध्यं
वाधियाचितावक्रीताधयोनष्टाः सर्वा न निन्दिता न पुरुषापराघेन स्तेनः प्रकीर्णकेशो मुषली राजानिमयात् कर्माचक्षाणः
पृतोबधमोक्षाभ्यामध्नन्नेनस्वी राजा न शारीरो ब्राह्मणद्ण्डः
कर्मवियोगविख्यापनाविवासनाङ्ककरणान्यप्रवृत्तो प्रायश्चित्ती
स चौरसमः सचिवोमितपूर्वे प्रतिग्रहीताष्यधर्मसंयुक्ते पुरुषशक्त्यपराधानुबन्धविज्ञानादण्डिनयोगोऽनुज्ञानं वा वेदिवत्
समवायवचनात् वेदिवत्समवायवचनात्।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे द्वादशोऽध्यायः।

## त्रयोदशोऽध्यायः।

अथ साक्षीणां विधावर्णनम्।

विप्रतिपत्तौ साक्षिणी मिथ्यासत्यव्यवस्था बहवः स्युरिन-निद्ताः स्वकर्मसु प्रात्ययिका राज्ञाञ्च निष्प्रीत्यनिभतापाश्चान्य-तरिसम्नपि शूद्राबाह्यणवचनादनु रोध्योऽनिबन्धश्चेन्नासमवेता पृष्टाः प्रत्रू युरवचने च दोषिणः स्युः स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः। अनिबन्धैरिप वक्तव्यं पीडाकृते निबन्धः प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्य राजकतृषु दोषोधर्मतन्त्रपीडायां शपथेनैके सत्यकर्मणा बहेवराजवाहाणसंसदि स्यादवाहाणानां क्षुद्रपश्व-नृते साक्षी दश हिन्त गोऽश्वपुरुषभूमिषु दशगुणोत्तरान् सर्वं वा भूमो हरणे नरकोभूमिवद्प्सु मेथुनसंयोगे च पशुवन्मधु-सर्पिषोगोवद्वस्वहिरण्यधान्यव्रह्मसु यानेष्वश्वविन्मध्यावचने याप्यो दण्ड्यश्च साक्षी नानृतवचने दोषोजीवनञ्चेत्तद्धीनं नतु पापीयसोजीवनं राजा प्राड्विवाकोवाहाणोवा शास्त्रवित् प्राड्विवाको मध्योभवेत् सम्बत्सरं प्रतीक्षेत प्रतिभायां धेन्वन-डुहस्तीप्रजनसंयुक्तेषु शीघ्रमात्ययिके च सर्वधर्मभ्योगरीयः प्राड्विवाके सत्यवचनं सत्यवचनम्।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे त्रयोदशोऽध्यायः।

# चतुर्दशोऽघ्यायः । अथ अशौचवर्णनम् ।

शावमाशौचं दशरात्रमनृत्विग्दीक्षितत्रद्वाचारिणां सपिण्डाना-मेकादशरात्रं क्षत्रियस्य द्वादशरात्रं वैश्यस्याद्धं मासमेकं मासं शूद्रस्य तच्चेद्दन्तः पुनरापतेत्तच्छेषेण शुद्धं यरन् रात्रिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिस्वभिगोंबाद्वाणहतानामन्वक्षं राजक्रोधाच युद्धे प्रायोनाशकशास्त्राग्निविषोदकोद्वन्धनप्रपतनैश्चेच्छतां पिण्ड निवृत्तिः सप्तभे पश्चमे वा जननेऽप्येवं मातापित्रोस्तन्मातुर्वा गर्भमासस मा रात्रिः क्षंसने गर्भस्य ःयहं वा श्रुःवा चोध्वं

दशम्याः पक्षिण्यसण्डियोनिसम्बन्धे सहाध्यायिनि च सब्हाचारिण्येकाहं श्रोत्रिये चोपसम्पन्ने प्रेतोपस्पर्शने दशरात्र माशौचमभिसन्धाय चेदुक्तं वैश्यशूद्रयोरार्त्तवीव्वापूर्वयोश्च ज्यहं वाचार्यतत्पुत्रस्त्रीयाज्यशिष्येषु चैवमवरश्चेद्वर्णः पूर्वं वर्णमुपस्पृशेत् पूर्वोवावरं तत्र शावोक्तमाशौचं पतित चण्डाल सूतिकोदक्याशवसृष्टितत्सृष्ट्यपस्पर्शने सचेलोदकोपस्पर्शना-च्छुद्वेचच्छवानुगमे च शुनश्च यदुपहन्यादित्येके उदकदानं सपिण्डेः कृतचूडस्य तत्स्रीणाञ्चानतिभोग एकेऽप्रदृत्तानामधः शय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सर्वे न मार्जयेरन्न मासं भक्षये-युराप्रदानात् प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनवमेषूद्किया वासनाश्व त्यागः अन्त्ये त्वन्त्यानां दन्तजन्मादि माता पितृभ्यां तूष्णीं माता बालदेशान्तरितप्रबृजितासपिण्डानां सद्यः शौचं राज्ञाञ्च कार्यविरोधाद्वाह्यणस्य च स्वाध्याया निवृत्त्यर्थं स्वाध्यायानिवृत्त्यर्थम् ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतुर्दशोऽध्यायः।

पञ्चद्शोऽध्यायः। अथ श्राद्धविवेकवर्णनम्।

अथ श्राद्धममावस्यायां पितृभ्योद्द्यात् पश्चमीप्रभृति वापरपक्षस्य यथाश्राद्धं सर्वस्मिन् वा द्रव्यदेशब्राह्मण-

सन्निधाने वा कालनियमः शक्तितः प्रकष गुणसंस्कार-विधिरत्रस्य नवावरान् भोजयेद्युजो यथोत्साहं वा 'ब्रा**ह्मणान्** श्रोत्रियान् वायूपवयःशीलसम्पन्नान् युवभ्योदानं प्रथममेके पितृवन्नच तेन मित्रकर्म कुर्यात् पुत्राभावे सिपण्डा मातृसिपण्डाः शिष्याश्च द्युस्तद्भावे श्रृतिव-गाचारयों तिलमाषत्रीहियवोदकदानैर्मासं पितरः प्रीणितत मत्स्यहरिणरुरुशशकूर्मवराहमेषमांसै सम्बत्सराणि गव्य-पयःपायसैद्वीद्श वर्षाणि वाधींणसेन मांसेन कालशाक-च्छागलोह्खड्गमांसर्मधुमिश्रैश्चानन्सम्। न भोजयेत् स्तेन्हीवपतितनास्तिकतद्वृत्तिवीरहायेदीधिः षुदीधिषुपतिस्रीयामयाजकाजपालोत्सृष्टाग्निमद्यपकुचरकूटसाक्षि-प्रातिहारि कानुपपत्तिर्यस्य च कुण्डाशी सोमविक्रय्यगार-दाही गरदावकीर्णिगणप्रेष्यागम्यागामिहिंस परिवित्तपरि-वेत्तृपर्याहृतपर्या धातृत्यक्तात्मदुर्वछाः कुनिखश्यावद्नतः श्वित्रिपौनर्भवकितवाज देष्य प्रातिरूपकशूद्रापतिनिराकृति-किलासी कुसीदी वणिक्शिल्पोपजीविज्यावाद्त्रिताल-नृत्यगीतशीलान पित्रा चाकामेन विभक्तान शिष्यांश्चैके सगोत्रांश्च। भोजयेदृद्ध्वं त्रिभ्योगुणवन्तम्। सद्यश्राद्धी शूद्रातस्पगस्तत्पुरीये मासं नयति पितृंस्तस्मा-त्तद्हर्बह्यचारी स्यात् श्रचण्डालपतितावेक्षणे दुष्टं तस्मा-त्परिश्रुते द्यात्तिलैक्वा किरेत पङ्क्तिपावनोवा शमयेत् पङ्क्तिपावनाः षड्ङ्गविज्ज्येष्टमासिकस्तृणाचिकेतस्त्रिमधुं-

स्त्रिप्पर्णः पश्चाग्निः स्नातकोमन्त्रब्राह्मणविद्धर्मज्ञोब्र**ह्मादेया-**नुसंधान इति हविःषु चैवं दुर्वलादीन् श्राद्ध एवैके श्राद्ध एवैके ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे पञ्चदशोऽध्यायः।

#### षोडशोऽध्यायः।

## अथ अनध्यायवर्णनम्।

श्रवणादि वार्षिकं प्रोष्ठपदीं वोपाकृत्याधीयीत च्छन्दांस्यद्धं पश्चममासान् पश्चदक्षिणायनं वा ब्रह्मचार्युत्सृष्टछोमा न मांसं भुञ्जीत हैमास्योवा नियमो नाधीयीत वायौ
दिवापाशुहरे कर्णश्राविणि नक्तं वाणभेरीमृदङ्गगर्ज्ञार्न्तराब्देषु चश्वश्यगालगर्दभसंहादे लोहितेन्द्रधनुनींहारेष्वभूदर्शने चापत्तौ मूत्रित उच्चारिते निशासन्ध्योदकेषु वर्षति
चैके वलीकसन्तानमाचार्य्यपरिवेषणे ज्योतिषोश्च भीतो
यानस्थःशयानः प्रौढपादः श्मशानश्रामान्तमहापथाशौचेषु
पूतिगन्धान्तःशवदिवाकीर्त्तिशूद्रसन्निधाने सूतके चोद्गारे
श्वायज्ञपश्च सामशब्दो यावदाकालिका निर्धातभूमिकम्पराहुदर्शनोल्कास्तनयित्तुवर्षविद्यतः प्रादुष्कृताग्निष्वनृतौ
विद्युति नक्तश्चापररात्रात्त्रभागादिप्रवृत्तौ सर्वमुल्का
विद्युत्समत्येकेषां। स्तनयित्तुरपराह्वेऽपि प्रदोषे सर्वं

नक्तमद्धं रात्राद्हरचेत् सज्योतिर्विषयस्थे च राज्ञि प्रेते विप्रोध्य चान्योन्येन सह सङ्कलोपाहितवेदसमाप्तिच्छिदि-श्राद्धमनुष्ययज्ञभोजनेष्वहोरात्रममावास्यायाश्व ह्यहं वा कार्त्तिकी फाल्गुन्याषाढी पौर्णमासी तिस्नोऽष्टकास्त्रिरात्र-मन्यामेके अभितो वार्षिकं सर्वे वर्षविद्युत्स्तनियत्नु-सित्रपाते प्रयन्दिन्यूद्ध्वं भोजनादुत्सवे प्राधीतस्य च निशायां चतुर्मुहूर्तं नित्यमेके नगरे मानसमप्यशुचि श्राद्धिनामाकालिकमकृतान्नश्राद्धिकसंयोगे च प्रतिविद्यश्व यावत् स्मरन्ति प्रतिविद्यश्च यावत् स्मरन्ति ।।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे षोडशोऽध्यायः।

#### सप्तदशोऽध्यायः।

अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम्।

प्रशस्तानां स्वक्रमं सु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुञ्जीत प्रतिगृह्णीयाचैधोदकयवसमूलफलमध्वभयाभ्युचतशय्यासनयानपयोदिधिधानाशफरिप्रियङ्गसञ्ज्ञार्गशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषां
पितृदेवगुरुशृत्यभरणे चान्यवृत्तिश्चेत्रान्तरेण शूद्रात् पशु
पालक्षेत्रकर्षककुलसङ्गतकारिपतृपितचारका भोज्यान्ना विणक्
चाशिल्पी नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नं रजस्वलाकुष्णशकुनिपदोपहतं श्रूणध्नप्रेक्षितं गवोपद्यातं भावदुष्टं शुक्तं केवलमदिध

पुनः सिद्धं पर्युषितमशाकभक्ष्यस्नेह्मांसमधून्युत्सृष्टपुंश्चल्यभि-शस्तानपदेश्यदण्डिकतक्षकदर्यबन्धनिकचिकित्सकमृगयुवार्यु-चिञ्रष्टभोजिगणविद्विषाणामपा<del>ङ्त</del>यानां प्राग्दुर्बला**द्**वृथा**न्ना**-चयनोत्थानव्यपेतानि समासमाभ्यां विषमसमेपूजान्तरा-नर्चितञ्च गोश्च क्षीरमनिर्दशायाः सूतके चाजामहिष्योश्च नित्यमाविकमपेयमौष्ट्रमैकशफव्य स्यन्दिनीयमसूसन्धिनी-नाञ्च याश्च व्यपेतवत्साः पञ्चनखाश्चाशल्यकशशश्वाविड्गी-धाखड्गकच्छपा उभयतोदत्केशलोमैकशफकलविङ्कप्रुवचक्रवाक-र्दंसाः काककङ्कगृध्रश्येनाजलजारक्तपादतुष्डा ग्रा**म्यकुक्**कुट शूकरौ धेन्वनडुहौ चापन्नदावसन्नवृथामांसानि किसलय-क्याकुलशुननिर्यासलोहिताब्रश्चनाश्वनिचिदारुवकवलाक-टिट्टिभमान्धातृनक्तञ्बरा अभक्ष्याः। भक्ष्याः प्रतुदाविष्किराजालपादामस्याश्चाविकृताबध्याश्च धर्मार्थे व्यालहता दृष्टदोषवाक्प्रशस्तान्यभ्युक्ष्योपयुङ्जीतोप— युङ्जीत ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे सन्तद्शोऽध्यायः।

#### अष्टादशोऽ३यायः ।

अथ स्नीषु ऋतुकाले सहवासप्रकरणम्। अस्वतन्त्रा धर्मे स्नी नातिचरेद्धत्तारं वाक्चक्षुः कर्मसंयता पतिरपत्यलिप्सुरेवराद्गुरुप्रसूता नर्त्तुमतीयात् पिण्डगीत्र ऋषिसम्बन्धिभ्योयोनिमात्राद्वा न देवरादित्येके नातिदितीयं जनयितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्य द्वयोवां रक्षणाद्वत्तुंरेवनष्टेभर्त्तरि षाड्वार्षिकं क्षपणं
श्रूयमाणेऽभिगमनं प्रत्रजिते तु निवृत्तिः प्रसङ्गात्तस्य द्वाद्शवर्षाणि त्राह्मणस्य विद्यासम्बन्धे श्रातिर चैवं ज्यायिस
यवीयान् कन्याग्न्युपयमेषु षडित्येके त्रीन् कुमार्य्यृ तूनतीत्य
स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सृज्य पिज्यानसङ्गरान् प्रदानं
प्रागृतोरप्रयच्छन् दोषीप्रावाससः प्रतिपत्तेरित्येके प्रव्यादानं
विवाहसिद्ध्यर्थं धर्मतन्त्रसंयोगे च श्रूदान्यत्रापि श्रूदादृदुपशोद्दीनकर्मणः शतगोरनाहिताग्नेः सहस्रगोश्च सोमपात्
सप्तमीश्वाभुक्ता निचयाबाष्यद्दीनकर्मभ्य आचक्षीत राज्ञा
पृष्टस्तेन हि भर्तव्यः श्रुतशीस्त्रसम्पन्नश्चेद्धर्मतन्त्रपीडायां
तस्याकरणे दोषादोषः ।।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे अष्टादशोऽध्यायः।

एकोनविंशोऽध्यायः।

अथ प्रतिषिद्धसेवने प्रायश्चित्तमीमांसावर्णनम्।

उक्तो वर्णधर्मश्चाश्रमधर्मश्चाथ खल्वयं पुरुषो येन कर्मणा लिप्यतेऽथैतद्याज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवद्नं शिष्ट- स्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनिमति च तत्र प्रायिश्चतं कुर्ध्यान्न कुर्ध्यादिति मीमांसन्ते न कुर्ध्यादित्याहुर्निह कर्मक्षीयत इति कुर्ध्यादित्यपरे पुनस्तोमेनेष्ट्रा पुनः सवनमायातीति विज्ञायते ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्रा तरितं सर्वं पाप्मानं तरित ब्रह्म-हत्यां योऽश्वमेधेन यजतेग्निष्टुताभिशस्यमानं याजयेदिति च। तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपीहोम उपवासोद्दान-मुपनिषदो वेदान्ताः सर्वच्छन्दः सु संहिता मधून्यघमर्षण-मथवशिरोरुद्राः पुरुषसूक्तंराजनरौहिणे सामनी वृहद्रथन्तरे पुरुषगतिर्महानाम्यो महावैराजं महादिवाकीन्यं ज्येष्ठ-सामनामन्यतमद्वहिष्यवमानं कूष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि।

पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रसृतयावको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशनं सोमपानमिति च मेध्यानि। सर्वे शिलोचयाः सर्वाः स्नवन्त्यः पुण्याहृद्रास्तीर्थानि सृषिनिवासगोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः। इहाचर्यं सत्यवचनं सवनेषूदकोपस्पर्शनमार्द्रवस्नताधः-शायितानाशक इति तपांसि।

हिरण्यं गौर्व्वासोऽरवोभूमिस्तिलाघृतमन्नमिति देयानि। सम्बत्सरः षण्मासाश्चत्वारस्त्रयो द्वावेकश्चतुर्विवंशत्यहो-द्वादशाहः षडहरूयहोऽहोरात्र इति कालाः। एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्। एनः सु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि कृच्ल्रातिकृच्ल्रं चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्चित्तं सर्वप्रायश्चित्तम्।। इनि गौतमीये धर्मशास्त्रे एकोनविंशोऽध्यायः।

#### विंशतितमोऽध्यायः।

अथ विविधपापानां कर्मविपाकवर्णनम्।

अथ चतुःषष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमानि स्व क्षणानि भवन्ति ब्रह्महार्द्रकृष्टी सुरापः श्याद्दान्तगुरु-तल्पगः पङ्गः स्वर्णहारी कुनखी श्वित्री वस्त्रापहारी हिरण्यहारी द्रवृरी तेजोऽपहारी मण्डली स्नेहापहारी क्षयी तथा जीर्णवानन्नापहारी ज्ञानापहारी मूकः प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी गोद्दनो जात्यन्धः पिश्चनः पृतिनामः पृतिवक्त्रस्तु सूचकः शूद्रोपाध्यायः श्वपाकस्त्रपुसीसचामर-विक्रयी मद्यप एकशफविक्रयी मृगव्याध कुण्डाशी भृतकः श्रेलिकोवा नक्षत्री चार्वुदी नास्तिकोरङ्गोपजीव्यभक्ष्यभक्षी गण्डरी ब्रह्मापुरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डितः षण्डोमहा-पथिकोगण्डिकश्चण्डाली पुक्तसी गोष्कवकीणीं मध्वामेही धर्मपत्नीषु स्यान्मेथुनप्रवर्शकः खल्वाटसगोत्रसमयस्त्र्यभि-गामी पितृमातृभगिनीस्त्र्यभिगाम्यावीजितस्तेषां कुळ्ज-गामी पितृमातृभगिनीस्त्र्यभिगाम्यावीजितस्तेषां कुळ्ज-

कुण्ठमण्डन्याधितन्यङ्गद्रिह्माल्पायुषोऽल्पबुद्धयश्चण्डपण्डरौलू-षतस्करपरपुरुषप्रेष्यपरकर्मकराः खल्वाटचक्राङ्गसङ्कीर्णाः क्रूरकर्माणः क्रमशश्चान्त्याश्चोपपद्यन्ते तस्मात् कर्तन्यमेवेह प्रायश्चित्तं विशुद्धेर्छक्षणौर्जायन्ते धर्मस्य धारणादिति धर्मस्य धारणादिति ॥

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे विशतितमोऽध्यायः।

#### एकविंशतितमोऽध्यायः।

अथ सर्वपातकेषु शान्तिवर्णनम्

त्यजेत् पितरं राजघातकं शूद्रयाजकं वेदिविष्ठावकं भ्रूणहनं यश्चान्त्यावसायिभिः सह सम्वसेदन्त्यावसायिन्या वा तस्य विद्यागुरून् योनिसम्बन्धांश्च सिन्नपात्य सर्वाण्युद्दकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्ण्युः पात्रभ्वास्य विपर्यस्येयुः । दासः कर्मकरोवावकराद्मेध्यपात्रमानीय दासी घटान् पूर्यित्वा दक्षिणामुखः पदा विपर्यस्येद्मुमनुद्कं करोमीति नामप्राहस्तं सर्वेऽन्वालभेरन् प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा विद्यागुरवो योनिसन्बन्धाश्च वीक्षेरन्नप उपस्पृश्य प्रामं प्रविशान्ति । अत उद्ध्वं तेन सम्भाष्य तिष्ठेदेकरात्रं ज्ञपन् सावित्रीमज्ञानपृवं ज्ञानपूर्वव्वेत्त्ररात्रम्

यस्तु प्रायश्चित्तेन शुद्ध्येत्तस्मिन् शुद्धे शातकुम्भमयं पात्रं पुण्यतमाद्ध्रदात् पूरियत्वा स्रवन्तीभ्यो वा त एनमप उप-स्पर्शयेयुः। अथास्मै तत्पात्रं द्द्युस्तत् सम्प्रतिगृह्य जपेच्छान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरीक्षं योरोचनस्तमिह गृह्णामीत्येतैर्यजुभिः पावमानीभिस्तर-त्समन्दीभिः कुष्माण्डैश्चाज्यं जुहुयाद्धिरण्यं ब्राह्मणाय वा दद्याद्गामाचार्याय। यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुद्ध्येत्तस्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्यु-रेतदेव शान्त्युदकं सर्वेपूपपातकेषु सर्वेषूपपातकेषु ।।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकविंशतितमोऽध्यायः।

## द्वाविंशतितमोऽध्यायः।

अथ निषिद्धकर्मणां जन्मान्तरे विपाक वर्णनम्

ब्रह्महासुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनिसम्बन्धगस्तेननास्तिक-निन्दितकर्माभ्यासिपतितत्याज्यपतितत्यागिनः पतिताः पातक-संयोजकाश्च तैश्चाब्दं समाचरन्। द्विजातिकर्मभ्योहानिः पतनं परत्र चासिद्धिस्तामेके नरकं त्रीणि पृथमान्यनिर्दे-श्यानि मनुर्ने स्नीष्यगुरुतलपगः पततीत्येके भ्रूणहिन। हीनवर्णसेवायाश्व स्त्री पतित कौटसाक्यं राजगामिपशुनं

गुरोरनृताभिशंसनं महापातकसमानि अपांत्त्यानां प्राग्दुर्बलाद्गोहन्तृब्रह्मोजभ्यतन्मन्द्रकृद्वकी णिपतितसाविन्त्रीकेषूपपातकं याजनाध्यापनादृत्विगाचाय्यौ पतनीय-सेवायाश्व हेयावन्यत्र हानात् पतित तस्य च प्रतिग्रही-तेत्येके न किहिचिन्मातापित्रोरवृत्तिद्यिन्तु न भजेरन् ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्तावान् द्विरनेनिस दुर्वलिहंसायामपि मोचने शक्तश्चेन्। अभिकृद्ध्यावगोरणं ब्राह्मणस्य वर्षशतमस्वग्यं निर्घाते सहस्रलोहितद्शंने यावतस्तत्प्रस्कन्च पांशून् संगृह्मीयात् संगृह्मीयात् ।।

इतो गौतमीये धर्मशास्त्रे द्वाविंशतितमोऽध्यायः !

# त्रयोविंशतितमोध्यायः। अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्।

प्रायश्चित्तमम्रौ सक्तिब्रह्मध्निख्यवच्छादितस्य लक्ष्यं वा स्याज्ञन्येशस्त्रभृताम्।

खट्टाङ्गकपालपाणिर्वा द्वादशसम्बत्सरान् ब्रह्मचारी भैक्षाय प्रामं प्रविशेत् स्वकर्माचक्षाणः पथोपक्रामेत् संदर्शनादार्थस्य स्नानासनाभ्यां विहरन् सवनेषूदकोपस्पर्शी शुद्धेचत् प्राणलाभे वा तिन्निमित्ते ब्राह्मणस्य द्रव्यापचये वा ज्यवरं प्रति राज्ञो-

ऽश्वमेधावभृथे वान्ययज्ञेऽप्यप्तिष्टद्नतश्चोत्सृष्टश्चेद्वाह्मणवधे। हत्वापि आत्रेय्याञ्चैवं गर्भे चाविज्ञाते वा। बाह्यणस्य राजन्यवधे षड्डार्षिकं प्राकृतं ब्ह्यचर्यं ऋष्मेकसह-साध गा द्यात्। वैश्ये त्रैवार्षिकं ऋषभैकशताश्च गा दद्यात्। शूद्रे सम्बत्सरं ऋषभैकदशाश्च गा द्यादनात्रेय्याञ्चेवं गाञ्च। वैश्यवन्मण्डूकनकुलकाकविवद्हरमृषिव श्चि । हिंसासु चास्थिमतां सहस्रं हत्वानस्थिमता मनडुद्धारे च । अपि वास्थिमतामेकैकस्मिन् किञ्चित् किञ्चिद्द्यात्। षण्डे च पलालभारः सीसमाषश्च वराहे घृतघटः सर्पे लौह-दण्डो ब्ह्यवन्ध्वाञ्चललनायां जीवोवैशिके न किञ्चित्तरपान्न-धनलाभबधेषु पृथग्वर्षाणि हे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य द्रव्य-लाभे चोत्सर्गो यथास्थानं वा गमयेत् प्रतिसिद्धमन्त्र संयोगे सहस्रवादचेदग्न्युत्सादिनिराकृत्युपपातकेषु चैवं स्त्री चाति-चारिणी गुप्ता पिण्डं तु लभेत अमानुषीषु गीवर्जं स्त्रीकृते कूडमाण्डेघृ तहोमो घृतहोमः।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे त्रयोविंशतितमोऽध्यायः।

## चतुर्विशतितमोऽध्यायः।

## अथ प्रायश्चित्तवर्णनम् ।

सुरापस्यवाह्मणस्योदणामासिक्चेयुः सुरामास्ये मृतः शुद्धेय दमत्या पाने पयोघृतमुद्कं वायुं प्रति त्र्यहं तप्तानि सकुच्छ-स्ततोऽस्य संस्कारः। मृत्रपुरीषरेतसाञ्च प्राशने श्वापदोष्ट्रखराणाञ्चाङ्गस्य प्राम्य-कुंक्कुटशूकरयोश्च गन्धाघाणे सुरापस्य प्राणायामो घृत-प्राशनञ्च पूर्वेश्च दृष्टस्य । तल्पे लोहशयने गुरुतलपगः शयीत सूर्मी वा ज्वलन्तीं ऋष्ये-क्षिङ्गं वा सवृषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप्रतीचीं व्रजेद-जिह्यमाशरीर निपातान्मृतः शुद्धेयत । सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभार्यासु स्तुषायां गवि च तल्पसमो-ऽवकरइत्येके श्वभिराद्येद्राजा हीनवर्णगमने स्नियं प्रकाशं पुमांसं खाद्येद्यथोक्तं वा गर्दभेनावकीणीं निक्रृ ितं चतुष्पथे यजते तस्याजिनमूर्ध्वबालं परिधाय लोहितपात्रः सप्त गृहान् मेक्षञ्चरेत् कर्माचक्षाणः सम्वत्सरेण शुद्धेयत्। रेतस्कन्दने भये रोगे स्वप्तेऽभीन्धनभैक्षचरणानि सप्तरात्रं क्रत्वाज्यहोमः साभिसन्धेवा रेतस्याभ्यां सूर्याभ्युदिते ब्ह्यचारी तिष्ठेदहरभुञ्जानोऽभ्यस्तमिते च रात्रि जपन् सावित्रीमशुचि दृष्ट्रादित्यमीक्षेत प्राणायामं कृत्वाऽभोज्य-भोजनेऽमेध्यप्राराने वा निष्पुरीषीभाविखरात्रावरमभोजनं

सप्तरात्रं वा स्वयं शीर्णान्युपयुञ्जानः फळान्यनतिक्रामन्
प्राक्पश्चनखेभ्यश्छिदिनोघृतप्राशनश्चाक्रोशानृतिहिसासु त्रिरात्रं
परमन्तपः सत्यवाक्ये चेद्वारुणीपावमानीभिहोंमोविवाह
मैथुननिर्मातृसंयोगेष्वदोषमेकेऽनृतं नतु खळु गुर्वर्थेषु यतः
सम्त पुरुषानितश्च परतश्च हन्ति मनसापि गुरोरनृतं
वदन्नल्पेष्वप्यर्थेष्वन्त्यावसायिनीगमने कुच्छ्राब्दोऽमत्या
द्वादशरात्रसुद्क्यागमने त्रिरात्रं त्रिरात्रम्।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतुर्विशतितमोऽध्यायः।

## पश्चिवंशतितमोऽध्यायः।

## अथ रहस्य प्रायाश्चत्तवर्णनम्।

रहस्यं प्राश्चित्तमविख्यातदोषस्य चतुर्मा चं तरत्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिप्राद्धं प्रतिजिघृक्षन् प्रतिगृद्ध वाऽभोज्यं वुसुक्षमाणः पृथिवीमावपेद्दत्यन्तरारमण उद्कोपस्पर्शनाच्छुद्धिमेके स्त्रीषु पयोष्रतो वा दशरात्रं घृतेन द्वितीयमद्भिस्तृतीयं दिवादिष्वेक-भक्तकोजलक्षित्रवासा लोमानि नखानि त्वचं मांसं शोणितं स्माय्विष्यमज्ञानमितिहोम आप्मनोमुखे मृत्योरास्ये जुहो-मीत्यन्ततः। सर्वेषामेतत् प्रायश्चित्तं भ्रणहत्यायाः। अथान्य उक्तोनियमोऽम्ने त्वं पार्येति महाव्याहृतिभिर्जुहुयात् कृष्माण्डेश्चाज्यं तद्व्रत एव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयगुरुतल्येषु प्राणायामैः स्नातोऽघमर्षणं जपेत् सममश्वमेधावभृथेन सावित्रीं वा सहस्रकृत्व आवर्त्तयन् पुनीतेहैवात्मानमन्तर्जले वाघम-र्षणं त्रिरावर्त्तयन् पापेभ्यो सुच्यते सुच्यते।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे.पञ्चविंशतितमोऽध्यायः।

## षड्विंशतितमोऽध्यायः।

#### अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्।

तदाहुः कितधावकीणीं प्रविश्ततीति मरुतः प्राणेनेन्द्रं बहेन
वृहस्पति ब्रह्मवर्षसेनाग्निमेवेतरेण सर्वणिति सोऽमावास्यायां
निश्यग्निमुपसमाधाय प्रायश्चित्ताज्याहुतीर्जुहोति कामावकीणाऽस्म्यवकीणाऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिदुग्धोस्म्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहिति समिधमाधायानु
पर्युक्ष्य यज्ञवास्तु कृत्वोपस्थाय सम्मासि बत्तित्येतया त्रिक्प
तिष्ठेत त्रय इमे लोका एषां लोकानामभिजित्या अभिक्रान्त्या
इत्येतदेवेकेषां कर्माधिकृत्ययोः पूतइव स्यात् सहत्यं जुहुया
दित्थमनुमन्त्रयेद्वरोदक्षिणेति ।
प्रायश्चित्तमविशेषादनार्जवपैशुनप्रतिषिद्धाचारानाद्यप्राशनेषु ।
श्रद्रायाश्च रेतः सित्तवा थोनौ च दोषवित कर्मण्यभिसन्धि

पूर्वेष्विङ्गाभिरप उपखृशेद्वारुणीभि रन्यैर्वापवित्रैः प्रतिषिद्ध-वाङ्मनसयोरपचारे व्याहृतयः संख्थाताः पश्च सर्वास्वपो वाचा मे देहश्च मादित्यश्च पुनातु स्वाहेति प्रातः रात्रिश्च मा वरुणश्च पुनात्विति सायमष्टौ वा समिधमाद्ध्यादेवकृतस्येति हुत्वैवं सर्वस्मादेनसोमुच्यते मुच्यते।

इति गौतमीये धमेशास्त्रे बिंदूशतितमोऽध्यायः।

# सप्तविंशतितमोऽध्यायः। अथ कुच्छ्रव्रतविधिवर्णनम्।

अथातः कृच्छान् व्याख्यास्यामो हिविष्यान् प्रातराशान् भुत्तवा तिस्रोरात्रीनाश्नीयाद्थापरं ज्यहं नक्तं भुझीत अथापरं ज्यहं न कञ्चन याचेद्थापरं ज्यहं मुप्तवसेत्तिष्ठेदहिन रात्रावासीत क्षिप्रकामः सत्यं वदेदनार्येने सम्भाषेत रौरवयौधाजिने नित्यं प्रयुझीतानुसवनसुदकोपस्पर्शनमापोहिष्ठेति तिस्तृभिः पवित्र वतीभिर्मार्जयेत् हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टाभिः। अथोद्कतर्पणं ॐनमोहमाय मोहम्नाय संहमाय धुन्वते ताप साय पुनर्वसवे नमोनमोसौञ्ज्यायोम्बाय वस्नुविन्दाय सर्व विन्दाय नमोनमः पाराय सुपाराय महापाराय पारियष्णवे नमोनमो रुद्राय पशुपत्ये महते देवाय ज्यम्बकायकचराधि पत्रये हरायशर्वायश्वातायोग्राय विज्ञणे घृणिने कपहिने नमोनमः सूर्यायादित्याय नमोनमोनी लगीवाय शितिकण्ठाय नमोनमः कृष्णाय पिङ्गलाय नमोनमोज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धा-येन्द्राय हिर्केशायोर्ध्वरेतसे नमोनमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमोनमो दीप्ताय दीप्त-रूपिणे नमोनमस्तीक्ष्ण रूपिणे नमोनमः सौन्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुपाय ब्रह्मचारिणे नमो नमश्चन्द्रललाटाय कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमोनम इति । एतदेवादित्योपस्थानमेता एवाज्याहुतयो द्वादशरात्रस्थान्ते चर्रः श्रपयित्वेताभ्यो देवताभ्यो जुहुयादग्रये स्वाहा सोमाय स्वाहाग्रीषोमाभ्यामिन्द्राग्निभ्यामिन्द्राय विश्वभ्योदेवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतते अग्नये स्विष्टिकृत इति । ततो ब्राह्मणतर्पणम् ।

एतेनैवातिकृच्छ्रोव्याख्यातोयावत् सकृदाद्दीत तावद्श्नी यादव्भक्षस्तृतीयः स कुच्छ्रातिकृच्छ्रः।

प्रथमं चिरित्वा श्रुचिः पृतः कर्मण्योभवित द्वितीयं चिरित्वा यत्किश्चिद्न्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मात् प्रमुच्यते तृतीयं चिरित्वा सर्वस्मादेनसोमुच्यते अथैतांस्त्रीन् कुच्छ्रान् चिरत्वा सर्वेषु वेदेषु स्नातो भवित सर्वे देवेर्ज्ञातो भवित यश्चैवं वेद यश्चैवं वेद ।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे सप्तर्विशतितमोऽध्यायः।

#### अष्टाविशतितमोऽध्यायः।

## अथ चान्द्रायणव्रतविधिवर्णनम्।

अथातद्यान्द्रायणं तस्योक्तो विधिः कृष्ट्रे वपनं व्रतश्चरेत् श्वोभूतां पौर्णमासीमुपवसेदाप्यायस्व सन्ते पयांसि नवोनव इति चैताभिस्तर्पणमाज्यहोमोहविषश्चानुमन्त्रणमुपस्थानं चन्द्रमसोयदेवा देवहेलनमिति चतसृभिराज्यं जुहुयादेव कृतस्येति चान्ते समिद्भिरों भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यशः श्रीरूपं गिरौजस्तेजः पुरुषोधर्मः शिवः शिव इत्येतैर्मासानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसा नमः स्वाहेति वा सर्वेत्रासप्रमाणमास्यावि कारेण चरुमैक्षसक्तुकणयावकशाकपयोद्धिघृतमूलफलो द्कानि हवीं व्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पौर्णमास्यां पञ्चद्श प्रासान् भुक्त्वैकापचयेन परपक्षमश्नीयाद्मावास्यायामुपोष्यै कापचयेन पूर्वपक्षं विपरीतमेकेषाम्। एव चान्द्रायणोमासोमासमेतमाप्त्वा विपापा सर्व मेनाहिनत द्वितीयमाप्त्वा दशपूर्वान् दशावरानात्मानञ्जैक विशं पङ्कीश्च पुनाति सम्बत्सरं चाप्त्वा चन्द्रमसः सलेकतामाप्नाति।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रेऽष्टाविंशतितमोऽध्यायः।

#### एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः।

अथ पुत्राणां सम्पत्तिविभागवर्णनम्।

कर्ष्वं पितुः पुत्रा ऋष्यं अजेरित्रवृते रजिस मातुर्जीवित बेच्छिति सर्वं वा पूर्वजस्येतरान् विश्वयात् । पूर्वविद्वभागे तु धर्मवृद्धि विशतिभागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतो द्युक्तो रथोगोवृषः काणखोरकूटवण्डामध्वमस्यानेकश्चेद् विर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदाञ्चैकैकं यवीयसः समञ्चेतरत् सर्वं द्वंथशो वा पूर्वजः स्यादेकैकमितरेषामेककं वा धनरूपं काम्यं पूर्वः पूर्वो लभेत दशतः पशूनां नैकशफः नैकशफानां वृषभोऽधिकोज्येष्ठस्य वृषभषोडशा ज्येष्ठिनेयस्य समं वा ज्येष्ठिनेयेन यवीयसां प्रतिमात् वा स्ववर्गे भाग विशेषः।

पितोत्सृजेत् पुत्रिका मनपत्योऽग्नि प्रजापतिब्वेष्ट्रास्मद्रथम पत्यमिति संवाद्याभिसन्धिमात्रात् षुत्रिकेप्येकेषां तत्संशयान्नो-पयेच्छेदभ्रातृकाम् ।

पिण्डगोत्रऋषिसम्बन्धा ऋष्थं भजेरन् स्नीचानपत्यस्य बीजं वा लिप्सेत देवरवत्यन्यतोजातमभागम्।

स्त्रीधनं दुहितॄणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानाश्व भगिनीशुल्कं सोद्याणामध्वं मातुः पूर्वञ्चैके ।

संसृष्टविभागः प्रेतानां ज्येष्टस्य संसृष्टिनि प्रेते असंसृष्टी ऋष्थभाक् विभक्तजः पित्र्यमेव । पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृतिमगृहोत्पन्नापिबद्धा सृक्थभाजः कानीनसहोहपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयन्दत्तक्रीता गोत्र-भाजश्रवुर्थाशभागिनश्चौरसाद्यभावे ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रो ज्येष्ठोगुणसम्पन्नस्तुल्यांशभाक् ज्येष्ठांशहीनमन्यत् राजन्या वैश्यापुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियाचेत् शूद्रापुत्रो-ऽप्यनपत्यस्य शुश्र बुश्चेह्मभेत वृत्तिमूलमन्तेवासिविधना सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न लभेतंकेषां श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यान पत्यस्य ऋक्थं भजेरन् राजेतरेषां जङ्कीवौ भक्तंव्यावपत्यं जङस्य भागाहं शूद्रापुत्रवत् प्रतिलोमासूद्कयोगक्षेमकृतान्ने प्रविभागः स्त्रीषु च संयुक्तास्वनाज्ञाते दशावरैः शिष्टेक्ह-वद्भिरलुक्थेः प्रशस्तं कार्यम् ।

चत्वारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रागुत्तमा ख्रय आश्रमिणः पृथग्धमीवद्ख्य एतान् द्शावरान् परिषद्त्याचक्षते असम्भवे त्वेतेषामश्रोत्रियो वेदविच्छिष्टोविप्रतिपत्तौ यदाह यतोऽयम-प्रभवाभूतानां हिंसानुग्रहयोगेषु धर्मिणां विशेषेण स्वर्गं लेकं धर्मविद्याप्ने।ति ज्ञानाभिनिवेशाभ्यामिति धर्मो धर्मः।

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकानत्रिंशत्तमाऽध्यायः। समाप्ता चेयं गौतमस्मृतिः।

#### अथ

# \*॥ वृद्धगौतमस्मृतिः॥\*

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

प्रथमोऽध्यायः।

अथ केशव युधिष्ठिर सम्वादवर्णनम्।

अश्वमेधे पुरावृत्ते केशवं केशिसूदनम्। धर्मसंशयकं दृष्ट्रा किमपुच्छत गौतमः॥१

गौतम उवाच।

पश्चमेनापि मेधेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः। तदा राजा नमस्कृत्य केशवं वाक्यमत्रवीत्।।२

युधिष्ठिर उवाच ।

भगवन् ! वैष्णवा धर्माः कि फलं कि परायणाः । कि धर्ममधिकत्यासीत् भवतोत्पादिता पुरा । यदि ते न मनो ब्राह्मः प्रियो वा मधुसूदन ! ॥३ श्रोतव्यः स तु वा कृष्ण ! तन्मे कथय सुत्रत ! ।
पवित्राः किल ते धर्माः सर्वपापप्रणाशनाः ॥४
सर्वधर्मोत्तराः पुण्या भगवन्ननघोत्थिताः ।
यळू त्वा ब्रह्मणा गोघ्नो मन्त्रिणा गुरुतल्पनः ॥६
पाकभेदी कृतघ्नश्च सुरापो ब्रह्मविक्रयी ।
मित्रविश्वासघाती च ब्रह्मणा विष्णुना तथा ॥६
आत्मविक्रयिणो ये च जीवेयुश्च कुकर्मभिः ।
पापाः शठा नैष्कृतिका व्यभिचारपरास्तथा ॥७
रसभेदकरा ये च ये च नीरप्रदूषकाः ॥८
श्रीविंप्रण कराश्चीरा विप्रा ये च पुरोहिताः ।
रूक्षपणारुणाः स्निग्धा स्तथा ये परदारकाः ॥६
ये ते चान्ये च बहवः पश्च ते तेऽपि किल्विषात् ।
तानाचक्ष्व सुरश्रेष्ट ! त्वद्भक्तोऽस्म्यहमच्युत ! ॥१०

वैशम्पायन उवाच।

इत्येवङ्कथितो देवो धर्मपुत्रेण संसदि । वशिष्ठाद्यास्तपोयुक्ता मुनय स्तत्वदर्शिनः ॥११ श्रोतुकामाः परं गुण्यं भक्तिमन्तोहरेः कथाः। तथा भागवताश्चैव ततस्तं पयवारयन् ॥१२

# युधिष्ठिर उवाच।

यदि जानासि मां भक्तं क्षिग्धम्वा अक्तवत्सल !। सवधर्माणि गुद्धाणि श्रोतुमिञ्छामि तत्त्वतः॥१३ धर्मान् कथय देवेश ! यद्यनुप्रहभागहम् । श्रुता में मानवा धर्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा ॥१४ गार्गेया गौतमीयाश्च तथागोपालितस्य च। पराशरकृताः पूर्वमात्रेयस्य च धर्मतः ॥१५ **उमामहे भ्वराश्चेव नन्दिधर्माश्च पावनाः**। ब्रह्मणा कथिता ये च कौमाराश्च श्रुता मया ॥१६ घूम्रवर्णाः कृताधर्माः क्रौ व्यवश्वानरा अपि । भागेव्या याज्ञवल्क्याश्च माण्डव्या कौशिकास्तथा ॥१७ भारद्वाजकुता ये च ब्रह्मस्वकुकृताश्च ये। कृणिने च कुणीबाहो ! विश्वानित्रकृताश्च ये ॥१८ सुमन्तुजैमिनिकृताः शाकनेयास्तथैव च । पुलस्यपुलहोद्गीताः पाराशर्यास्तयैव च ॥१६ अगस्त्यगीता मौङ्गल्याः शाण्डिल्यास्तुल्रहायनाः। बालखिल्यकुता ये च सप्तर्षिरचिताश्च ये ॥२० आपस्तम्बक्कता धर्माः शङ्कस्य लिखितस्य च । प्राजापत्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्च श्रुता मया ॥२१ वैश्वानराख्या गीताश्च विभाण्डककृताश्च ये । नारदीयकृता धर्माः कापोताश्च श्रुता मया ॥२२ तथापि पुरवाक्यानि भृगोरङ्गिरसस्तथा । क्रौश्वमातङ्गगीताश्च सौधहारीतकास्तथा ॥२३ पिङ्गवर्मक्रताकान्ता ये च वा वसुपालिताः। उद्दालककुताधर्मा औशनसा स्तथैव हि ॥२४

वैश्यपा धनगीताश्च ये चान्येऽप्येव मागधाः।
एतेम्यः सर्वधर्मेभ्यो देवत्वाद्याश्च निश्रिताः॥२५
पावनत्वात्पवित्रत्वाद्विशिष्टा इतिमे मितः।
तस्माळ्रुत्वा प्रपन्नस्य त्वद्भिन्नस्य च माधव ।॥२६
युष्मदीयान् परान् धर्मान् पुण्यान् कथय मेऽच्युत !

#### वैशम्पायन उवाच।

एवमुक्तस्तु धर्मज्ञो धर्मपुत्रेण माधवः।।२७ खवाच धर्मान् सूक्ष्माख्यान् धर्मपुत्रस्य धीमतः।

### श्रीभगवानुवाच।

यावन्तो यस्य कौन्तेय ! एतद्धर्मेषु सुन्नत ! ।
त्वत्समो मत्समो लोके न कश्चिदिह विद्यते ।।२८
धर्मः श्रुतो वा दृष्टो वा कृतो वा कथितोऽपि वा ।
आमोदितो वा राजेन्द्र ! पुनाति ह नर्र सद्। ।।२६
धर्मः पिता च माता च धर्मश्च सुहृद्स्तथा ।
धर्मो श्राता सखा चैव धर्मः स्वामी परन्तपः ।।३०
धर्माद्रथश्च कामश्च धर्माद्रोगाः सुखानि च ।
धर्माद्रश्चर्यमेवश्च धर्माः स्वर्गगितः प्रभो ! ।।३१
धर्मो वशे विपन्नश्च त्रायते महतो भयात् ।
द्विजत्वं देवतात्वश्च धर्मः प्रापयते नरम् ।।३२
यदा च क्रियते पापः कालेन पुरुषस्य च ।
तदा सञ्जायते बुद्धिर्धमं कर्तुं युविष्ठिर ! ।।३३

जन्मान्तरसहस्रेस्तु मानुषत्वं सुखी भव। तत्तवापीह यो धर्मान् न करोति स विश्वतः ॥३४ कीटाश्चैव पुरीषस्य विरूपा व्याधितास्तथा। परद्वेष्याश्च मूर्वाश्च न तैः धर्माः कृताः पुरा ॥३४ एके दीर्घायुषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा। अरोगा रूपसम्पन्ना स्तैर्धर्माः स्युः कृताः पुरा ॥३६ एवं धर्मः कृतः सद्यो नयते गतिमुत्तमाम्। अधमः सेव्यमानस्तु तिर्यग्योनि नयत्यसौ ॥३७ इदं रहरयं कौन्तेय ! श्रूयतामिद्मुत्तमम्। कथयिष्येपरं गुण्यं मम भक्तस्य पाण्डव ! ।।३८ इष्टरत्वमसि मे त्यक्तुं प्रपन्नाश्चापि मां सदा। परमात्ममपि ब्रूयां कि पुनर्धर्मसंहिताम् ॥३६ इदं मे मानुषं जन्म क्रुतमात्मनि मायया। वमसंस्थापनायैव दुष्टानां शासनाय च ॥४० मानुष्यं भावमापन्नं ये मां गृह्यं तवाज्ञया। संसरन्ति ह ते मूर्खा स्तिर्यग्योनिष्वनेकशः।।४१ ये च मां सर्वरक्तत्वे पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मद्गक्तांस्तान् सदा युक्तान् मत्समीपं नयाम्यहम् ॥४२ मद्भक्तानान्तु मानुष्ये सर्वजन्म च पाण्डव !। अपि वा ये अभिरता मद्भक्ताः पाण्डुनन्दन ! ॥४३ मुच्यते पातकैः सर्वैः पद्मपात्रमिवाम्भसा । जन्मान्तरसहस्रेषु तपसा भावितात्मनाम् ॥४४

मद्भक्तिः क्रियते तात ! मनुष्याणां न संशयः। यच रूप्यपरं पुण्यं तैस्तद्चलवत् ध्रवम् ॥४५ न दृश्यते तथा देवैर्मद्भक्तेः क्रुश्यते यथा। जपरं यच मे रूपं प्राणभावेषु नाश्यते ॥४६ तद्य ते ह सर्वार्थेः सर्वभूतैश्च पाण्डव !। कल्पकोटिसहस्रेषु व्यतीतेष्वागतेषु च ॥४७ द्शीयामीति यद्र्पं तत्त्रपश्यन्ति मे सुराः। स्थित्युत्पत्तिलयकर्तारं यो मां ज्ञात्वा प्रपद्यते ॥४८ अनुगृह्वाम्यहं तस्य संसारान्मोचयामि च। अहमादीति भूतानां सृष्टा ब्रह्माद्योमया ॥४६ प्रकृति स्वामवष्टभ्य जगत्सर्वं सृजाम्यहम्। ततो मूलोऽहमन्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितम् ॥५० ऊर्ध्वं सत्त्वविशालोऽहं ब्रह्मादि स्तम्बसंस्थितम्। मूर्धानं मे दिवं विद्धि चन्द्रादित्यौ च लोचने ॥५१ देवादिबाह्यणा वक्त्रं मरुतः श्वसनश्च मे। दिशो में बाह्वश्राष्ट्री नक्षत्राणि विभूषणम् ॥५२ अन्तरिक्षकरं विद्धि सर्वभूतावकाशकम्। मार्गो मेघानिलाभ्यान्तु यमं सोद्रमन्ययम् ॥५३ पृथिवीश्व वलं यहै हीपाणां च नगैर्युतम्। सर्वसन्धारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ! ॥५४ स्थितोह्येकगुणाख्ये ह द्विगुणश्चारिम मारुते। अगुणस्तैः स्थितोऽहं वै सिछछे तु चतुर्गुणः ॥४४

महान्तो मे गुणाः पश्च महाभूतेषु पश्चसु । तन्मात्रेसंस्थितः सोऽहं पृथिव्यां पश्वधा स्पृतः ॥५६ अहं सहस्रशीर्षस्तु सहस्रचरणेक्षणः। सहस्रवाहूद्रहक् सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥५७ स्थितोऽस्मि सर्वतः सद्यो ह्यद्य तिष्ठेदशाङ्कुलम् । सर्वभूतात्मभूतः सन् सर्वव्यापी ततो ह्यहम्।।५८ अचिन्त्योऽहरानन्तोऽहमचलोऽहमजो ह्यहम्। अनाद्योहमप्रमेयोऽहमव्ययोवेद्योऽहमयम् ॥५६ निर्गुणोऽहन्निर्गन्धात्मा नित्योऽहं निर्ममोऽपि च । निर्द्वन्द्वो निर्विकारोऽहं निधानश्वामृतस्य च ॥६० मृतस्य तस्य चाहञ्च स्वाहाकारो नराधिप !। तेजसा तपसा चाहं भूतग्रामेष्वनव्ययः ॥६१ स्नेहपाशगणैबध्वा धारयाम्यात्ममायया। चतुराश्रमवर्णोऽहं चातुर्होत्रफलाशनः। चतुर्मृतिश्चतुर्व्यूह श्चतुराश्रमभाजनम् ॥६२ संहत्याहं जगस्तवं कृत्वाहं गर्भमात्मनः शयामि दिव्ययोगेन प्रलयेषु युधिष्ठिर ! ॥६३ सहस्रयुगपर्यन्ता ब्राह्मी रात्रि महार्णवे। स्थित्वा सृजामि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च ॥६४ कल्पे कंल्पे. च भूतानि संहरामि सृजामि च। न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि हि ॥६४ मम चैवान्धकारस्य माश्रितव्यस्य नित्यशः।
प्रशान्तस्येव दीपस्य गितनैवोपलभ्यते ॥६६
न तद्स्ति कचिद्राजन् यत्र नाहं प्रतिष्ठितः।
न च तद्दिस्त कचिद्राजन् यत्र नाहं प्रतिष्ठितः।
न च तद्दिस्ते भूतं मिय धन्नं [सवं] प्रतिष्ठितम्॥६७
यावन्मात्रं शरीरं हि स्थूलसृक्ष्मिमदं कचित्।
जीवमृतो ह्यहं तिस्मन् हिताय मां प्रतिष्ठितः॥६८
किञ्चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतत् त्रवी मे ते।
यद्भूतं यत् भविष्यश्व तत्सर्व महमेव तु॥६६
मया श्रद्धनानि यानि भूतानि कानि पाण्डव!।
ममेव न च जानन्ति मायया मोहितानि मे।।७०
एवं सर्व जगदिदं सदेवासुरमानुषम्।
मन्त्रः प्रभवते राजन् मम विष्ठ! विनाशिनः॥७१
इति गौतमीये श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः।

द्वितीयोऽध्यायः।

अथ धर्मशास्त्र (धर्म) प्रशंसावर्णनम्।

वैशम्पायन उवाच।

एवमात्मोद्भवद्रव्य मगद्द्धश्यकेशवम् । धर्मान्धर्मात्मजस्यैव पुण्यानकथयद् बहून् ॥१

# धर्मशास्त्र (धर्म) प्रशंसावर्णनम्।

ऽध्यायः

828

#### श्रीअगवानुवाच ।

शृणु पाण्डव ! यत्नेन पवित्रं पावनं परम् । कथ्यमानं सया पुण्यं धर्मशास्त्रं महाफलम् ॥२ यच्छृणोति शुचिर्भृत्वा एकचित्तस्तपोधनः। धर्म यशस्य मायुष्यं धर्मात्मानं युधिष्ठिर ! ॥३ श्रह्मानस्य तस्येह यत्पाप्मा पूर्वसिक्वतः। विनश्यत्याशु तत्सर्वमभक्तस्य विशेषतः॥४ एवं श्रुत्वा वृचः पुण्यं वाक्यं केशवभागिनम्। प्रणष्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्त्युत्तमं परम्।।५ देवा ब्रह्मर्षयः सर्वे गन्धर्वाप्सरसङ्ख्या । भूताक्षयक्षप्रहा गुह्यका भुजगास्तथा ॥६ बाळिखिल्या महास्मानी योगिनस्तत्वद्शिनः। तथा भागवताश्चापि पञ्चकालमुपासकाः lio कौतुहलसमाविष्टाः प्रणष्टाः परमवंयः। श्रोतुकामः परं गुद्धं वेष्णवं धर्मशासनम् ॥८ हृदि कर्तुंश्च तद्वाक्यं प्रणम्य शिद्युना तदा। तत्तरते वासुदेवेन दृष्टाः सौम्येन चक्षुत्रा ॥६ विशुक्तपापानालोक्य प्रणम्य शिरसा हरिस्। पप्रच्छ केशवं धर्म धर्मपुत्रः प्रतापवान् ॥१० युधिष्ठिर खवाच। ततस्ते वासुदेवंन दृष्टाः सौम्येन मानुषाः। की हरी ब्राह्मणस्याथ की हरी क्षत्रियस्य वे ॥११ वैश्यस्य की हशी देव ! गतिः शूद्रस्य की हशी । कथं गच्छेत पापेन ब्राह्मणस्तु यमालये ।।१२ क्षित्रयोवाथ शूद्रोवा वैश्यो वा गच्छते कथम् । एतत्कथय देवेश ! लोकनाथ ! नमोऽस्तु ते ।।१३

वेशम्पायन उवाच।

स पृष्टः केशवश्चेव धर्मपुत्रेण धीमता । खाच संसारगति चतुर्वर्णस्य कर्मजाम् ॥१४

श्रीभगवानुवाच।

शृणु वर्णक्रमेणैव धर्मान् धर्मभृताम्वर !। नास्ति कि वित्रमरश्रेष्ठ ! त्राह्मणस्य तु विक्रयः ॥१५ ये तु तासु सदा ध्यात्वा सन्ध्यां ये च उपासते। यैश्च पूर्णाहुतिः प्राप्ता विधिवज्जुहते च ये ।।१६ वैश्वदेवाश्च ये कुर्युः पूजयन्त्यतिथीं श्च ये। नित्यस्वाध्यायशीलाश्च पञ्चयज्ञपरायणाः ॥१७ सायं प्रातहु ताशाश्च गुर्वभोजनवर्जिताः। दुम्याचारविमुक्ताश्च स्वदारनिरताः सदा ॥१८ पश्चयज्ञरताश्चैव अग्निहोत्रमुपासते। ते नमस्कृतकर्माणो ब्रह्मलोकं व्रजनित ते ।।१६ ब्रह्मलोके ततः कामं गन्धर्वे ब्रह्मगायकैः। **चपगीयमानाः** प्रिय ! तैः पूज्यमानाः स्वयम्भुवा ॥२० ब्रह्मलोके प्रमोद्नते यावद्भतस्य विस्वम्। क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये स्वधर्भं परिपालयन्।।२१

सम्यक् प्रजाः पालयिता स्वधर्मनिरतः सदा। यज्ञदानरतो धीरः स्वधर्मनिरतः शुचिः ॥२२ शास्त्रानुकारी तत्त्वज्ञः प्रजाकार्यपरायणः। विप्रेभ्यः कामहों नित्यं भृत्यानां भरणे रतः ॥२३ सत्यसन्धः ग्रुचिनित्यलोभदम्भविवर्जितः। क्षत्रिय उत्तमां याति गति दैवनिषेविताम् ॥२४ तत्र दिंग्याप्सरेाभिस्तु गन्धर्वेश्च प्रयत्नतः। सेव्यमाने। महातेजाः क्रियते शक्रपूजितः ॥२५ चतुर्युगानि वै त्रिंशत् मादित्वा तत्र देववत्। इहैव मानुषे लेकि चतुर्वेदो द्विजो भवेत्।।२६ कृषिगे।पालनिरतः स्वधमविक्षणेरतः ॥ वणिक् स्वकर्म वाप्नाति पूज्यसानाऽप्सरागणैः। चतुर्युगानि वे त्रिंशत् ऋद्धि द्वाद्श पञ्च च ॥२७ इह मानुष्यके राजन् ! राजा भवति वीर्यवान्। त्रयाणामपि वर्णानां शृण्विष्टनिरतः सदा ॥२८ बिशेषेण तु विप्राणां दासवद्यस्तु तिष्ठति। अयाचितप्रदाता च सत्यशौचसमन्वितः ॥३६ गुरुदेवेषु निरतः परदारविवर्जितः। परपीड़ामकृत्वैव भृत्यवर्गं बिभर्त्ति यः। मृते।ऽपि स्वर्गमाप्नाति जीवाना सभयप्रदम्।।३० स स्वर्गलोके ऋधित्वा वर्षकाटीमहातपाः। इह मानुष्यलाके वै वैश्या धनपतिर्भवेत्।।३१

एवं धर्मात्परं नास्ति महत् संसर्गसाक्षिणः। स स्वधर्मात्परं किश्वित् पापकर्मव्यपाहनम्।।३२ तस्माद्धर्मः सदा कार्यो मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम्।।

#### युधिष्ठिर उवाच।

भगवन् ! देव देवेश वदस्व मधुसूदन !। शुभस्याप्यशुभस्यापि क्षयवृद्धीर्यथाक्रमम्।।३३

#### श्रीभगवानुवाच।

शृणु पाण्डव ! तत्सवं धमं सूक्ष्मं सनातनम् ।
दुर्विज्ञेयं प्रमोदन्ते यं ज्ञात्वा ते महाजनाः ।
यथैव शीतमुद्दकमुष्णेन बहुधा व्रतम् ॥३४
भवेतु तत्क्षणादुष्णं शीतत्वश्च विनश्यति ।
यथोष्णं वा भवेद्व्दं शीतेनापि यथाव्रतम् ॥३५
शीतत्वश्च भवेत्सवं मुष्णत्वश्च विनश्यति ।
एवन्तु यद्भवेत् भूमन् ! सुकृतं वाथ दुष्कृतम् ॥३६
तद्व्पं क्षपयेद्विप्रं नात्र कार्या विचारणा ।
समत्वे सित राजेन्द्र ! तयोः सुकृतपापयोः ॥३७
गृहीतस्य भवेदद्धिः कीर्तिर्यस्य भवेत् स्वयम् ।
ख्यापनेन तु तापेन प्रायः पापं प्रणश्यति ॥३८
तथा कृतस्तु राजेन्द्र ! धर्मोनश्यति भारत ! ।
गृहीतौ ता वुभौ सम्यक् वृद्धियातौ न संशयः ॥३६

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन न पापं ब्राह्येद्भयम् । तस्मादेतत्प्रयत्नेन कीर्तितमक्षयं महत् । तस्मात् सङ्कीर्तयेत्पापं नित्यधर्भञ्च ब्राह्येत् ॥४० इति गौतभीये श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ।

#### त्तीयोऽध्यायः।

अथ दानप्रकरणवर्णनम्।

वैशम्पायन उवाच।

एवं श्रुत्वा वचस्तस्य धर्मपुत्रोऽच्युतस्य तु । पप्रच्छ पुनरप्यन्यान् धर्मान् धर्मात्मजोहरिः ॥१

युधिष्ठिर उवाच ।

वृथा चरित जन्मानि वृथा दानानि वा कृतिः।
वृथा च जीवितं क्षेमो नराणां पुरुषोत्तम !।।२
कीदृशासु व्यवस्थासु दानं देयं जनार्दन !।
इह छोकेच भवति पुरुषः पुरुषोत्तम !।।३
गर्भस्थे कर्म चायाति कि बाल्ये चापि केशव !
यौवनत्वेऽपि कि कृष्ण ! वृद्धत्वेचापि कि भवेत्।।४
सात्विकं कीदृशं दानं राजसं कीदृशं भवेत्।
तामसं कीदृशं देव ! तमधीष्यित कि प्रभो !।।६

उत्तमं की हशं दानं मध्यमं की हशं भवेत्।
अधमं की हशं दानं तेषां यादव ! किं फलम् ॥६
किं दानं नयते बुंद्धिर्गतिं किं मध्यमां नयेत्।
गतिं जघन्या मथवा देवदेव ! प्रयान्ति मे ॥७
एतदिच्छामि विज्ञातुं परं कौतुहलं हि मे ।
स्वदीयं वचनं सत्यं पुण्यश्व मधुसूदन ! ॥८

वैशम्पायन उवाच । एवं धर्मप्रसक्तेन पृष्टः पाण्डुसुतेन वै । उवाच वासुदेवोऽथ धर्मान् धर्मेण पाण्डवम् ॥६

#### श्रीभगवानुवाच।

शृणु राजन्यथान्यायं वचनं तथ्यमुत्तमम्।
कथ्यमानं सदा पुण्यं सर्वपापव्यपोहनम्।।१०
वृथा च दश दानानि चत्वारि च नराधिप !।
वृथा दानानि पञ्चाशत् पञ्च चैव यथाक्रमम्।।११
वृथा च जीवितं येषां ते च सर्पपकीर्तिताः ।
अनुक्रमेण सर्वाणि तानि वक्ष्यामि पाण्डव !।।१२
धर्मद्दनानां तथा चैव छुव्धानां पापिनां तथा ।
वृथापाकञ्च यत्सन्ति परदाररताश्च ये।।१३
पाकभेदकरा ये च यथा स्युः सत्यवर्जिताः ।
मिष्टसश्नाति यश्चेको दृश्यमानस्तु बान्धवैः।।१४

पितरं मातरच्चेव उपाध्यायं गुरुं तथा। मातुळं मातुळानीश्व योहि इन्याच्छपेत्तथा ॥१५ ब्राह्मणाश्चेव ये भूत्वा सन्ध्योपासनवर्जिताः। निर्जाह्ययो निःस्वधश्चेव यश्च गुर्वन्नभुक् द्विजः। मम वा शङ्करस्यापि ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर !।।१६ पूर्वाहबाह्यणानान्तु ये न भक्ता नराधिप । । वृथा जन्मन्यथैतेषां पापानां विद्धि पाण्डत्र ! ॥१७ अश्रद्धया च यहत्तं चौर्येणावर्जितन्तु यत्। अभिशस्ताहतं यत्तु यदानं पतिते द्विजे ॥१८ अब्रह्माभिहितं यत्तु यहत्तं सर्वयाचके । प्रात्ते तु यद्धि तद्दान मारुढपतितै च यत्।।१६ यत् प्रामयाचकर्णान्तं यत्कृतव्नहतस्तथा। उपपातिकने दत्तं वेदविक्रयिणे च यत्।।२० स्त्रीजीविते च यह्तं यच देवलकाय च। देवपूर्वाशिने दत्तं नित्यकर्म न कारिणे ॥२१ रङ्गोपजीवने दत्तं यच मांसापजीविने। सेवकाय च यदत्तं यदत्तं ब्राह्मणब्रुवे ॥२२ अदेशिने च यहत्तं दत्तं वार्धुषिकाय च। यदनाचारिणे दत्तं यच दत्तं वृथाशिने ॥२३ असभ्योपासिने दत्तं यत्र प्रामनिवासिने। यन्मिथ्यालिङ्गिने दत्तं दत्तं सर्वाशिने च यत्।।२४ नास्तिकाय च यहत्तं धर्मविक्रयिणे च यत्। कारकाय च यहत्तं दत्तं यत् कूटसाक्षिणे।।२६ नचात्मानं तरन्त्येते न दातारं युधिष्ठिर!। यत्तेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि सुबहून्यपि।।२६ वृथा भवन्ति राजेन्द्र! भस्मन्याज्याहुतिर्यथा। यथेष्टं यत्फलं किश्वित् भविष्यति कथश्वन।।२७ राक्षसाश्च पिशाचाश्च तद्विलुम्पन्ति संस्थिताः। वृथा होतानि दानानि कथितानि समासतः २८ जीवितश्व वृथा तेषां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर!।

श्रीभगवानुवाच।

ये च मां न प्रपद्यन्ते शङ्करं वा नराधमाः।

ब्रह्माणं वा महीदेवा वृथा जीवन्ति ते नराः।।२६

ये च निन्दन्ति मां मूढाः शङ्करं वा नराधमाः।
कुशलेः कृतशास्त्राणि पठित्वा ये नराधमाः।।३०
विप्रा निन्दन्ति यज्ञांश्च वृथा जीवन्ति ते नराः।
विद्यमानधनोयस्तु दानधमीववर्जितः।।३१
मृष्टमश्नाति यश्चेको वृथा जीवित सोऽपि च।
वृथा जीवितमाख्यातं दानकालं ब्रवीमि ते ।।३२
तमोनिविष्टचित्तेन दत्तं दानञ्च यद्भवेत्।
न तस्य फलमश्नाति नरो गर्भगतो नृप!।
ईध्यामात्सर्यसंयुक्तो भगवद्वाक्यकारणम्।
ददाति दानं यो मत्यीबालभावस्तद्शनुते।।३३

श्रद्धायुक्तः श्रुचिः स्नातः प्रसन्नोभयमानसः । द्दाति दानं यो मर्ली यौवने स तद्शनुते ॥३४ स्वयं नीत्वा तु यहानं भत्तया पात्रे प्रदीयते। तत् सार्वकामिकं विद्धि दान मामरणान्तिकम्।।३४ सात्विकं राजसञ्चेव तामसञ्च युधिष्ठिर !। दानं दानफलञ्चेव गतिश्व त्रिविधां ऋणु ॥३६ दानं दातव्यमित्येव मतिं कृत्वा द्विजाय वै। उपकारवियुक्ताय दत्तं यत्तद्धि सात्विकम्।।३७ श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुभृत्याय पाण्डव !। दीयते यत्रणष्टाय तत् सात्विकमुदाहृतम्।।३८ वेदाक्षरविहीनाय यत्तु पूर्वोपकारिणे। समृद्धाय च यहानं तद्राजसमुदाहृतम्।।३६ सम्बन्धिने च यहानं व्रताय चैव पाण्डव !। लाभादिभिरपात्राय तद्राजसमुदाहृतम्।।४० वैश्वदेवविहीनाय यहानं श्रोत्रियाय च। द्दीयते तस्करायापि तहानं तामसं स्मृतम्।।४१ सरोषमवघूतञ्च शोकयुक्तमवज्ञया। सेवकाय च यहत्तं तहानं तामसं समृतम् ॥४२ देवाः पितृगणाश्चेव जनयश्चाग्नयस्तथा । सात्विकं दानमश्ननित तुष्यन्ति च नरेश्वर ! ॥४३ अथवा दैयसङ्घाश्च गृहयज्ञांश्च राक्षसाः। राजसं दानमश्नन्ति वर्जितं पितृद्देवतः।

पिशाचाः प्रेतसङ्घाश्च कश्मला ये मलीमसाः। तामसं दानमश्नन्ति गतिश्व त्रिविधां शृणु ॥४४ सात्विकानां तु दानाना मुत्तमं फलमिष्यते। मध्यमं राजसानान्तु तामसानां तु पश्चिमम्।।४५ अभिगत्योपनीतानां दानानामुत्तमं फलम्। मध्यमन्तु समाधाय जघन्याय च ते फलम्।।४६ अयाचितप्रदाता वै स याति गतिमुत्तमाम्। समाहूय तु वे दद्यात् मध्यमां स गति व्रजेत्।।४७ याचितो यस्तु वै द्दात् जघन्यां स गति व्रजेत्। उत्तमा देवकी ज्ञेया मध्यमा मानुषी गतिः ॥४८ जघन्या याति तिर्यक्षु गतिरेषा क्रिया मता। पत्रभूतेषु विप्रेषु स्थितेषु चाहिताप्रिषु ॥४६ यश्च यच्छति तीब्रोब्णं क्षयकृत् स प्रकीर्त्यते। श्रोत्रियाणां द्रिद्राणां भरणं कुरु पाण्डव ! ॥५० समृद्धानां द्विजातीनां कार्च्यन्ते परिरक्षणम्। द्रिहान् वृत्तिहीनानां प्रदानैस्तांस्तु पूजयेत्।।५१ आतुरस्योषधैः कार्य्यं नीरुजस्य किमीषधैः। पापं प्रतिगृहीतारं प्रदातु मुपगच्छति । प्रतिगृहीतुर्य्यत्पुण्यं प्रदातारमुरैति र.त्।।५१ तस्माहानं सदा कार्यं परमं हितमि च्छता। वेद्विद्यावता तेषु सद्ग गुर्वन्तवर्जनम् ॥५२

प्रयत्नेन हि दात्तव्यो महादानमयो निधिः। यस्तु दाता प्रयच्छेत सहस्रस्यावलम्बनम् ॥५३ अक्तरोषस्य भक्तस्य तं निमन्त्रय भारत !। अमन्त्रन्तु निराशास्ते न कर्तव्या हि पाण्डव ! ॥५४ कुळानि सन्ततिः प्राणा नेषामाशा हता भवेत्। मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ ! मद्गता मत्परायणाः । मद्याजिनो मन्नियमास्तान् प्रयत्नेन पूजयेत् ॥५५ तेषान्तु पावनायाह नित्यमेव युधिष्ठिर !। डमे सर्वे प्रतिष्ठामि व्यसनं तश सुव्रतम् ॥४६ तस्मादृष्टाक्षरं मन्त्रं मद्भक्ते वीतकलमषेः। सन्ध्याकालेष्वकालेषु जप्तव्यश्वात्मशुद्धये ॥५७ अन्येषामपि विप्राणां किल्विषं हि प्रणश्यति। उभे सर्वे च पुरुषा स्तरमाद्विप्रो विशुद्धये ॥६८ दैवे श्राद्धे च विप्रः सन् विधियुक्तो जुगुप्सितः। जुगुप्सितन्तु तत् श्राद्धं दहत्यप्रिरिवेन्धनम् ॥५६ भारतं मानवोधर्मः साङ्गवेदिविकित्सितम्। अज्ञाविद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥६० न बाह्यणान् परीक्षेत दैवे कर्मणि मन्त्रवित्। महान् भवेत् परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे ॥६१ ब्राह्मणानां परीवादं यः करोति नराधमः। सहसैव शुनां योनि स गच्छेत् ब्रह्मदूषकः ॥६२

स्वलपपापेन निन्दित्वा परीवादात् खरो भवेत्। परिभाय कृसिर्भवति कीटो भवति मस्करी ॥६३ दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा प्राकृता वा सुसंस्कृताः। ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्नयः ॥६४ क्षत्रियवचैव स पश्वबाह्यणश्च बहुश्रुतम्। नावमन्येत मेधावी कृशानिप कदाचन ॥६४ इह तञ्चापि पुरुषं निर्दहेदवमानितम्। तस्मादेतं प्रयत्नेन नावमन्येत बुद्धिमान्।।६६ यथा सर्वास्ववस्थासु पावको दैवतं महत्। तथा सर्वास्ववस्थासु ब्राह्मणो दैवतं महत्।।६७ व्यङ्गान् काणांश्च कुब्जांश्च वामनान् गास्तथैव च । स निवंदेद्युक्तञ्च मिश्रिता वेदपारगैः ॥६८ मन्यूत्रोत्पाद्येत्तेषां नचानिष्टं समाचरेत्। मन्युपहरणा विप्रा न विप्राः शस्त्रपाणयः ॥६६ मन्युना स्यन्ति ते शत्रून् वज्रे णेन्द्र इवासुरान्। ब्राह्मणो हि महद्दैवं कथितं वेदपारगैः।।७० द्विजाश्च सर्वभूताना धर्मकोशस्य गुप्तये। किं पुनस्ते च कौन्तेय ! सं नित्यमुपासते ॥७१ यस्यास्येन सदाश्ननित ह्व्यानि विविधानि च। तरामस्तान् द्विजान् वै किमभूतमधिकन्ततः।।७२ उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती। स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥७३

ऽध्यायः ]

भुक्तेषु तेषु स्ववशे तस्य धर्म ददाति च। अनुशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुञ्जतेऽपीतरे जनाः॥७४ तस्मात्ते नावमन्तव्या मद्भक्ताश्च द्विजाः सदा। आरण्यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजाः ॥७४ कलावस्थान् द्विजान् सर्व्वान् प्रयत्नेन प्रपूजयेत्। स्वगृहे वा प्रवासे वा दिवा रात्रौ तथैव च ॥७६ वृद्धाश्च ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव !। नास्ति विप्रसमो देवो नास्ति विप्रसमो गुरुः ॥७७ नास्ति विप्रात् परो बन्धु र्नास्ति विप्रात् परोनिधिः। नास्ति विप्रात् परं तीर्थं न पुण्यं ब्राह्मणात् परम् ॥७८ नास्ति विप्रात् परो धर्मो नास्ति विप्रात् परा गतिः। पापकर्मसमाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्।।७६ त्रायते दानमप्येकं पात्रभूते कृते द्विजे। बाला हिताप्रयो ये च शान्ताः स्युर्वान्नवर्जिताः ॥८० मामर्चयन्ति सङ्गक्तास्तेभ्यो दृत्तं महाफलम्। प्रदानैः पूजितो विप्रो वन्दितो वापि कृत्स्नशः ॥८१ संभावितो वा विप्रो वै मद्भक्तो दिवमुन्नयेत्। ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तुतम् ॥८२ तं श्रुत्वा वाथवा दृष्ट्या नरैः पापात् प्रमुच्यते । मद्गक्ता मद्गतप्राणा मद्भक्त्या मत्परायणाः ॥८३ वीजयोनिविशुद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः। श्रुत्वान्नविरला नित्यन्ते पुनन्तीह दर्शनात् ॥८४

स्वयं नीत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृहेष्वथ ।
निधापयेतु मद्रक्ता तहानङ्कोदिसम्मितम् ॥८६
जाम्रतः स्वपतोवापि प्रभासे स्वगृहेऽथ वा ।
हृद्यानि प्रपश्यामि यस्य विप्रस्य भारत ! ॥८६
स पूजितो वास्पृष्टो वा पृष्टोवापि द्विजोत्तमः ।
सम्भाषितो वा राजेन्द्र पुनातीह नरः सद् ॥८७
एवं सर्वास्ववस्थासु सर्वदानानि पाण्डव ! ।
मद्रक्तेभ्यः पृद्त्तानि तानि स्वर्गपृद्दानि वै ॥८८
इति गौतमीये श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ।

चतुर्थोऽध्यायः। अथ विप्राणां गुणदोषवर्णनम्। वैशम्पायन उवाच।

श्रुत्वैवं सात्विकं दानं राजसन्तामसन्तथा।
पृथक् पृथक् फल्डचेव गतिञ्चेव पृथक् पृथक्।।१
अवितृप्तः प्रसन्नात्मा पुण्यधर्मामृतं पुनः।
युधिष्ठिरो धर्मनित्यः केशवं पुनरव्रवीत्।।२

#### युधिष्ठिर उवाच।

द्विजयोनिविशुद्धानां स्थाणानि वदस्य मे । बीजदोषेण स्रोके च जायते च कथन्तराम् ॥३ आचारदोषं देवेश ! वक्तुमहस्यशेषतः । ब्राह्मणानां विशेषश्च गुणदोषी च केशव ! ॥४ चातुर्वर्ण्यस्य क्रुत्स्नस्य वर्तमानाः प्रतिप्रहे । केन विप्रा विशेषेण तरन्ते तारयन्ति च ॥ एतत्कथ्य देवेश ! त्वद्वक्तस्य नमोऽस्तुते ॥४

#### श्रीभगवानुवाच ।

शृणु राजन्यथातत्वं वीजयोनिशुभाशुभम् ।
येन तिष्ठति लोकोऽयं विनश्यति च पाण्डव ॥६
अवस्थितत्रहाचरोयं च विप्रो यथाविधि ।
स द्विजानामविज्ञेय स्तस्य बीजं शुभम्भवेत् ॥७
कन्या चाक्षतयोनिः स्यात् कुलीना पितृमातृतः ।
ब्राह्मादिषु विवाहेषु परिणीता यथाविधि ॥८
सा प्रशस्ता वरारोहा शुद्धयोनिः प्रशस्यते ।
कानीनश्च सहोद्ध्य ता वृभौ कुण्डगोलकौ ॥६
आरूद्धवनितो ज्ञातः पतितस्यापि यः सुतः ।
घडेते विष्र चण्डाला निषिद्धाः श्वपचादपि ॥१०
यो यत्र तत्र वा रेतः सिक्षा गुर्वीषु वाचयेत् ।
कामचारी स पापात्मा वीजं तस्याशुभम्भवेत् ॥११

अशुभं तक्रवेद्वीजं शुद्धां योनिन्नचाईति। दूषयत्येव तां वाणीं ऋणुष्वं च हविर्यथा ॥१२ गुर्वीयोनो पतत् वीजं हाहाशब्दो द्विजन्मनाम्। कुर्यात् पुरीषगर्तेषु पतितासि मतिः कुतः ॥१३ मामधः पातयेदेव कामात्मा पापमोहितः। अधोगतिं व्रजेत् क्षिप्र मिति शप्त्वा पतेनु यत् ॥१४ आत्मा हि शुक्रमुद्दिष्टं दैवतं परमं महन्। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निरुध्यात् शुक्रमात्मनः ॥१५ आयुस्तेजो बलं वीर्यं प्रज्ञा श्रीश्च महायशः। पुण्यश्व मत्प्रियत्वश्व हन्यते ब्रह्मचर्यया ॥१६ अविप्छुतब्रह्मचर्यैर्गृहस्थाश्रममाश्रितैः। प्ययज्ञपरैघर्मः स्थाप्यते पृथिवीतले ॥१७ सायं प्रातस्तु ये सन्ध्यां सम्यक् नित्यमुपासते। नावं वेदमधिक्रत्य तारयन्ति तरन्ति च ॥१८ यो जपेत् पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्। न सीदेत् प्रत्यगृह्णीत पृथिवीश्व संसागराम् ॥१६ ये च स्युः संस्थिताः केचित् गृहे सूर्योदयादिव । ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाशुभकरास्तथा।।२० यत्र यत्रास्थिताश्चेव दारुणाः पिशिताशनाः। घोररूपा महाकाया वीजं न घोषयन्ति च ॥२१ पुनन्तीह पृथिव्यां हि चीणां स्तत्वव्रता नराः। ये चीर्णा व्रतवेदा ये विकर्मपथमाश्रिताः ॥२२

ब्राह्मणा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर !। कि पुनर्यश्च सन्ध्ये द्वे नित्यमेवोपतिष्ठति ॥२३ शीलमध्ययनं दानं शौचमार्दवमार्जवम्। तस्माद्वेदान् विशिष्टान्वे मनुराह प्रजापतिः ॥२४ भूर्भुवः स्वरिति ब्रह्म यो वेद परमद्विजः। स्वदारनिरतो दान्तः स च विद्वान् स भूसुरः। सन्ध्यामुपासते विप्रा नित्यमेव द्विजोत्तमाः ॥२५ ते यान्ति नरशादू छ ! ब्रह्मछोक मसंशयम्। सावित्रीमात्रसारोऽपि वरोऽपि प्रसुयन्त्रितः ॥२६ नायन्त्रित श्रतुर्वेदी सर्वाशी सर्वविकयी। सावित्रीञ्चैव वेदांश्च तुलया तुलयन् पुरा ॥२७ देवा ऋषिगणाश्चेव सर्वे ब्रह्मपुरःसराः। चतुर्णामपि वेदानां सा हि राजन् ! गरीयसी ॥२८ यथा विकसिते पुष्पे मधु गृह्वन्ति षट्पदाः। समुत्सृज्य रसं सर्वं निरातङ्कमसारवत्।।२६ एवं हि सर्ववेदानां सावित्री प्राणमुच्यते। निर्जपा हीतरे वेदा सावित्री मन्तरेण च ॥३० एवं हि यश्चतुर्वेदी शीलभ्रष्टः स कुत्सितः। शीलव्रतसमायुक्तः सावित्रीपाठको वरः ॥३१ सहस्रं परमां देवीं शतमध्यां दशावराम्। सावित्रीं जप कौन्तेय ! सर्वपापप्रणाशिनीय ॥३२ युधिष्ठिर ख्वाच । त्रिलोकनाथ ! भो कृष्ण ! सर्वभूतात्मको ह्यसि । नानायोगपरश्रेष्ठ ! तुष्यसे केन कर्मणा ॥३३ श्रीभगवानुवाच ।

यदि भारसहस्रन्तु गुग्गुल्यादि प्रधूपयेत्। करोषि च नमस्कार मुपहारश्च कारयेत्।।३४ पूजयेत् स्तुति भिर्माञ्च ऋग्यजुः सामतस्तथा। न च तुष्यन्ति ते विप्रा नाहन्तुष्यामि भारत ! ॥३४ ब्राह्मणे पूजिते नित्यं पूजितोऽस्मि न संशयः। आतुष्टेचाहमाकृष्योभवामि भरतर्षभ । ॥३६ परमाधिगतिस्तेषां पूजयन्ति च मां हि ते। यदहं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥३७ यस्तान् पूजयति प्राज्ञो मद्गतेनान्तरात्मना। तमहंस्वेन रूपेण पश्यामि नरपुङ्गव ! ।।३८ काणाः कुब्जा वामनाश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा। नावमान्या द्विजाः प्राज्ञैर्भम रूपा हि ते द्विजाः ॥३६ ये तेऽपि सागरान्तायां पृथिच्यां द्विजसत्तमाः। मम रूपेषु तेष्वेव मर्चितेष्वर्चितो भवान् ॥४० वहवस्तु न जाननित नरा ज्ञानवहिष्कृताः। यथाहं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥४१ अवमन्यन्ति ये विप्रान्विकर्मापाद्यन्ति च। प्रेषयन्ते च सततं सुभ्रूणाङ्कारयन्ति च ॥४२

# Sध्यायः ] विप्रापमानकर्तृणां यमलोके गतिवर्णनम्।

भूतांस्तान् करपत्रेण यमदूता महाबलाः। निष्कृतन्ति यथाकाष्ठं सूत्रमार्गेण शिल्पिना ॥४३ आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजादिषु। तान् दूता यमलोकस्थान् निपात्य घरणीतले ॥४४ आक्रुश्योरसि पादेन श्रद्धासंरक्तलोचनाः। अप्रिवर्णेस्तु सदशैर्यमो हिंसन माचरेत्॥४४ ये च विप्रा निरीक्षन्ते पापाः पापेन चक्षुषा। अब्रह्मण्यश्रुतेर्बाह्या नित्यं ब्रह्मद्विषो नराः ॥४६ तेषां घोरमहाकायं वज्रतुल्या महाबलाः। उद्धरन्ति मुहूर्तेन खगाश्चक्षुर्यमाज्ञया ॥४७ यः प्रहारं द्विजेन्द्राय दद्यात्कुर्याच शोणितम्। अस्थिभागच्च यः कुर्यात् प्राणैर्वा विप्रयोजयेत् ॥४८ सोऽनुपूर्वेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् । शूलमारोपितो गत्वा ज्वलनेनापि द्यते ॥४६ बहुवर्षसहस्राणि पच्यमानस्त्ववाक्शिराः। नावमुच्येत दुर्मेधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥६० ब्राह्मणानविचार्येव जयन्वे धर्मकाङ्क्षया। शतवर्षसहस्राणि तामिस्रोपरि पच्यते ॥५१ उत्पाद्य शोणितं गात्रात् संरम्भा इति पूर्वकम्। स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम्।।५२ तस्मान्नाकुशलं ब्रूयात् न शुष्काङ्गिरमीरयेत्। तच्छ्रुत्वापरुषां वाणीं चैवैतानप्यतिक्रमेत्। ये विप्रं स्तिग्धया वाचा पूजयन्ति नरोत्तमाः ॥५३ तच्छु,त्वा वे स्तुतश्चेव भवामि च युधिष्ठिर !।।६४ सञ्जयन्ति च ये विप्रान् क्रोधयन्ति च भारत !। आकृष्टस्तर्जितश्चाहं तैर्भवामि न संशयः ।।६६ यश्चन्द्नैश्चागुरुधूपदीपैरभ्यर्च्य यत्काष्ठमधूम मर्च्यात् । तेनार्चितो नेव भवामि सद्यो विप्रार्चनाद्चितोऽहं भवामि ६६ विप्रप्रसादाद्धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादादसुराञ्जयामि । विप्रप्रसादाद्व सदक्षिणोऽहं विप्रप्रसादाद्वितोऽहमस्मि ।।६७ इति गौतमीये श्रीवैष्णवधमंशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ।

> पश्चमोऽध्यायः। अथ जीवस्य ग्रुभाग्रुभकर्मणां फलवर्णनम्। युधिष्ठिर उवाच।

देव ! देवेश ! दत्यहन ! परं कौतुहलं हि मे ।
एतत्कथय सर्वज्ञ ! त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ! ।।१
मानुष्यस्य च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरे ।
कीहरां किं प्रमाणं वा किमधिष्ठानमेव च ।।२
तरन्ते मानवाः देवाः केनोपायेन मानवाः ।
क वास्थिमांसनिर्मुक्ते पञ्चभूतिववर्जिते ।।३
कथयस्य महादेव ! सुखदुःख मशेषतः ।
जीवस्य यमलोके तु कर्मभिश्च शुभाशुभैः ।।४

अनुबद्धस्य तैः पाशन्नीयमानस्य दाहणैः।

मृत्युद्तै दु राधर्षे श्रीरे घीरपराक्रमैः।।

बद्धस्य क्षिष्यमाणस्य जनस्य च यमाज्ञया।

पुण्यं पापं कथन्तिष्ठेत् सुखदुःखमशेषतः।।

दुराधर्षे हींयते वा मानुषे स्तैः कथं पुनः।

किं वा तत्र महादेवाः कर्म कुवन्ति मानवाः।।

कथं धर्मरता यान्ति देवता द्विजपूजकाः।

कथं वा प्रेतकर्माणो धर्म प्रेतपुरं नराः।।

किं रूपं किं प्रदानं वा वर्णः को वास्य केशव!।

जीवस्य क्रोशतो नित्यं यमलोकं व्रवीषि मे।।

## श्रीभगवानुवाच ।

शृणु राजन्यथातत्वं यमात्थ [यचप्रच्छिसि] यस्प्रयच्छिसि।
तत्राहं कथियिष्यामि मद्भक्तस्य नरेश्वर ! ॥१०
षडशीतिसहस्राणि योजनानां शतानि च ।
मानुषस्य च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरम् ॥११
न तत्र वृक्षछाया च न तटाकं सरोहि वा ।
न वाष्यो दीर्घिका वापि न कूपं वा युधिष्ठिर !॥१२
न मण्डपं सभा वाऽपि न प्रभा न निवेशनम् ।
न पर्वतो नदी वाऽपि न भूमेर्विवरं कचित् ॥१३
न ग्रामो नाश्रमोवाऽपि नोद्यानं काननानि च ।
न किच्चिद्विश्रमस्थानं पथि तस्मिन्युधिष्ठिर !॥१४

जन्तोः सम्प्राप्तकालस्य वेदनार्त्तस्य वै भृशम्। करणैस्त्यक्तदेहस्य प्राणः कर्णगतैः पुनः ॥१४ शरीराद्धार्यते जीवो ह्यवशो मातरिश्वना। निर्गतो वायुभूतस्तु सर्पकौशिकविष्रहात्।।१६ शारीरं यच तद्र्यं तद्वर्णस्तत्त्रमाणकम्। अदृश्यं संप्रविष्टन्तु सोऽप्यदृष्टो न केनचित्।।१० सोऽन्तरात्मा देहवतामष्टाङ्गो यस्तु सञ्चरेत्। छेदनाद्भेदनाहाहात्तोदनाद्वा न नश्यति ॥१८ नानारूपधरेघोरैः प्रचण्डैश्रण्डशासनः। श्रूयमाणो दुराधर्वेर्यमदूतेर्यमाज्ञया ॥१६ पुत्रदारं यंश्र पाशैः सन्निरुद्धो वशोवलात्। कमेभिश्चापि नुगते कृते सुकृतदुष्कृते ॥२० अकृत्यमानकरणं बन्धुभि दु खपण्डिते । स्वत्तवा बन्धुजनं सर्वं निरपेक्षस्तु गच्छति।।२१ मारुभिः पिरुभिश्चैव भ्रारुभिर्मातुरुस्तथा। दारैः पुत्रैर्वयस्यैश्च रदद्भिस्यज्यते पुनः ॥२२ अदृश्यमानस्तैदीनै रश्रुपूर्णमुखेक्षणैः। स्वशरीरं परित्यज्य वायुभूतस्तु गच्छति ॥२३ अन्धकारं परतरं महाघोरं तमोवृतम्। दुःखाय दुष्प्रकासञ्च तमाशु पापकर्मणाम्।।२४ दुःसहं यमपूरश्व दुर्निरीक्षं दुरासद्म्। दुराप मतिदुर्गश्व पापिष्ठान्वान्तरोत्तमम् ॥२४

# ऽध्यायः ] शुभाशुभकर्मकर्वॄणां प्राणिनां यमयातनावर्णनम् । १६४६

ऋषिभिः कथ्यमानन्तु पारम्पर्येण पार्थिव ! त्रासं जनयति प्रायः प्यमानकथास्वपि ॥२६ अपि तैश्चेव गन्तव्या स्तद्धांत् वा युधि ब्टिर !। प्राप्तकालेन सन्त्यज्य बन्धून् भोगान् धनानि च।।२७ जरायुजैश्चाण्डजैश्च उद्भिज्जैः स्वेद्जै स्तथा। जङ्गमैः स्थिरसंज्ञैश्च गन्तव्यं हि यमालयम् ॥२८ देवासुरमनुष्याद्येवेवस्वतवशानुगैः। स्त्रीपुंनपुंसकैश्चापि पृथिव्यां जीवसंज्ञकैः ॥२६ मध्यमै युविभिर्वालै वृद्धैर्वापि तथैव च। जातमात्रेश्च गर्भस्थेर्गन्तव्यः स महालयः ॥३० पूर्वाह्रे वा पराह्ने वा सन्ध्याकालेऽथवा पुनः। प्रदोषे पञ्चरात्रे वा प्रत्यूषे वाप्युपस्थिते ॥३१ प्रवासस्थैर्वनस्थैर्वा पर्वतस्थै जिल्लस्थितैः। क्षेत्रस्थैर्वा स्थलस्थैर्वा गृहमध्यस्थितैरपि ॥३२ भुञ्जिद्भिर्वा लिखद्भिर्वा लादद्भिर्या नरोत्तम !। आसीनै आध्यितेर्वापि शयनीयागतैरपि ॥३३ जाप्रद्भिर्वा प्रसुप्तैर्वा गन्तव्यः स महापथः। मृत्युद्ते दु राधर्षेः प्रचण्डे श्रण्डविक्रमैः ॥३४ आक्षिप्यमाणा ह्यवशा यान्ति शीवं यमालयम् । कचिद्रीतैः कचिरस्तव्येः प्रखलद्भिः कचित् कचित् ॥३४ दहद्भिवंदनात्रेंस्तु गन्तव्यं यमसादनम्। निर्भत्यमाने रुद्धिने विक्रीते भ्यविद्धछैः ॥३६

कण्टकाकीर्णमार्गेण तप्तपल्यङ्कपांशुना । दण्डमानैस्तु गन्धव वीनरेदीनवर्जितेः ॥३० काष्ठोपलशिलाघातैद्ण्डोलू ककुशाङ्करौः। हन्यमाने र्यमपुरं गन्तव्यं धर्मवर्जितैः ॥३८ मेदःशोणितपूचाद्रेवस्त्रगित्रश्च भीषणः। विद्वक्षेत्रं प्रपाकीणें र्गन्तव्यं जीवघातकः ॥३६ मुश्यद्भिश्च कर्द्भिश्च कोशद्भिश्चापि विस्वरम्। वेदनार्त्तेः पतद्भिश्च गन्तन्यं जीवघातकैः ॥४० श्वभिन्यां बेर्ड केः कङ्के भेक्ष्यमाणाः समन्ततः। तुद्यमानाश्च गच्छन्ति राक्षसैर्मासखादिभिः ॥४१ महिषेश्च मृगैश्चापि शूकरैः क्रूरकर्मभिः। वीक्ष्यमाणाः खरध्वानं गन्तव्यं मांसखादिभिः ॥४२ सूचीसुतीक्ष्णतृणिभि मिक्षिकाभिः समन्ततः। तुद्यमानैस्तु गन्तव्यं पापिष्ठै र्मधुवातकैः ॥४३ विवस्नं स्वामिनमिमं स्त्रियं वा ध्ननित ये नराः। शास्त्राणि निन्द्यमान्सतु गन्तव्यं तैर्यमक्षयम् ॥४४ घातयन्ति च ये पापा दुःखमापादयन्ति च। राक्षसैश्च श्वभिश्चैव भक्ष्यमाणा त्रजनित ते ॥४५ ये हरन्तीह वस्त्राणि शय्याप्रावरणानि च। ते यान्ति विद्वता नप्ताः पिशाचा इव तत्पथम् ॥४६ गोश्रयान् ये हिरण्यश्च खलु क्षत्रगृहं तथा। ये हरन्ति दुरात्मानः परस्परं पापकारिणः ॥४७

# Sध्यायः ] शुभाशुभकर्मकतृ णां प्राणिनां यमयातनावर्णनम् । १६५१

पाषण्डै रुल्मकेर्दण्डैः काष्ठघातैर्निरीश्वरैः। हन्यमानैः क्षताकीर्णे र्गन्तव्यं यमसादनम् ॥४८ ये ब्रह्मस्वं हरन्तीह नरा नाकनिपातिनम्। आक्रोशयन्ति वा नित्यमाहरन्ति च ये द्विजान् ॥४६ शुष्ककर्णा निबध्यन्ते छिन्नजिह्वाक्षिनासिकाः। प्यशोणितदूर्गन्धेर्भक्ष्यमाणाश्च जम्बुकैः ॥४० चण्डाछै निघृ णैश्चण्डै भेक्ष्यमाणाः समन्ततः। क्रोशन्तः करणं घोरं गच्छन्ति यमसादनम् ॥५१ तत्रैव पतिताः पापाः विष्ठापूर्येष्वनेकशः। मज्जन्ते वर्षकोटीस्तु हिश्यन्ते वेदनान्विताः ॥५२ ततश्च मुक्ताः कालेन लोके चास्मित्रराधमाः। विष्ठाक्रिमित्वं गच्छन्ति पतन्ति च ततोऽर्णवे ॥५३ विद्यमानधने येंस्तु लोभद्मभादतान्वितः। श्रीत्रियेभ्यो न दत्तानि धनानि बहुधा नृप ! ॥५४ श्रीपा पाशनिबद्धास्ते हन्यमानाश्च राक्षसैः। क्षुत्पिपासाश्रमार्तास्तु यान्ति प्रेतपुरन्नराः ॥५५ अद्तदाना गच्छन्ति शुष्ककृणीस्यतालुकाः। अन्नं पानीयसहितं प्रार्थयन्तः पुनः पुनः ॥४६ श्वास बुंभुक्षातृष्णात्ता गन्तुं नैव। द्यशक्नुमम्। ममान्ते दीयतां खामिन् ! पानीयं दीयतामिति ॥५७ इति ब्रुवन्तरतेदृताः प्राप्नुवन्ति यसालयम् ॥४८

## वेशम्पायन उवाच।

तच्छु त्वा वचनं विष्णोः पपात भुवि पाण्डवः। निःसंज्ञोऽभूद्भयत्रस्तोनिश्चेष्टो भयविह्वलः॥५६ ततो लब्ध्वा शनैः संज्ञां समाश्वस्तोऽच्युतेन सः। नेत्रे प्रक्षाल्य तोयेन भूयः केशव मत्रवीत्॥६०

### युधिष्ठिर उवाच।

भीतोऽस्म्यहं महादेव ! श्रुत्वा वाक्यस्य विस्तरम्। केन दानेन तं मार्गं तरन्ति पुरुषाः सुखम्।।६१

#### श्रीभगवानुवाच ।

इह ये धार्मिका छोके जीवघातकवर्जिताः।

गुरुशुश्रूषया युक्ता देवब्राह्मणपूजकाः।।६२

अस्मान्मानुष्यछोकान्ते ससहायाः सवान्धवाः।

यमध्वानन्तु ते यान्ति यथावत्तु निकोध मे।।६३

ब्राह्मणेभ्यः पूदानानि नानारूपाणि पाण्डव !।

ये प्रयच्छन्ति विदृद्भ्य स्ते मुख्या यान्ति तत्पदम्।।६४

अन्नश्च ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्कृतम्।

श्रोत्रियेभ्यो विशेषेण भत्तया परमया युताः।।६४
ते विमानै र्महात्मानो यान्ति चित्रै र्यमालयम्।

सेव्यमाना वरस्रीभि देवसङ्गै महापथे।।६६

ये तु नित्यं प्रभाणन्ते प्रिय मिकित्मषं वचः।
ते च यान्ति सहादाभै विमाने स्तर्थमालयम्।।६०

15 TO 18

# Sध्यायः हो शुभाशुभक्षम्कर्तृ णां प्राणिनां यसयातनावर्णनम् । १६५३

कपिलादीनि दानानि श्रद्धयक्ताश्च ये नराः। ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः ॥६७ ते यान्त्यादित्यवर्णाभ विभाने हेंमभूषणैः। वैवस्वतपुरं रम्य मप्सरोभिनिषेविताः ॥६८ उपानहीं च छत्रश्व शयनान्यासन।नि च। विष्रेभ्यो ये प्रयच्छन्ति वस्त्रान्याभरणानि च ॥६६ ते यान्त्यश्वे वृषेश्चेव कुञ्जरेश्चाप्यतः हुतः।।७० धनद्स्य पुरं रम्यं दण्डच्छत्रविभूषितः। ये च वृक्षांश्च दास्यन्ति भोज्यं रम्यं तथैव च । स्निग्धतां चापि विप्रेभ्यश्ङ्वायया परया युताः ॥७१ ते यान्ति काञ्चनैर्यानैर्युता वैवश्वतक्षयम्। वरस्रीभियुंवतिभिः सेव्यमानाः समन्ततः ॥७२ ये च क्षीरं प्रयच्छन्ति घृतं दिध गुडं मधु। ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति श्रद्धानाः सुसंस्कृताः ॥७३ चक्रवाकप्रयुक्तेस्तु यानेरुवसमयैः शुभैः। यान्ति गन्धववादित्रैः सेव्यमाना यमालयम्। ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि सुरभीणि च ॥७४ हंसयुक्तैविमानेस्तु यान्ति ब्रह्मपुरं नराः। ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो विविधान्नं घृतालुतम्।।७५ ते यान्त्यमलवर्णाभै विमानैवायुवेगिभिः। पुरं तस्रेतनाथस्य नानाजलसमाकुलम्।।७६

पानीयं ये प्रयच्छिन्त सर्वभूतप्रजीवनम्। ते सुतृप्ताः सुखा यान्ति विमानैहंसचोदितैः॥७७ ये तिलांस्तिलयेतैव घृतं सर्व मथापि वा। श्रोत्रियेभ्यः प्रयच्छन्ति सौम्यभावसमन्विताः ॥७८ सोममण्डलसङ्काशैर्यानैस्तेयानित निर्मलैः। गीयमानास्तु गन्धर्वे वैवस्वतपुरन्नरः ॥७६ येषां वाष्यश्चतुः पश्च तटाकानि सरांसि च। दीर्घिकां पुष्करिण्यश्च सजलाश्च जलाशयाः ॥८० यानैस्ते यान्तिस्वर्णाभैदि्व्यघण्टानिनादितैः। चामरैस्तालवृन्तैश्च वीज्यमाना महाप्रभाः ॥८१ नित्यतृप्ता महात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्। येषां देवगृहाणीह छत्राण्याभरणानि च ॥८२ मनोहराणि कान्तानि दुर्शनीयानि भूमिप !। ते व्रजन्त्यमलाभ्राभै विमानैर्वायुवेगिभिः॥८३ पुरं तत्प्रेतनाथस्य नानाजनसमाकुलम्। वैवस्वतञ्च पश्यन्ति सुखचित्तं सुखिसतम्।।८४ यमेन पूजिता यान्ति यमसालोक्यतां गतिम्। मृतानु हिश्य छोकेषु प्रपातशालमु च्छितम्।।८५ शीतलं सलिलं रम्यंतिष्ठ तेभ्यो दिशन्ति ये। ते तु तृप्तिं पराम्प्राप्ताः सुखं यान्ति महापथम्।।८६ काष्ट्रपादुकतद्यां तमध्वानं सुखन्तथा। सुवर्णमणिपीठेषु पादौ कृत्वा रथोत्तमम्। आरामान् वृक्षपण्डाश्च रोपयन्ति च ये नराः ॥८७

ऽध्यायः ] शुाशुभकर्मकर्तृणां प्राणिनां यमयातनावर्णनम् । १६५५

सम्बर्धयन्तिचाव्ययाः फलपुष्पोपशोभितान्। वृक्षच्छायासु रम्यासु तमध्वानं खलङ्कृतम् ॥८८ यानेस्तु वाहनैद्दिव्यैः पूज्यमाना मुहु मुहुः। सुवर्ण रजतं वाऽपि विद्रुमं मौक्तिकं तथा ॥८६ ये प्रयच्छन्ति ते यान्ति विमानैः कनकोज्वलैः। ते व्रजन्ति वरस्त्रीभिः सेव्यमाना यथासुखम्।।६० भूमिदा यान्ति तं लोकं सर्वकामैः सुतर्पिताः। उदितादित्यसङ्काशैर्विमानै वृ क्षयोजितैः। कन्याञ्च ये प्रयच्छन्ति विप्राय श्रोत्रियाय च ॥६१ दिञ्यकन्यात्रता यानित विमानैस्ते यमालयम्। सुगन्धान् गन्धसंयोगान् पुष्पाणि सुरभीणि च ॥६२ प्रयच्छन्ति द्विजाग्रेभ्यो ये भत्तया परया युताः। दीपदा यान्ति यानैश्च दीपयन्तो दिशो दश ॥६३ आदित्यसदृशाकारै दींप्यमाना यथाग्नयः। व्रहावसथदाना ये गृहैः काञ्चनवेदिभिः ॥६४ व्रजन्ति बालसूर्याभे धर्मराजपुरन्नराः। जलभाजनदातारः कुण्ठिकाकरकाप्रदाः ॥६५ वुज्यमाना वरस्त्रीभि यान्ति तस्मान्महागजैः। पादाभ्यक्नं शिरोभ्यक्नं यानपादोद्कं ततः ॥६६ ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते यान्त्यश्वैर्यमालयम्। विश्रामयति यो विप्रं श्रान्तमध्यनि कर्शितम्।।६७

चक्रवाकैः प्रयुक्तेन याति यानेन सोऽपि च। स्वागतेन च यो विष्रं पूजयेदासनानि च ॥६८ स गच्छति तमध्यानं दिव्यं परमनिवृतम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय सर्वदा चाभिवाद्येत्।।१६ प्रयतं प्रयतो नित्यं स सुखं याति तत्फलम्। नमः सर्वसमेभ्यश्च त्वभियाय दिने दिने ॥१०० नमस्करोति यो भत्तया स सुखं याति तत्फलम्। नमोऽस्तु विप्रदत्ताय तुभ्यं देहि दिने दिने ॥१०१ भूमिमाक्रमते प्रातः शयनादुत्थितस्तु यः। स सर्वकासतृप्तात्मा सर्वभूषणभूषितः ॥१०२ याति यानेन दिन्येन सुखं वैवस्वतालयम्। अनन्तराशितोये तु दम्भाहङ्कारवर्जितः ॥१०३ तेऽपि सारसयुक्तेन यान्ति यानेन वै सुखम्। ते चाप्येकेन भक्तेन वर्तन्ते दम्भवर्जिताः ॥१०४ हंसयुक्तैविमानैस्ते सुखं यान्ति यमालयम्। चतुर्थेनैव भुक्तेन वर्तन्ते ये जितेन्द्रियाः ॥१०४ यान्ति ते धर्मनगरं यानैर्विह्णयोजितै:। आनीय दिवसेनेह भुञ्जन्ते ये जितेन्द्रियाः ॥१०६ तेऽपि हस्तिरथैर्यान्ति तत्पर्थं कनकोज्वलैः। षष्ठानुकासिको यस्तु वर्षमेकन्तु वर्तते ॥१०७ कामकोधविनिर्मुक्तः शुचिर्नित्यं जितेन्द्रियः। स याति कुझरस्यस्तु जयशङ्खरवैयुतः ॥१०८

Sध्याय: ] शुभाशुभकमकर्तृ णां पाणिनां यमयातनावर्णनम् । १६५७

पक्षोपवासिनो यानित यानैः शाद् लयोजितैः । धर्मराजपुरं रम्यं दिव्यस्तीगणसेवितम् ॥१०६ ये च मासौपवासं वै कुर्वन्ते संयतेन्द्रियाः। तेऽपि सूर्योद्यप्रख्यै यांनित यानै र्यमालयम् ॥११० अग्निप्रवेशं पञ्चापि कुरुते मद्गतात्मना । स यास्यग्निप्रकाशेन विमानेन यः गाळयम् ॥१११ प्राणांस्यजति यो विप्रो मां प्रपन्नोऽप्यनाशकम्। स बालार्कप्रकाशेन ब्रजेचानेन तत्फलम् ॥११२ प्रविष्टोऽन्तर्जले यस्तु प्राणांस्स्रजति मानवः। सोममण्डलकल्पेन याति यानेन तत्पथम् ॥११३ स्वशरीरं हि गृधाणां मज्जनाय प्रयच्छति। स याति रथमुख्येन काञ्चनेन यमालयम् ॥११४ गोकृते स्रोकृते चैव तयापि प्रकृतेपि च। ते यान्समरकन्याभिः सेव्यमानो रविप्रभः। ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः ॥११४ हंससारसयुक्तेन याति यानेन तत्पथम्। परपीडामकृत्वैव भृत्यान् विश्रति ये नराः ॥११६ तरपथं ते सुखं यान्ति विमानैः काश्वनोज्वलैः। ये समास्थाय भूतेषु जीवानामभयप्रदाः ॥११७ क्रोधलोभविनिर्मुक्ता निगृहीतेन्द्रियास्तथा। पूर्णचन्द्रप्रतीकाशै र्विभानेस्ते महाप्रभाः ॥११८

यान्ति वैवस्वतपुरं देवगन्धर्वसेविताम्।
ये मामेकात्मभावेन भक्तया त्र्यम्बकमेव वा ॥११६
पूजयन्ति नमस्यन्ति स्तुवन्ति च दिने दिने।
धर्मराजपुरं यान्ति याने स्तव समप्रभैः॥१२०
पूजितास्तत्र धर्मण स्वधर्माद्यादिभिर्गुणैः।
यान्त्येव मम लोकं वा रुद्रलोक मथापि वा ॥१२१
इति श्रीगौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे प चमोऽध्यायः।

षष्ठोऽध्यायः।

अथ सर्वेदानफलवर्णनम्।

वैशम्पायन उवाच।

श्रुत्वा धर्मपुरार्थं वा जीवानां गमनं तथा। धर्मपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरत्रवीत्।

युधिष्ठिर उवाच ।
देव ! देवेश ! दैत्यध्न ! सदा देवेरिभष्टुत ! ।
भवान् भवकर ! श्रीमान् सहस्रादित्यतेजसः ॥१
सर्वसंहारसर्वज्ञ ! सर्वधर्मप्रवर्तक ! ।
सर्वदानफलं सौम्य ! कथयस्व ममाच्युत ! ॥२
दानं कृत्वा कथं कृष्ण ! कीहशाय दिजाय वै ।
कीहशं वा तपः कृत्वा तत्फलं वाथ भुज्यते ॥३

वैशम्पायनउवाच । एवमुक्तो हृषीकेशो धर्मपुत्रेण धीमता । उवाच धर्मपुत्राय धर्मान् पुण्यान् महोद्यान् ॥४ श्रीभगवानुवाच ।

शृणुष्वावहितो राजन् ! पूतम्पावनमुत्तमम् । सर्वदानफलं सौम्य ! तेन श्राव्यमकर्मणाम् ॥५ यच्छू त्वा पुरुषः स्त्री वा नष्टपापाः समाहिताः। तत्क्षणात्पृततां यान्ति पापकर्मरता अपि ॥६ एकाहमपि कौन्तेय ! भूमावुत्पादितं जलम्। सत्यं तारयते पूर्वा तृष्णा यत्र च गौर्भवेत्।।७ पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं परम्। पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती ॥८ पानीयस्य गुणा दिव्या परलोकसुखावहा। तत्र पुण्योदकी नाम नदी परमपावनी।।६ कामन्ददाति राजेन्द्र ! तोयदानं यमालये । शीतळं सिळळं तस्यामक्षय्यममृतोपमम्।।१० क्षीरतोयं प्रदातृणां भवेदीर्घं सुखावहम्। ये चापि तोयदातारो भूयस्तेषां विधीयते ॥११ प्रशान्त्यत्यम्बुपानेन विभक्षा च युधिष्टिर !। तृषितस्य नचान्येन पिपासापि प्रणश्यति ॥१२ तस्मात्तोयं सदा देयं तृषितेभ्यो विजानता। अग्निर्मृत्तिः क्षितेयोनिः स्मृतस्य च सुलम्सुवा ॥१३

तत्तोयं सर्वदानानां मूलभित्युच्यते वुधैः। यतः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभन्ति च ॥१४ तसमात्सर्वेषु दानेषु तोयदानं विशिष्यते। सर्वदानतपोयज्ञैयंत्राप्यं फलमुत्तमम् ॥१५ तत्सर्वं तोयदानेन प्राप्यते नात्र संशयः। ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यः स्वन्नदानं सुसंस्कृतम्। तस्माज्ञाताः स्वयं प्राणा भवन्ति पुरुषर्षभ ! ॥१६ अन्नभुक्तश्व भुक्तश्व अन्ने जीवः प्रतिष्ठितः। इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्यन्तेऽन्नेन नित्यशः॥१७ अन्नेनैव हि जीवन्ति सर्वभूतानि पाण्डव !। तेजोबलक्ष रूपच सत्वं वीर्यं द्युतिर्भतिः ॥१८ ज्ञानमेव तथायुश्च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्। देवदानवतिर्यक्षु सर्वलोकेषु सर्वथा ॥१६ सर्वकालं हि सर्वेषा मन्नं प्राणाः प्रतिष्ठिताः। अन्नं पूज्यं यतो रूप मन्नं नित्यं नमस्कृतम् ॥२० सर्वभूतमयद्वेव सर्वप्राणमयं स्थितम्। अन्नेनाधिष्ठितप्राणोऽन्नपानो व्यानमेव च ॥२१ उदानश्व समानश्व धारयन्ति शरीरिणः। शयनोत्थानगमनप्रहणाकर्षणानि च ॥२२ सर्वसत्वकृतं कर्म अन्नादेव प्रवर्तते। चतुर्विधानि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च ॥२३

अन्नाद्भवन्ति राजेन्द्र ! श्रुतिरेषा सनातनी । विद्यास्थानानि सर्वाणि सर्वयज्ञाश्च पावनाः ॥२४ अन्नाद्यस्मात् प्रवर्तन्ते तस्माद्त्रं परं स्पृतम्। देवा रुद्रादयः सर्वे पितरो जनयस्तथा ॥२४ जस्माद्न्नेन तुष्यन्ति तस्माद्नं विशिष्यते । यस्माद्रशास्त्रजाः सर्वाः कल्पे कल्पेऽसृजत्त्रभुः ॥२६ तस्माद्त्रात्परं दानं न भूतो न भविष्यति। यस्माद्रः प्रवर्तन्ते धर्मार्थकासमेव हि ॥२७ तस्मादन्नात्परं दानं नामुत्रेह च पाण्डव !। यक्षरक्षोगणा नागा भूता देखाश्च दानवाः ॥२८ तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्तु तस्मादन्नं परम्भवेत्। परान्नमुपभुञ्जानो यत्कर्म कुरुते ग्रुभम्।।२६ तच्छुभैकस्य भागस्तु कर्तुर्भवति भारत !। अन्नद्रय त्रयो भागा भवन्ति भरतर्षभ !। तस्माद्न्नं प्रदातव्यं त्राह्मणेभ्ये। विशेषतः। ब्राह्मणाय द्रिद्राय योऽन्नं सम्बत्सरं नृप ! ॥३१ श्रोत्रियाय प्रयच्छन् वे पाकवेद्विवर्जितः। दम्भाचारवियुक्तस्तु परां भक्तिमुपागतः ॥३२ स्वधर्मेणाजितायान्नं तस्य पुण्यफलं शृणु । गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाहृतम् ॥३३ तत्पुण्यफलमाप्नोति नरो वै नात्र संशयः। अर्धसम्बत्सरं द्दाद्वभैक्षमयाचते ॥७४

विविधं परमं भूप ! तस्यपुण्यफलं शृणु । कपिलाद्यसहस्रे तु दत्ते यत्पुण्यमिष्यते ॥३४ तत्पुण्यमखिलं प्राप्य शक्रलोकं महीयते। स शक्रभवने रम्ये वर्षकोटिशतं नृप !।।३६ यथाकामं महातेजाः क्रीड्त्यप्सरसाङ्गणैः। अम्रान्नं यो दिनं द्द्याद्ह्यिजाय नियतव्रतम् ॥३७ द्रावर्षाणि राजेन्द्र ! तस्य पुण्यफलं शृणु । कपिलाशतसहस्रस्य विधिदत्तस्य यत्फलम् ॥३८ तत्पुण्यफलमादाय पुरन्दरपुरं ब्रजेत्। स शक्रभवने रम्ये कामरूपी यथासुखम्।।३६ दशकोटिसमा राजन् ! क्रीड़ते सुरपूजितः। शक्तुल्यावतीर्णश्च अक्लेशेन महर्णुतिम्।।४० चतुर्वेदी द्विजः श्रीमान् जायते राजपूजितः। अध्वश्रान्ताय विप्राय क्षुधितायान्नकाङ्क्षिणे ॥४१ देशकालाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन !। याचतेऽन्नं न द्द्याद्वा हसमाने पराक्रमे ॥४२ स लुब्धो नरकं याति क्रमीणां कालसूतकम्। स तत्र नरके घोरे लोभमोहितचेतनः ॥४३ शतवर्षसहस्राणि क्विश्यते वेदनार्दितः। तस्माच नरकारयक्तः कालेन महता हि सः ॥४४ द्रिद्रो मानुषे लोके चण्डालेष्ववजायते। यस्तु पांसुलपादस्तु दूराध्वश्रमकर्शितः ॥४४

क्षुतिपासाश्रमार्त्तश्च श्रमखिन्नमतिर्द्विजः। प्रयच्छन् वै तु दातारं गृहस्वान्ते च यस्य वै ॥४६ तं पूजयति वान्नेन सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः। तिसम्बुष्टे नरश्रेष्ठ! तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥४७ न तथा हविषा होमैर्न पुष्पैर्नानुलेपनैः। अग्नयः प्रार्थयिष्यन्ति यथाह्यतिथिपूजनात् ॥४८ कपिलायान्तु दत्तायां विधिवज्ज्येष्ठपुष्करे। न तत्फलमवाप्नोति यत्पुनर्विप्रभोजनात् ॥४६ द्विजपाद्जलकिलन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी। तावत् पुष्करपर्णेन पिबन्ति पितरो जलम्।।५० देवमालापनयनं द्विजोच्छिष्टापमार्जनम्। श्रान्तसंवाहनब्चैव तथा पादावसेचनम् ॥५१ प्रतिश्रयप्रदानञ्च तथा शय्यासनस्य च। एकैकं पण्डवश्रेष्ठ ! गोप्रदानाद्विशिष्यते ॥५२ पादोदकं पाद्घृतं जीवमन्नं प्रतिश्रयम्। ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो नोपसर्पति तान् यमः ॥५३ विप्रातिथ्ये कृते राजन् ! भत्तया शुश्रूषितेऽपि च। देवाः ग्रुश्रूषिताः सर्वे त्रयिष्ठशद्भवन्यतः ॥५४ अभ्यागतो ज्ञानपूर्वस्त्वज्ञातोऽतिथिरुच्यते। तयोः पूजामधः कुर्यादिति पौराणिकी श्रुतिः ॥५५ पादाभ्यङ्गोऽन्नपानैस्तु योऽतिथि पूजयेन्नरः। पूर्जितस्तेन राजेन्द्र ! भवेदेव न संशयः ॥५६

शीवं पापविनिर्मुक्तो मया चानुगृहीतकः। विमानेनेव कल्पेन यमलोकं स गच्छति ॥५७ अम्यागतं श्रान्तमनुत्रजद्भि र्देवाश्च सर्वे पितरोऽप्रयश्च। अस्मिन् द्विजे तत्र च पूजिताः स्युर्गते निराशा अपि ते प्रयानित ॥४८ अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते । पितरस्तस्य नाश्निति दशवर्षाणि पश्च च ॥५६ वर्जितः पितृभिर्लुव्धः स देवैरग्निभिः सदा। निरयं रीरवं गत्वा दशवर्षाणि पच्यते ॥६० ततश्चापि च्युतः कालादिह लोके नराधमः। श्वा वे द्वादशवर्षाण जायते क्षुत्पिपासितः ॥६१ चाण्डालोऽप्यतिथिः प्राप्तो देशकालौ च काङ्स्या। अभ्युद्गतगृहस्थेन पूजनीयः स सर्वथा ॥६२ अनर्चयित्वा योऽश्नाति लोभमोहितचेतसः। चण्डालत्व मवाप्नोति दशवर्षाणि पाण्डव ! ।।६३ निराशमतिथि कृत्वा भुक्तवान् स प्रणष्टवान्। न जानात्यात्मनात्मानं विष्टाकृपे निपातितम्।।६४ मोघं धूपं प्रोत्रयन्ति मोघं स्यात्तत्तु पच्यते। मोघमन्नस्य चाश्ननित योऽतिथिं न प्रपूजयेत् ॥६४ साङ्गोपाङ्गांस्तु यो वेदान् पठतीह दिने दिने। नचातिथिं पूजयति वृथा स पठति द्विजः ॥६६ नित्यमग्नौ पाकयज्ञैः सोमसंस्थाभिरेव च। ये यजनित न चाश्ननित गृहेष्वतिथियागतम् ॥६७

तेषां यशोभिः कामानां दत्तमिष्टञ्च यद्भवेत्। वृथा भवति तत्सर्वमाशया यतया इतम्।।६८ देशं कालभ्व पात्रभ्व स्वशक्तिभ्व निरोक्ष्य च। अर्लं वा सुमद्वापि कुर्यादाति श्यमात्मवान् ॥६९ सुमुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्। स्वागतेनासनेनाद्भिरन्नाद्येन च पूजयेत्॥७० प्रियो वा यदिवा द्वेष्यो मूर्वः पण्डित एव वा । प्राप्तो यो वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥७१ क्षुतिपासाश्रमात्तीय देशकालगताय च। सत्कृत्यान्नं पूदातव्यं यज्ञस्य फलमिच्छता ॥७२ भोजयेदात्मनश्रेष्ठान्विधवत्पूजितात्मनः। अन्नं प्राणो मनुष्याणा मन्नदः प्राणदोभवेत् ॥७३ तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं भूति मिच्छता। अन्नदः सर्वकामैस्तु सूपतृपस्त्वलङ्कृतः ॥७४ पूर्णचन्द्र प्रकाशेन विमानेन विराजितः। सेव्यमानो वरस्रीभि र्देवलोकं स गच्छति ॥७५ क्रीड़ित्वा तु तत स्तस्मिन्वर्षकोटिं यथामरम्। ततश्चापि च्युतः कालादिह लोके महायशाः॥७६ वेदशास्त्रार्थं तत्वज्ञो भोगवान् त्राह्मणो भवेत्। सर्वातिथ्यन्तुं यः कुर्यान्मनुष्य स्तूपजायते ॥७० महाधनपतिः श्रीमान् वेद्वेदाङ्गपारगः। सर्वशास्त्रार्थविद्विद्वान् भोगवान् ब्राह्मणो भवेत्।।७८

सर्वातिथ्यन्तु यः कुर्याद्वर्षमेकमकल्मषम्। धर्मार्जितधनोभूत्वा पाकभेदविवर्जितः ॥७१ देवानिव स्वयं विप्रानर्चयित्वा पितृनपि। विप्रो नाम्राशनाशी य स्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥८० वर्षेणैकेन यावन्ति पुण्यानश्ननित वे द्विजाः। ताद्वर्षसहस्राणि मम लोके महीयते।।८१ ततश्चापि च्युतः कालादिह लोके महीयते। वेदशास्त्रार्थतत्वज्ञो भोगवान् ब्राह्मणोभवेत्।।८२ सर्वातिथ्यन्तु यः कुर्याद्यथाश्रद्धन्नरेश्वर !। अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥८३ सत्यसन्धो जितक्रोधः सदा धर्मेषु निष्ठितः। अधर्मभीर धंर्मिष्ठो मायामात्सर्य्यवर्जितः ॥८४ श्रद्दधानः शुचिर्नित्यं पाकभेदविवर्जितः। स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी महायशाः ॥८५ पुरन्दरपुरं याति गीयमानोऽप्सरोगणैः। मन्वन्तरञ्च तत्रव क्रीड़ित्वा देवपूजितः ॥८६ मानुष्यं लोकमागम्य भोगवान् ब्राह्मणोभवेत्। दश जन्मानि भूपत्वं प्राप्नुयाद्राजपूजित: ॥८७ जातिस्मरश्च भवति यत्र तत्रैव जायते। अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदान मनुत्तमम्।।८८ यः प्रयच्छति विप्राय भूमिं रम्यां सुदक्षिणाम्। श्रोत्रियाय द्रिद्राय सामिहोत्राय पाण्डव !।।८६

स सर्वकामतृप्तात्मा सर्वरत्नविभूषितः। सर्वपापविनिमुंक्तो दीप्यमानी रविर्यथा ॥६० बालसूर्यप्रकाशेन विचित्रध्वजशोभिना। याति यानेन दिव्येन ममंलोकं महातपाः ॥६१ तत्र दिव्याङ्गनाभिस्तु सेव्यमानो यथासुखम्। कामगः कामरूपी च क्रीडलप्सरसाङ्गणैः ॥६२ यावद्विभर्ति लोकान्वे भूमिः कुरुकुलोद्वह !। भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नैवोपपद्यते ॥६३ ब्राह्मणाय द्रिद्राय भूमिं द्त्वा तु यो नरः। न हिनस्ति नरव्याञ्र ! तस्य पुण्यफलं ऋणु ॥६४ सप्रद्वीपसमं प्रान्तं यत्र धान्यसमाकुला। सशैलवनदुर्गान्ता तेन दत्ता भवेन्मही ॥६५ भूमिं हि दीयमानाञ्च श्रोत्रियायाग्निहोत्रिणे। सर्वभूतानि मन्यन्ते मे ददातीति ह श्रुतिः ॥६६ सुवर्णमणिरत्नानि धनधान्यवसूनि च। सर्वदानानि वै राजन् ददाति वसुधान्ददत्।।६७ सागरान् सरितः शैलान् समानि विषमाणि च। सर्वगन्धात्रसान् द्दाति वसुधां द्दत् ॥६८ ओषधिः फल्सम्पन्नान् नगान् पुष्पफलोपगात्। कमलोत्पलषण्डानि द्दाति वसुधां द्दत्।।६६ धर्मान् कामान् तथाथं अव वेदान् यज्ञां स्तथैव च । स्वर्गमोक्षगतिञ्चेव द्दाति वसुधां द्दत्।।१००

अग्निष्टोमादिभियज्ञर्ये यजनित सद्क्षिणः। न तत्फलं भवेत्तेषां भूमिदानस्य यत्फलम् ॥१०१ श्रोत्रियाय महीं दत्त्वा यो हिनस्ति न पाण्डव !। तज्जनाः कथयिष्यन्ति यावहोकाः प्रतिष्ठिलाः ॥१०२ तावत्सर्गोपभोगानां भोक्तारं पाण्डुनन्दन ।। शस्यपूर्णा महीं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति ॥१०३ पितरस्तस्य कुःयन्ति यावदाभूतसंप्रवम्। मम रुद्रस्य सवितु खिद्शानां तथैव च ॥२०४ प्रीतये बिद्धि राजेन्द्र ! भूमिं दस्वा द्विजाय वै। स च पुण्येन पूतात्मा दाता भूमे युंधिष्ठिर ! ।।१०५ मयि सायुज्यतां याति नात्र कार्या विचारणा। यत्किञ्चत्कुहते पापं पुरुषो वृत्तिकर्शितः।।१०६ स च गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन शुध्यति। वेदानां पारगो यस्तु परं पुण्य मुदाहृतम्।।१०७ भूमिर्गोकर्णमात्रेण तत्फलन्तु विधीयते। . मासोपवासे यत्पुण्यं चीर्णे चान्द्रायणेऽपिवा ॥१०८ भूमेर्गोकर्णमात्रेण तत्फलन्तु विधीयते ॥१०६

युधिष्ठिरउवाच ।

देवदेव ! नमस्तेऽस्तु वासुदेव ! सुरेशर ! । गोकर्णस्य प्रमाणं मे वक्तुमईसि मानद ! ॥११० श्रीभगवानुवाच ।

शृणु गोकर्णमात्रस्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन ! । त्रिंशइण्डप्रमाणेन प्रमितं सर्वतोदिशम् ॥१११ प्रत्यक्परागपि राजेन्द्र ! तत्तथा दक्षिणोत्तरम्। तत् गोकर्णमिति प्राहुः प्रमाणोद्धरणे नृप ! ॥११२ सवंषां गोशतं यत्र सुखं तिष्ठति यत्नतः। स वत्स ! नरशार्दू छ ! व तद्गोकर्ण मुच्यते ।।११३ किङ्करा मृत्युद्ण्डाश्च क्रमपाकाश्च दारुणाः। घोराश्च वारुगाः पापाः नोपसर्नन्त भूमिद्म् ॥११४ निराधारा रवाद्यास्तु तथा वैतरणी नदी। तीव्रास्तु यातनाः कष्टाः नोपसपेन्ति भूमिदम् ॥११५ चित्रगुपः कलिः कालो गृहा वै मृत्युरेव च। यमञ्ब भगवान् साक्षात्पूजयन्ति महीप्रदम् ।।११६ रुद्रः प्रजापतिः शकः सुराः ऋषिगणास्तथा । अह्ब प्रीतिमान् राजन् ! पूजयामो महीप्रदम् ॥११७ कुराराकस्य वृत्तस्य कुरागोश्च कुराातिथेः। भूमिर्देया नरश्रेष्ठ ! सन्निधिः पारलौकिकम् ॥११८ सीद्मानं कुटुम्बाय श्रोत्रियायाग्निहोत्रिणे। वृद्धस्थाय दरिद्राय भूमिर्देया नराधिप ! ॥११६ यथा जनित्री क्षीरेण पुत्रं वर्द्ध्यति स्वकम्। दातारमनुगृह्वाति दत्ता ह्येवं वसुन्धरा ॥१२०

यथा विभर्ति गौवत्सं सृजति क्षीरमात्मनः। तथासर्वगुणोपेतं भूमिद्म्पाति सम्पदा ॥१२१ यथा द्विजा निराहनित जलसिक्तानि भूतले। तथा कामत्रिपुरो हन्ति भूमिद्स्य दिने दिने ॥१२२ यथोदयस्थसूयेस्तु तमः सर्वं व्यपोहति । तथा पापान्नरस्येह भूमिदानं व्यपोहति ॥१२३ दानाइशानुगृहाति यो इरेइश हन्ति सः। अतीतानागतानीह कुलानि कुरुनन्दन !।।१२४ आश्रित्य भूमिमद्त्ता दत्त्वा वा यो हरेत् पुनः। स चान्धो वारुणैः पाशैः क्षिप्यते पृयशोणिते ॥१२५ स्वद्त्तां परद्त्तां वा यो हरेत् वे वसुन्धराम्। न तस्य नरका घोरा निवर्तन्ते न निष्कृतिः ॥१२६ ब्राह्मणस्य हते क्षेत्रेहन्याद् द्वादशपूरुषान्। प्राप्नोति भूमियोनिञ्च न च मुच्येत जातु सः ॥१२७ दत्त्वा भूमि द्विजेन्द्राय यस्तामेवोपजीवति। पणं शतसहस्रक्ष्य हन्तुः सा लभ्यते फलम्।।१२८ सोऽवाक्शिरास्तु पापात्मा कुम्भीपाकेषु पच्यते। दिव्यैर्वर्षसहस्रेस्तु कुम्भीपाकाद्विनिर्गतः ॥१२६ इह लोके भवेच्छापैः शतजन्मानि पाण्डव !। द्त्वा भूमिं तु देवानां यस्तामेवोपजीवति ॥१३० विनाश्य स्वकुलं याति नरकानेकविंशतिम्। नरकेभ्योविनिर्मुक्तः शुनां योनिं स गच्छति ॥१३१

श्वयोनेश्च परिभ्रष्टो विष्टायां जायते क्रिमिः। तत्र तत्रव जायेत नोत्तरं विन्दते पुनः ॥१३२ फालाकृष्टा मही देया सबीजा शस्यमालिनी। अथवा सोद्का देया दरिद्राय द्विजाय वै।।१३३ एवं दत्त्वा महीं राजन् ! प्रहृष्टेनान्तरात्मना । सर्वान् कामानवाप्नोति मनसा चिन्तितानपि । बहुभिष्मुधा दत्ता दीयन्ते च नराधिपैः ॥१३४ यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फलम्। यः प्रयच्छन्ति कन्यां वै सभूषां श्रोत्रियाय च ॥१३४ स ब्रह्मदो हि राजेन्द्र ! तस्य पुण्यफलं शृणु । वलीवर्दसहस्राणां दत्तानां धूर्यवाहिनाम् ॥१३६ यत्फलं लभ्यते राजन् । कन्यादानेन तत्फलम्। षष्टिवर्षसहस्राणि मम लोके महीयते ॥१३७ ततश्चापि च्युतः कालादिह लोके स जायते। पितरस्तस्य तृप्यन्ति ये प्रयच्छन्ति कन्यकाम् ॥१३८ यावन्ति चैव रोमाणि कन्यायाः कुरुनन्द्न !। तावद्वर्षसहस्राणि मम छोके महीयते ॥१३६ ततश्चापि च्युतः कालादिह लोके स जायते। षडङ्गविश्वतुर्वेदी सर्वलोकार्चितो द्विजः ॥१४० यः सुवर्णं दरिद्राय ब्राह्मणाय प्रयच्छति । श्रोत्रियाय सुवृत्ताय बहु भूयश्च पाण्डव ! ।।१४१

स मुक्तः सर्वपापेभ्यो वालसूर्यसमप्रभः। दिव्यं विमानमारूढः कामगः कामरूपवान् ॥१४२ वर्षकोटिं महातेजा मम लोके महीयते। ततः कालावतीर्णश्च सोऽस्मिन् लोके महीयते ॥१४३ वेदवेदाङ्ग विद्विपः कोटियज्ञपति महान्। यश्चरूप्यं प्रयच्छेत द्रिद्राय द्विजातये। शक्रातः शक्रशङ्घः स मुक्तः सर्वकिल्विषैः ॥१४४ पूर्णचन्द्रप्रकाशेन विमानेन विराजता। कामरूपी यथाकामं स्वर्गलोके महीयते ॥१४५ ततोऽवतीर्णः कालेन लोकेऽस्मिन् स महायशाः। सर्वलोकाचितः श्रीमान् राजा भवति वीर्यवान् ॥१४६ तिलपर्वतकं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति। विशेषेण दरिद्वाय तस्यापि शृणु यत्फलम्। पुण्यं वृषायुतोत्सर्गे यत्रोक्तं पाण्डुनन्द्न ! ।।१४७ तत्पुण्यं समनुप्राप्तस्त्रस्णाद्विरजा भवेत्। यथा त्वचं भुजङ्गो वै त्यत्तत्रा शुभ्रतनुर्भवेत् ॥१४८ तथा तिलप्रदानाद्वै पापं त्यत्तवा विशुध्यति । तिलवर्णप्रयुक्तश्च जाम्यूनद्विभूषितः ॥१४६ विमानवरमारूढः पितृलोकं स गच्छति। षष्टिवर्षसहस्राणि कामरूपी महायशाः ॥१६० तिलप्रादानाद्रमते पितृलोके यथासुखम्। यः प्रयच्छति विप्राय तिलघेनुं नराधिप । ।।१६१

श्रोत्रियाय दरिद्राय शृणु तस्यापि यत्फलम्। गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाहृतम्।।१६२ तत्पुण्यफलमाप्नोति तिलधेनुप्रदो नरः। तिलानान्तु यवैर्यस्तु तिलघेनुं प्रयच्छति ॥१६३ तावत्कोटिसहस्राणि स्वर्गलोके महीपते । आषाढकैस्तिछैः कृत्वा तिलघेनुं नराधिप ! ॥१६४ द्वात्रिंशन्निष्कसंयुक्तं विष्णवे यः प्रयच्छति। मद्भक्तो मद्गतात्मा च तस्य पुण्यफलं शृणु। कन्यादानसहस्रस्य विधिदत्तस्य यत्फलम् ॥१६५ तत्पुण्यं समनुप्राप्तो मम लोके महीयते। मम लोकावतीर्णश्च सोऽस्मिन् लोके हि जायते ॥१६६ भृग्यजुः सामवेदानां पारगो ब्राह्मणर्घभः। गान्तु यस्तु द्रिद्राय ब्राह्मणाय प्रयच्छति ॥१६७ प्रसन्नाङ्कीरिणों पुण्यां सवत्सां कांस्यदोहनाम्। यत्किश्वित् दुष्कृतं कर्म तस्य पूर्वकृतं नृप ! ।।१६८ तत्सर्वं तत्क्षणादेव विनश्यति न संशयः। यानश्व दोषसंयुक्तं दीप्यमानमलङ्कतम् ॥१६६ आरूढः कामगन्दिञ्यङ्गोलोकमिमगच्छति। यावन्ति चैव रोमाणि तस्या गोस्तु नराधिप !।।१७० तावद्वपंसहसाणि गवां लोके महीयते। गोलोकाद्वतीर्णस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मणो भवेत् ।।१७१

सत्रयाजी शतायुश्च जायते सद्भिरचितः।
तिला गावः सुत्रणंश्च तथा कन्या वसुन्धरा।।१७२
तारयन्तीह दत्तानि ब्राह्मणेभ्यो महाभुज !।
ब्राह्मणं वृत्तसम्पन्नमाहिताग्निमलोलुपम्।।१७३
दापयेद्विधित्रद्राजन् ! सिन्निधिः पारलौकिकः।
आहिताग्निं दरिद्रश्च श्रोत्रियश्च जितेन्द्रियम्।।१७४
स्वकर्मनिरतञ्चैव द्विजं यत्नेन पूज्येत्।
अहिताग्निः सदा पात्रं सदा पात्रश्चः वेद्वित्।।१७४
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे।
सर्ववेद्मयं पात्रं सर्वपात्रं तपोमयम्।।१७६
असङ्कीर्णश्च यत्पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति।
द्वस्त्राध्यायनियमाः स्वप्रकीर्णेन्द्रियाश्च ये।।१७७
पश्चयज्ञरता नित्यं पूजितास्तारयन्ति ते।।१७८

ये क्षान्तदान्ताश्च तथाभिपूर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । प्रतिप्रहे सङ्कृचिता गृहस्था स्तेत्राह्मणास्तार्यितुं समर्थाः ॥१७६ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषलान्नवर्जी । मृतञ्च छत्रादिकं योविधिनाददाति स ब्राह्मणस्तार्यितुं समर्थः ॥

ब्राह्मणो यस्तु मद्रक्तो मद्याजी मत्परायणः। मिय सत्र्यस्तकर्मा च स विप्रस्तारियव्यति।।१८१ द्वादशाक्षरतत्वज्ञश्चातुर्वर्ण्यं विभागवित्। अच्छिद्रः पञ्चकालज्ञः सविप्र स्तारियव्यति।।१८२ इति श्रीगौतमोये वैष्णवधर्मशास्त्रे षष्ठाऽध्यायः। ऽध्यायः ]

सप्तमोऽध्यायः।

अथ वृषदान सहत्त्ववर्णनम् वैशम्पायन उवाच ।

वासुदेवेन दानेषु कथितेषु यथाक्रमम्।
अवितृप्तस्तु धमंषु राजा केशवमत्रवीत्।।१
देव ! धर्मामृतिमदं श्रुण्वतोऽपि परन्तप !।
न विद्यते नरश्रेष्ठ ! मम तृष्तिर्हि माधव !।।२
अनुदुत्सम्प्रदानस्य यत्फलन्तु विधीयते।
तत्फलं कथयस्वेह तव भक्तस्य मेऽच्युत !।।३
यानि दानानि वाष्णेय ! त्वया नोक्तानि कानि च ।
तान्याचक्ष्व सुरश्रेष्ठ ! तेषाश्वापि क्रमात्फलम् ।।४

#### श्रीभगवानुवाच ।

शृणु धर्मविदां श्रेष्ठ ! दत्तस्यानडुहः फल्णम् । पवित्रत्वात् सुपुण्यत्वात् पावनत्वात्तथैव च ॥६ दशधेनुसमोऽनड्वानेकोऽपि कुरुपुङ्गव ! । मेदोमांसविपुष्टाङ्गोनीरोगः पापवर्जितः ॥६ युवा भद्रः सुशीलश्च सर्वदोषविवर्जितः । धुरन्धरस्तारयति दत्तो विप्राय पाण्डव ! ॥७ स तेन पुण्यदानेन पञ्चकोटी युधिष्ठिर ! । यथा मम महातेजा मम लोके महीयते ॥८

द्रिद्रायैव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव !। वर्षाणां हि तटाकेषु पञ्चद्श्यां समाहितः ॥६ योहि द्वादनड्वाही द्वी युक्ती च धुरन्धरी। सुवृत्ताय दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः।।१० तस्य यत्पुण्यमाख्यातं तच्छृणुष्व युधिष्ठिर !। गोसहस्रप्रदानेन यस्रोक्तं फल्मुत्तमम्।।११ तत्पुण्यफलमासाद्य याति लोकान् स मामकान्। यावन्ति चैव रोमाणि तयोश्चान हुहो र्नु प ! ॥१२ तावद्वर्षसहस्राणि मम लोके महीयते। द्रिद्रायेव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव ! ॥१३ वर्षाणां हि तटाकेषु फलं नैव पयोधिषु। तस्माद्न डुहन्द्याइरिद्राय द्विजाय वै।।१४ स तेन पुण्यदानेन पूतात्मा कुरुपुङ्गव !। विमानन्दिञ्यमारुढो दिञ्यरूपी यथासुखम् ॥१५ मम लोकेषु रमते यावदाभूतसंप्रवम्। गृहं दीपप्रभायुक्तं शय्यासनविभूषितम्।।१६ भाजनोपस्करें युंक्तं धान्यं पूर्णमलड्कृतम्। दासीगोभूमिसंयुक्तं संयुक्तं सर्वसाधनैः ॥१७ ब्राह्मणाय द्रिद्राय श्रोत्रियाय युधिष्ठिर !। द्चात्सद्क्षिणं यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु ॥१८ देवाः पितृगणाञ्चैव सिद्धयस्त्वृपयस्तथा । प्रयच्छन्ति प्रणष्टा वै यानमादित्यसिन्नभम् ॥१६

तेन गच्छेच्छ्रियायुक्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम्। स्रीसहस्रभृते दिन्ये भवने तत्र काञ्चने ॥२० मोदते ब्रह्मलोकेषु यावदाभूतसंप्रवम्। शय्याप्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव ! ॥२१ अर्चियत्वा द्विजं भत्तया वस्त्रमाल्यनुलेपनैः। भोजयेच विचित्राणि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥२२ आहिताग्निसहस्रस्य तर्पितस्य हि यत्फलम्। तत्पुण्यफलमाप्नोति यस्तु विप्राय यच्छति ॥२३ छन्दोभिः सह युज्यन्ते विमानेन विराजितः। सप्तिषिलोकान् त्रजित पूज्यते ब्रह्मवादिभिः ॥२४ चतुर्युगानि वै तत्र क्रीडित्वा तत्र देववत्। इहैव मानुषे लोके विप्रो भवति वेदवित्।।२४ विश्रामयति यो विप्रं श्रान्तमध्वपरिश्रमात्। विनश्यति तदा पापं तस्य वर्षकृतं नृप ! ॥२६ अथ प्रक्षालयेत्पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान्। दशवर्षकृतं पापं व्यपोहति न संशयः॥२७ घृतेन वाथ तैलेन पादौ यस्तस्य पूजयेत्। तद्द्वादशाव्द समारूढं पापमाशु व्यपोहति ॥२८ येन दानस्य दत्तस्य यच पुण्यमुदाहृतम्। तत्पुण्यफलमाप्नोति यस्त्वेवं विप्रमर्चयेत् ॥२६ स्वागतेन च यो विप्रं पूजयेदासनेन च। प्रत्युत्थानेन वा राजन् ! स देवानां प्रियो भवेत्।।३० स्वागतेनानलोराजन्नासनेन शतकतुः। प्रत्युत्थानेन पितरः प्रीतिं यान्त्यथिप्रियाः ॥३१ अग्निशक्रपितृणाञ्च तेषां प्रीत्या नराधिप !। सम्बत्सरकृतं पापन्तत्र सद्यो विनश्यति ॥३२ यः प्रयच्छति विप्राय यानमाल्यविभूषितः। स याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम् ॥३३ पुरन्दरपुरे तत्र दिव्यनारीनिषेविते। षष्टिवषसहस्राणि क्रोड़तेऽप्सरसाङ्गणैः ॥३४ बाह्नं ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणाय युधिष्ठिर !। ते यान्ति रत्नचित्रेण वाहनेन सुरालयम्।।३४ स तत्र कामं क्रीडित्वा सेव्यमानोऽप्सरोगणैः। इह लोके भवेद्विप्रो वेद्वेदाङ्गतत्त्ववित्।।३६ पाद् पह्नवाकीणं पुष्पितं सफलन्तथा। गन्धमाल्यार्चितं कृत्वा वस्त्राभरणभूषितम् ॥३७ यः प्रयच्छति विप्राय श्रोत्रियाय द्रिद्रिणे। भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफलं ऋणु ॥३८ जाम्बूनद्विचित्रेण विमानेन विराजता। पुरन्दरपुरं याति जयशब्दरवैर्युतः ॥३६ तत्र शक्रपुरे रम्ये शक्रस्य कल्पपाद्पम्। ददाति चेप्सितं सर्वं मनसा यद्यदिच्छति ॥४० यावन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च। तावद्वर्षसहस्राणि शक्रलोके महीयते ॥४१

शक्रलोकावतीर्णश्च मानुष्यं लोकमागतः। रथाश्वगजसम्पूर्णं पुरं राष्ट्रश्च रक्षति ॥४२ स्थापयित्वा तु भद्भत्तया यो मत्प्रकृतिमान् नरः। न स्नानं विधिवत्कृत्वा पूजाकर्माणि कारयेत्।।४३ स्वयं वा पूजयेद्धत्तया तस्य पुण्यफळं शृणु ॥४४ अश्वमेधसहस्रस्य यत्फलं समुदाहृतम्। तत्फळं समनुप्राप्य मत्सालोक्यं प्रपद्यते ॥४५ न जाने निर्गमं तस्य ममलोकाद्युधिष्ठिर !। देवालये विप्रगृहे गोवाटे चत्वरेऽपि वा ॥४६ प्रज्वालयति यो दीपं तस्य पुण्यफलं ऋणु। आरुह्य काञ्चनं यानं द्योतयन् सर्दतोदिशम्।।४७ गच्छेदादित्यलोकं स सेव्यमानः सुरोत्तमैः। तत्र प्रकारं क्रीडित्वा वर्षकोटिं महायशाः ॥४८ इहलोके भवेद्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः। देवालयेषु वा राजन्। ब्राह्मणावसथेषु वा ॥४६ चत्वरेषु चतुष्के वा रात्रौ वा यदि वा दिवा। नाट्यगान्धर्ववाद्यानि धर्मश्रावणिकाश्च याः ॥५० यस्तु कारयते भत्तया मद्गतेनान्तरात्मना। तस्य देवा नरश्रेष्ठ ! पितरश्चापि हर्षिताः ॥५१ सुप्रीताः सम्प्रयच्छन्ति विमानं कामगं शुभम्। स च तेन विमानेन याति देवपुरं नरः ॥५२

तत्र दिव्याप्सरोभिस्तु देवमानं प्रमोदते। देवलोकावतीर्णश्च स लोकेऽस्मिन्नराधिप ! ॥५३ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो भगवान् ब्राह्मणो भवेत्। चत्वरे वा सभायां वा तोरणे वा मृहाङ्गणे ॥५४ वृत्वाद्रिकुण्डं विपुलं स्थण्डिलं वा युधिष्टिर !। तत्राप्रिश्चतुरोमासान् ज्वालयेद्यस्तु भक्तिमान् ॥५५ समाप्तेषु तु मासेषु पुण्यादिषु तथा द्विजान्। भोजयेत्पायसं मृष्टं सघृतं मद्गतात्मना ।।५६ द्क्षिणाञ्च यथाशक्ति ब्राह्मणेभ्यो निवेद्येत्। एवं नित्यन्तु यः कुर्यात् नित्य मेवार्चयंस्तु माम् ॥५७ तस्य पुण्यफलं यद्वै तन्निवोध युधिष्टिर !। तेनाहं शङ्करश्चास्मि पितरो ह्यप्रयस्तथा ॥५८ यास्यामः परमां प्रीतिं नात्र कार्य्या विचारणा। षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च ॥५६ सोऽस्मत्त्रीतिकरः श्रीमान् मम लोके महायशाः। वेदवेदाङ्गविद्विप्रो जायतेऽमरपूजितः ॥६० यः कोरोति नरश्रष्ट ! भरणं त्राह्मणस्य तु । श्रोत्रियस्याभिजातस्य द्रिहस्य विशेषतः ॥६१ तस्य पुण्यफलं यद्वै तन्निवोध युधिष्टिर !। गवां कोटिप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाहृतम्।।६२ तत्युण्यफलमाप्नोति वर्षेणैकेन पाण्डव !। काञ्चनेन विचित्रेण यानेनाम्बरशोभिना ॥६३

स याति मामकं लोकं दिन्यस्त्रीशतसेवितः। गीयमानोऽमरस्रीभि वर्षाणां कोटिविंशतिम् ॥६४ क्रीडित्वा मामके लोके तत्र देवैरभिष्टुतः। मानुष्य मवतीर्णस्तु वेद्विद् ब्राह्मणो भवेत् ॥६४ करकं कुसिकां वापि यो महज्जलभाजनम्। यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं शृणु ॥६६ ब्रह्मचर्ये तु यत्त्रीते फलं प्रोक्तं यथाविधि । तत्पुण्यफलमाप्नोति जलभाजनदो नरः ॥६७ सुतृप्तः सुप्रभः सौम्यः प्रहृष्टेन्द्रिमानसः। हंससारसयुक्तेन विमानेन विराजिता ॥६८ स याति वारणं लोकं दिव्यगन्धर्वसेवितम्। पानीयं यः प्रयच्छेद्वै जीवानां जीवनं परम्।।६६ नैष्टिकेषु च मासेषु तस्य पुण्यफलं शृणु। कपिलाकोटिदानस्य यत्पुण्यन्तु विधीयते।।७० तत्पुण्यफलमाप्नोति पानीयं यः प्रयच्छति । पूर्णचन्द्रप्रकाशेन विमानेन विराजता ॥७१ स गच्छेद्विभुसद्नं सेन्यमानोऽप्सरोगणैः। त्रिंशत्कोटिसमास्तत्र दिञ्यगन्धर्वसेवितः॥७२ क्रीड़ित्वा मानुषे लोके चतुर्वेदी द्विजोभवेत्। शिरोऽभ्यङ्गप्रदानेन तेजस्वी प्रियद्शीनः ॥७३ सुभगो रूपवान् शूरः पण्डितश्च भन्नेन्नरः । वस्त्रदायी तु तेजस्वी रूपवान् प्रियद्र्शनः ॥७४

भवेच सुभगश्रीणां स्त्रीणां नित्यं मनोहरः। उपानहञ्च च्छत्रञ्च यो ददाति नरोत्तमम्।।७५ स याति रथमुख्येन काञ्चनच्छत्रशोभिना। शक्रलोकं महातेजाः संव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥७६ काष्ट्रपादुकदा यान्ति विमाने वृषयोजितेः। धर्मराजपुरं रम्यं सेव्यमानाः सुरोत्तमैः ॥७७ दन्तकाष्ठप्रदानेन मृष्ट्यातु भवेत्ररः। सुगन्धवद्नः श्रीमान् मेधासौभाग्यसंयुतः। क्षीरं दिघ घृतं वापि गुडं मधुरसं तथा ॥७८ ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यः परां भक्ति मुपागताः। ते वृषे रश्वयानेश्च श्वेतेः स्नग्दामभूषितेः। गीयमानैश्च गन्धर्वेर्यान्ति शक्रपुरं नरः ॥७६ तत्र दिव्याप्सरोऽभिस्तु सेव्यमानो यथासुखम्। षष्टिवर्षसहस्राणि मोदन्ते देवसन्निभाः ॥८० ततः कालावतीर्णाश्च जायन्ते त्विह मानवाः। प्रभृतधनधान्याश्च भोगवन्तो नरोत्तमाः ॥८१ वैशाखे मासि वैशाखे दिवसे पाण्डुनन्दन ! । वैवस्वतं समुद्दिश्य परां भक्ति मुपागताः ॥८२ अभ्यर्च्य विधिवद्विप्रास्तिलान् गुडसमायुतान्। ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यः स्तेषां पुण्यफलं शृणु ॥८३ गोप्रदानेन यत्पुण्यं विधिवत् पाण्डुनन्दन !। तत्पुण्यं समनुप्राप्तो यम लोके महीयते।।८४

ततश्चापि च्युतः कालादिह राजा भविष्यति। तस्मिन्नेव दिने विप्रान् भोजयित्वा सद्क्षिणम् ॥८४ तोयपूर्णानि रम्याणि भाजनानि दिशन्ति ये। ते यान्त्यादित्यवर्णाभै विमाने विरुणालयम् ॥८६ तत्र दिव्याङ्गनाभिस्तु रमन्ते कामगामिना। ततोऽवतीर्णाः कालेन ते चास्मिन् मानुषे पुनः ॥८७ भोगवन्तो द्विजश्रेष्ठा भविष्यन्ति न संशयः। अनन्तराशी यश्चापि वतंते मृतवत्सदा ॥८८ सत्यवान् क्रोधरहितः शुचिः स्नानरतः सदा। स विमानेन दिव्येन याति रत्नपुरं नरः ॥८६ तत्र दिव्याप्सरोभिस्तु वर्षकोटिं महातपः। कीडित्वा मानुषे लोके जायते वेद्विदृद्धिजः ॥६० एक भुक्तेन यश्चापि वषंमेकन्तु वर्तते। ब्रज्ञचारी जितक्रोधः सत्यशौचसमन्वितः ॥६१ स विमानेन शुश्रेण याति शक्रपुरं नरः ॥६२ दशकोटिसमास्तत्र क्रीडित्वाप्सरसाङ्गणैः। इह मानुष्यके लोके ब्राह्मणी वेदविद्भवेत् ॥६२ चतुर्थेनेह भक्तेन ब्रद्यचारी जितेन्द्रियः। वर्तते वर्षमेकं यस्तस्य पुण्यफलं ऋणु ॥६४ चित्तबर्हिणयुक्तेन विचित्रध्वजशोभिना। याति यानेन दिच्येन स महेन्द्रपुरन्नरः ॥६४

कर्कशाभि वरस्वीभिः सेव्यमानो यथासुखम्। तत्र च द्वादशकोटिसमाः सुखं प्रमोदते ॥६६ ततो लोकावतीर्णश्च लोके चास्मिन् नराधिप !। भवेद्वे ब्राह्मणो विद्वान् क्षमावान् वेदपारगः ॥६७ षष्ठकारे तु योऽश्नाति वर्षमेकन्तु कल्पशः। ब्रह्मचर्याकृते युक्तः शुचिः क्रोधविवर्जितः ॥६८ तपोयुक्तस्य तस्यापि शृणुष्व फलमुत्तमम्। अग्न्यादित्यप्रकाशेन विमानेनाग्निसन्निभः ॥६६ स याति मम लोकं वै दिव्यनारीनिषेवितः। तत्र सर्वेर्मरुद्धिश्च सेव्यमानो यथासुखम् ॥१०० पश्यत्येव सदा मां तु क्रीडत्यप्सरसाङ्गणैः। पक्षोपवासं यश्चापि कुरुते मृहगतात्मना ॥१०१ समाप्ते तु व्रते तस्मिर्स्तर्पयेच्छोत्रियं द्विजम्। सोऽपि यानेन दिव्येन सेव्यमानो महर्षिभिः ॥१०२ द्योतयन् प्रथमं व्योम मम लोकं प्रवर्तते। तत्र वे मोदते कामं कामरूपी यथासुखम्। त्रिंशत्कोटिसमा राजन् ! क्रीडित्वा देववत् सुखम् ॥१०३ इह मानुष्यके छोके पूजनीयो द्विजोत्तमः। त्रयाणामपि वेदानां साङ्गानां पारगो भवेत्।।१०४ यश्च मासोपवासं वे कुरुते मद्गतात्मना। जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितधीः स्नानतत्परः। समाप्ते नियमे तत्र भोजयित्वा द्विजं तमान्।।१०५

द्क्षिणाश्च ततो द्यात् प्रहृष्टेनान्तरात्मना । स गच्छित महातेजा ब्रह्मलोक मनुत्तमम् ॥१०६ सिंह्युक्तेन यानेन दिव्यस्त्रीगणसेवितः। तत्रैव ब्रह्मणो लोके देवर्षिगणसेवितः ॥१०७ शतकोटिखमा राजन् ! यथाकामं प्रमोदते ! ततः कालावतीर्णश्च सोऽस्मिन् लोके द्विजो भवेत्।।१०८ षडङ्गविचतुर्वेदी त्रिशजन्मन्यरोगवान्। यः स्तुत्वा सर्वकामस्तु शुचिः क्रोधविवर्जितः ॥१०६ महाप्रस्थानमेकायो याति तद्गतमानसः। स गच्छेदिनद्रसद्नं विमानेन महातपाः ॥११० महामणिविचित्रेण सुवर्णेन विराजता। शतकोटिसमास्तत्र सुराधिपतिपूजितः ॥१११ नागपृष्ठे निवसति दिव्यस्त्रीशतसेवितः। शक्कलोकावतीर्णश्च मानुषेषु प्रजायते ॥११२ राज्ञां राजन् ! महातेजाः सर्वलोकार्चितः प्रभुः। प्रायोपवेशं यः कुर्यात् मद्गगतेनान्तरात्मना ।।११३ नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्युक्ता मन्त्रं समाहितः। पुनः स्वस्थो जितकोधस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥११४ कामगः कामरूपी च वालसूर्यसमप्रभः। स विमानेन दिच्येन याति लोकांस्तु मामकान्।।११४ स्वर्गास्वर्गमहातेजा गत्वा द्त्वा यथासुखम्। मम लोकेषु रमते यावदाभूतसंप्रवम्।।११६

अग्निप्रवेशं यश्चापि कुरुते मद्भतात्मना। सोऽपि यानेन दिव्येन सम लोकं प्रपद्यते ।।११७ तत्र सर्वगुणोपेतः पश्यत्येव च मां सदा। त्रिशत्कोटिसमा राजन् ! मोदते मम सन्निधौ ॥११८ ततोऽवतीर्णः कालेन देदविद् ब्राह्मणो भवेत्। कारीषं साधयेचस्तु मां प्रपन्नः शुचित्रतः ॥११६ नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्येतन्मन्त्र मुदीरयेत्। बालसूर्यप्रकाशेन विमानेन विराजता।।१२० मम लोकं समासाद्य पञ्चकोटीः प्रमोदते। मम लोकावतीर्णश्च लोकेऽस्मिन् क्षत्रियो मवेत्।।१२१ निवेदयति मन्मृत्यां मन्मना मद्गतः शुचिः। कद्रं दक्षिणमूर्तिं वा चतुर्दश्यां विशेषतः।।१२२ सिद्धेत्रहार्षिभिश्चेव देवेः सर्वेश्च पूजितः। गन्धर्वे भूतसङ्घेश्च गीयमानो महातपाः ॥१२३ प्रविशेत् स महातेजा मां वा शङ्करमेव वा । तस्यापुनर्भवं राजन् ! विद्धि नात्र विचारणा ॥१२४ स्त्रीगृहे गोगृहे वाथ गुरुविप्रगृहेऽथवा। हन्यते यैस्तु राजेन्द्र ! शत्रुलोकं व्रजन्ति ते ।।१२५ तत्र जाम्बूनद्मये विमाने कामगामिनि। मन्यन्तरं प्रमादन्ते दिव्यनारीनिषेविताः ॥१२६ अश्रुतस्याप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च। जन्मप्रभृति यद्त्तं सर्वं नश्यति भारत ! ॥१२७

नागोप्रदा स्तत्र पयः पिवन्ति न भूमिदा भूमि मधाश्नुवन्ति । अन्यान् कामान् ब्राह्मणेभ्यो ददाति

तां स्तान् कामान् स्वर्गलोके स भुक्के ॥१२८

यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपार्जितश्च यत् ।

ततो गुणवते देयं न देवात् क्षयमिच्छता ॥१२६

अनुपोष्य च रात्रिश्च तीर्थान्यनभिगम्य च ।

अदत्त्वा काश्चनङ्गाश्च द्रिद्रो नाम जायते ॥१३०
दानं यत्सफलं नैव श्रोत्रियाय न दीयते ।

न तद्गुणवते देयं न देवात् क्षय मिच्छता ॥१३१

अनुपोष्य च रात्रिश्च तीर्थान्यनभिगम्य च ।

श्रोत्रिया यत्र नाश्नित न देवा स्तत्र भुञ्जते ॥१३२

श्रोत्रियेभ्यः परं नास्ति दैवतं तारणं महत् ।

निधानश्चापि राजेन्द्र ! नास्माच्छोत्रियभाजनात् ॥१३३

इति गौतमीये श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ।

अष्टमोऽध्यायः । अथ पश्चमहायज्ञवर्णनम् । युधिष्ठिर उवाच । विप्रयीगे शरीरस्य सेन्द्रियस्य विशेषतः । अन्तरा वतमानस्य गतिः प्राणस्य कीदृशी ॥१

#### श्रीभगवानुवाच।

शुभाशुभक्ततं सर्वं प्राप्नोतीह फलं नरः।
स तु सर्वस्य भूतस्य परत्वन्नाम विद्यते।।२
पश्चत्वं पाण्डवश्रेष्ठ ! पश्चीभूतकरं परम्।
तेषां पश्चमहायज्ञान् ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमाः।।३
पश्चत्वं पश्चभिभूते वियोगं सम्प्रपद्यते।
न जायते न स्त्रियते पुरुषः शाश्वतः सद्।।।४
प्रायेण मरणं नाम पापिनामेव पाण्डव !।
येषान्तु न गतिः पुण्या तेषां मरणमुच्यते।।४
प्रायेणाकृतकृत्यत्वाद् भूय उद्विजते जनः।
कृतकृत्यः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिम्।।६

युधिष्टिर उवाच।

पञ्चयज्ञाः कथं देव ! क्रियन्ते तु द्विजातिभिः। तेषान्नाम च देवेश ! वक्तुमहत्यशेषतः॥७

श्रीभगवानुवाच ।

शृणु पश्च महायज्ञान् कीर्त्यमानान् युधिष्ठिर !।
यैरेव ब्रह्मसालोक्यं लभ्यते गृहमेधिना ॥८
ऋषियज्ञं ब्रह्मयज्ञं भूतयज्ञश्च पार्थिव !।
नृयज्ञं पितृयज्ञं च पश्चयज्ञान् प्रचक्षते ॥६
तपणं ऋषियज्ञः स्यात् स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञकम्।
भूतयज्ञो बलियज्ञो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥१०

पितृनुहिस्य यत्कर्म पितृयज्ञः प्रकीर्तितः। हुतञ्चाप्यहुतव्चैव तथा प्रहुतमेव च ॥११ प्राशितं बल्लिदानश्च पाकयज्ञान् प्रचक्षते। वैश्वदेवादयो होमा हुतमित्युच्यते बुधैः ॥१२ आहुतन्तु भवेदत्तं प्रहुतं ब्राह्मणाशितम्। प्राणाग्निहोत्रहोमञ्च प्राशितं विधिवद् द्विजः ॥१३ विल्ञच कर्म र जेन्द्र ! पाकयज्ञाः प्रकीर्तिताः। केचित्पञ्च महायज्ञाः पाकयज्ञान् प्रचक्षते ॥१४ अपरे ऋषियज्ञादि महायज्ञविदो विदुः। सर्व एते महायज्ञाः सर्वथा परिकीर्तिताः ॥१५ ब्राह्मणोभूष्णुरेतांस्तु यथाशक्तिमुपाहरेत्। अहन्यहिन ये त्वेतानकृत्वा भुञ्जते स्वयम् ॥१६ केवलं मलमश्नन्ति ते नरेन्द्र ! न संशयः। तस्मात्स्नात्वा दिजो विद्वान् कुर्यादेतान् दिने दिने ॥१७ अतोन्यथा तु भुञ्जन्वै प्रायश्चित्तीयते द्विज ॥१८

युधिष्ठिर उवाच।

देव देव ! नमस्तेऽस्तु त्वद्भक्तस्य जनार्दन !। वक्तुमर्हसि देवेश ! स्नानस्य तु विधि मम !!१६

श्रीभगवानुवाच।

शृणु पाण्डव ! तत्त्वेन पवित्रं पापनाशनम् । स्नात्वा येन विधानेन मुच्यते किल्विषाद् द्विजः ॥२०

मृद्ञ्च गोमयं चैव तिलद्भां स्तथैव च। पुष्पाण्यपि यथालाभमादाय तु जलं व्रजेत्।।२१ नद्यां सत्यां न च स्नायादन्यत्र द्विजसत्तमः। सति प्रभूते पयसि नाहपे स्नायात्कदाचन ॥२२ गत्वोदकसमीपे तु शुचौ देशे मनोहरे। ततो मृद्रोमयादीनि तत्र प्राक्य विनिक्षिपेत् ॥२३ प्रदक्षिणं समावृत्त्या नमस्कुर्यात्तु तक्ष्लम्। न च प्रक्षालयेत्तीर्थन्ताभिर्विद्वान् कदाचन ॥२४ न च पादेन वा हन्याद्धस्तेनैव च वा जलम्। सर्वदेवमया ह्यापो मम याः पाण्डुनन्दन ! ॥२५ तस्मात्तास्तु न हन्तव्यास्ताभिर्नियाह्येत् स्थलम्। केवलं प्रथमं मज्जेत् नाङ्गानि विभृजेद् बुधः ॥२६ ततस्तीर्थ समासाद्य कुर्यादाचमनं बुधः। गोपुच्छाक्ठतिवत् कृत्वा करैश्च प्रपिबेज्जलम् ॥२७ द्विस्तत्परिमृजेद्वक्त्रं पादावभ्युक्य चात्मनः। शीर्षण्यांस्तु ततः प्राणान् सक्ठदेव समं स्पृशेत् ॥२८ बाहू द्वौ च ततः स्षृष्ट्रा हृद्यं नाभिमेव च। प्रत्यङ्गमुद्कं सृष्ट्रा मूर्घानन्तु ततः सृशेत्।।२६ आपः पुनित्वत्युक्ता च पुनराचमनश्चरेत्। सोङ्कारं व्याहृतिं वापि सदसस्पतिमित्यृचम्।।३० आचम्य प्रथमं पश्चात् तत्र कृत्वा समालभेत्। ऋग्वेदं विष्णुरित्यङ्गमुत्तमाधममध्यमम् ॥३१

आलम्ब्य वारुणैः सुक्तेर्नमस्कृत्य जलं ततः। स्रवन्याश्चेत्प्रतिस्रोतः प्रतिकूलञ्च वारिषु ॥३२ मञ्जेदोमित्युदाहृत्य न च प्रक्षोभयेजलम्। गोमयञ्च त्रिधा ऋत्वा यथापूर्वं समालभेत् ॥३३ सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीश्व जपेत् पुनः। पुनराचमनं कृत्वा मद्गतेनान्तरात्मना ॥३४ आपोहिष्ठेति तिसृभि र्दर्भपूतेन वारिणा। तथातरत् समन्दीति सिञ्चेचेतिजलं क्रमात् ॥३४ गोभूक्तेनाश्वशूक्तेन शुद्धवर्णेन चाप्यथ। वैष्णवैर्वारणैः सूक्तैः सावित्रै रुद्रदैवतैः ॥ई६ वामदेवेन चात्सानं मन्त्रैर्मनमयसासिः। सिक्तान्तः सिळिले सूक्तं जपेचैवाधमर्षणम् ॥३७ सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीं वा ततो जपेत्। आश्वासमोक्षात् प्रणवं जपेद्वा मामनुस्मरन् ॥३८ ऋक्पादं वा जपेन्मन्त्र मष्टाक्षरमथापिवा। सम्छुता तीर्थमासाच धौते शुक्छे च वाससी ॥३६ शुक्लेचाच्छाद्येत् कक्षे न कुर्यात् कदिपाशके। पासनिर्वन्धकक्षोयत् कुरुते कर्म वदिकम्।।४० राक्षसा दानवा दैया तद्विलम्पुन्ति हर्षिताः। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कक्षं पाशेन धारयेत् ॥४१ ततः प्रक्षालय पादौ ह्रौ हस्तौ चैव मृदाशनैः। आचम्य पुनराचार्मेत् सावित्र्याञ्जलिना जपेत् ॥४२ १२५

जले जलगतः शुद्धः खल एव स्थलस्थितः। उभयत्र स्थितस्तस्मादाचामेदात्मशुद्धये ॥४३ द्रभेषु दर्भपाणिः सन् प्राडमुखस्तु समाहितः। प्राणायामन्ततः कुर्याद् मद्गतेनान्तरात्मना ॥४४ सहस्रकृत्वः सावित्रीं शतकृत्वस्तु वा जपेत्। समाप्ते तु जपे तस्मिन् साविज्या चानुमन्ज्य च । १४४ मन्देहानां विनाशाय राक्षसां विक्षिपेज्जलम्। मद्दगींऽसीत्यथाचान्तः प्रायश्चित्तजलं क्षिपेत् ॥४६ अथादाय स पुष्पाणि तोयान्यञ्जलिना क्षिपेत्। प्रक्षिप्य प्रतिसूर्य्य व्योससुद्रां प्रकल्पयेत्।।४७ ततो द्वादशकृत्वस्तु सूर्यस्यैकाक्षरं जपेत्। ततस्वष्टाक्षरादीनि त्रिः फुत्वा परिवर्तयेत् ॥४८ प्रदक्षिणं परामृज्य मुद्रायाः स्वमुखन्तथा । उद्ध्वेबाहुस्ततो भूत्वा सूर्यमीक्षन् समाहितः ॥४६ तत्मण्डलस्थं मां ध्यायेत् ततो मूर्त्ति ध्वतुर्भुजम्। उदुत्यश्व जपेन्मन्त्रं चित्रन्तर्चस्यरित्यपि ॥६० सावित्रीश्व यथाशक्ति जप्त्वा सूक्तश्व मामकम्। मन्मयानि च सामानि पूरुषं वृत्तमेव तु ॥५१ ततश्चालोक्येद्कं हंसःशुचिषदित्यृचा। प्रदक्षिणं समावृत्या नमस्कृत्य दिवाकरम्।।५२ ततस्तु तर्पयेदद्भिर्मा ब्रह्माणश्व शङ्करम्। प्रजापतिश्व देवांश्च तथा देवसुनीनपि ॥५३

साङ्गानिप तथां वेदानितिहासक्रतूंस्तथा। पुराणानि च दिञ्यानि कुञान्यप्सरसान्तथा ॥५४ भृतृन् संवत्सरञ्चेव कालङ्कालात्मकं तथा। भूतप्रामांश्र भूतानि सरितः सागरांस्तथा ॥ ५५ शैलांश्रीव स्थितान् देवानोषधीः सवनस्पतीन्। तर्पयेदुपवीती तु प्रत्येकं तृष्यतामिति ॥५६ अन्वारभ्य तु सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु। निवीती तर्पयेत्पश्चाद्यीन् मन्त्रकृतस्तथा ॥५७ सरीच्यादीन्युनीं श्रेव नारदान्तान् समाहितः। प्राचिनावीत्यथैतांस्तु तपयेदैवतान् पितृन्।।६८ ततस्तु इव्यमानामि सोमं वैवस्वतं तथा। ततश्च पितरश्चापि चाग्निष्वात्ता स्तथैव च ॥५६ सोमपांश्चैव दर्भेंस्तु सतिलंखे वारिभिः। तृष्यध्वमिति पश्चात्तु स्विपतृ स्तर्पयेत्ततः ॥६० पितृन् पितासहांश्चेव तथैव प्रपितासहार्। पितामहीं तथा चापि तथैव प्रपितामहीम्।।६१ मातृष्वसां तथा चापि तथैव च पितृष्वसाम्। मातर श्रात्मनश्रापि तथा मातामहीमपि ॥६२ मातुर्मातांमहीं चापि गुरूनाचाय्येमेव च। उपाध्यायांस्तु सम्बन्धीन् शिष्यर्त्विक्ज्ञातिपुत्रकान्।।६३ त्रीतिमानानृशंस्यार्थं तपयेत्तान्नमत्सरः। तर्पयित्वा तथाचम्य स्नानवस्त्रं प्रपीड्येत् ॥६४

तद्धि भृत्यजनस्यान्नं स्नानपानश्च तद्विदुः। अतर्पयित्वा तान् पूर्वं स्नानवस्त्रत्र पीड्येत् ॥६४ पीड़येचिदि तन्मोहादेवाः सर्षिगणास्तथा। पितरश्च निराशास्तं शप्त्वा यान्ति यथागमम् ॥६६ प्रक्षाल्य तु मृद्। पादावाचम्य प्रयतः पुनः। दर्भेषु दर्भपाणिः सन् स्वाध्यायन्तु समाचरेत् ॥६७ वेदवादी समारभ्य तथोपर्युपरि क्रमात्। यद्धीते वद्न् चित्या तत् स्वाधायं प्रचक्षते । भृचं वाऽथ यजुर्वापि सामगाथा मथापिवा ॥६८ इतिहासपुराणं वा यथाशक्ति न हापयेत्। उत्थाय तु नमस्कृत्वा दिशोदिग्देवता अपि ॥६९ ब्रह्माणं श्वसनञ्चाम्नि पृथिवी मोषधीस्तथा। वाचं वाचस्पतिश्वापि विष्णुश्व पितरं तथा।।७० नमस्कारात्तमद्भिस्तु प्रणवादि च पूजयेत्। ततो नमोऽस्तु इत्युक्ता नमस्कुर्यातु तज्जलम्। घृणी सूर्यं स्तथादित्य इत्युक्तात्रिः स्वमूर्धनि ॥७१ सिक्तावलोकयेदन्तं प्रणवेन समाहितः। ततोमामर्चयेत्पुण्यै मित्रियरेव नित्यशः॥ ८२

### युधिष्ठिर उवाच ।

त्वित्रयाणि प्रसृनानि त्वद्निष्टानि माधव !। सर्वाण्याचक्ष्व देवेश ! त्वद्भक्तस्य ममाच्युत !॥७३

## श्रीभगवानुवाच ।

शृणुद्यावहितोराजन् ! पुष्पाणि विविधानि मे । कुमुदं करवीरश्व गणकश्वम्पकन्तथा। महिका जातिपुष्पञ्च नद्यावत्ते च मे प्रियम्।।७४ पलाशपत्रं पुष्पञ्च दूर्वाभ्रहकमे**व च**। वनमाला च राजेन्द्र ! मित्रयाणि विशेषतः ॥७५ सर्वेषा मपि पुष्पाणां सहस्र गुणसुत्पलम्। तस्मात्पद्मं तथा राजन् ! पद्मात्तु शतपत्रकम्।।७६ तस्मात्सहस्रपत्रन्तु पुण्डरीकं ततः परम्। पुण्डरीकसहस्रात्तु तुलसी गुणतोऽधिका । वकपुष्पं ततस्तस्याः सौवर्णन्तु ततोऽधिकम्।।७७ सौवर्णाच प्रसूनात्तु मित्रयं नास्ति पाण्डव !। पुष्पालाभे तुलस्यास्तु पत्रैर्मामर्चयेद्वुधः ॥७८ पत्रालाभे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफालवैः। शिफालाभे मृदा तत्र भक्तिमानर्चयेत माम्।।७९ वर्जनीयानि पुष्पाणि ऋणु राजन् ! समाहितः। किङ्किणीं मुनिपुष्पञ्च धत्तूरं पाटलान्तथा । तथामुक्तवैभितकं पुत्रागनक्तमालकम्। यौधिकं श्लीरिकापुष्पं निर्गुण्डी जागळीजपा। कर्णिकारन्तथाशोकं शालमलीपुष्पमेव च ॥८० ककुमं कोविदार अ वैभीतकमथाऽपि च । कुरण्डकप्रसूनव्च तिल्वकं धातकी तथा ॥८१

अङ्कोलं गिरिकणीं च नीपादन्यश्व सर्वशः। एवं वर्णानि चान्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्। अकंपुष्पाणि वर्ज्याणि चार्कपत्रस्थितानि च ॥८२ व्याघात मपि चान्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्। अन्येस्तु शुक्कपुष्पेस्तु गन्धवद्भिनराधिप ।॥८३ अवर्जिते यथालाभं मद्रक्तोमां सदाश्रयेत्।

युधिष्ठिर ख्वाच।

कथं त्वमर्चनीयोऽसि मूर्तयः की हशास्तु ते ॥८४ वैखानसाः कथं ब्रु युः कथं वा पाञ्चरात्रिकाः ॥८५

श्रीभगवानुवाच ।

शृण पाण्डव ! तत्सर्वमर्चनाक्रममुत्तमम्।
स्थिण्डिले पद्मकं कृत्वा चाष्ट्रपत्रं स्वकं हितम्।।८६
अष्टाक्षरिवधानेनाप्यथवा द्वादशाक्षरेः।
वैदिकरेथवा मन्त्रे मम सृक्तेन वा पुनः।।८७
स्थापितं मान्ततस्तिस्मन्नुद्धरीत विचक्षणः।
पूरुषञ्च ततः सृक्त मञ्युतञ्च युधिष्टिर !।।८८
अनिरुद्धञ्च मां प्राहुर्वेखानसविदोजनाः।
अन्ये त्वेवं विजानन्ति मां राजन् ! पाञ्चरात्रिकाः।।८६
वासुदेवञ्च राजन्द्र ! संकर्षण मथापि वा ।
प्रयुम्नञ्चाऽनिरुद्धञ्च चतुर्मृतिं प्रचक्षते।।६०
एतान्यन्यानि राजन्द्र ! संज्ञाभेदेन मूर्तयः।
विध्यनर्थान्तरायैव मामेवञ्चार्चवेद्वधः।।६१

# युधिष्ठिर उवाच।

त्वद्गक्ताः कीदृशा देव ! कानि वृत्तानि तन्नृणाम्। एतत्कथय देवेश ! त्वद्गक्तस्य ममाच्युत ! ॥६२

#### श्रीभगवानुवाच ।

अनन्यदेवता भक्तया ये मङ्कक्तजनप्रियाः। मामेव शरणं प्राप्ता मद्भक्तास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ६३ स्वर्गाण्यपि यशस्यानि मत्त्रियाणि विशेषतः। मद्भक्ताः पाण्डवश्रेष्ठ ! वृत्तानीमानि धारयेत् ॥६४ नान्यदाच्छादयेद्वसं मङ्गको जलतारणे। स्वस्थस्तु न दिवा स्वप्यात् मधुमांसानि वर्जयेत्। प्रदक्षिणं व्रजेद्विद्वान् गामश्रत्थं हुताशनम्।।६६ निधावे पतिते वर्षे नामिभाञ्च छोपयेन्। प्रत्यक्षलवणं नाद्यात्सौहाशनकत्रजिनौ ॥६७ व्रासमेषाङ्गवे द्द्यात् धान्यान् पब्चैव वर्जयेत्। तथा पर्युषितब्चान्नं पक्वं परगृहायुतम् ॥६८ वैदिकञ्चेव यद्धव्यं तत्प्रयत्नेन वर्जयेत्। विभीतक करञ्जानां छायां दूरात्तु वर्जयेत्।।६६ विप्रवादपरीवादं न वदेत् पीडितोऽपि सन्। सात्विका राजसाश्चापि तामसाश्चापि पाण्डव ! ।।१०० मामर्चयन्ति भद्भक्तास्तेषामीदृग्विधा गतिः। तिर्यङ्मानुषदेहेषु तामसा भुञ्जते फलम् ॥१०१

नागयज्ञगृहस्थाने राजसा भुझते फलम्। सात्विकाः सत्वसम्पन्ना मत्पदं यान्ति मानवाः ॥१०२ ये सिध्यन्ति च साङ्खेयन योगसत्वबलेन च। नभस्यादित्यचन्द्राभ्यां पश्यन्ति पद्विस्तरम् ॥१०३ एकस्तम्भे नवद्वारे त्रिस्थूणे पञ्चधातुके। एतस्मिन् देहनगरे ये वसन्ति कृतं ऋणु ।।१०४ उदिते तस्य विप्रस्य क्रियायुक्तस्य धीमतः। चतुर्वेदविद्धापि देहे षड्वृषलाः स्थिताः ॥१०५ क्षत्रियः सप्तविज्ञेयो वैश्यस्त्वष्टौ प्रकीर्तिताः। नियताः पाण्डवश्रेष्ठ ! शूद्राणामेकविशतिः ।।१०६ कामः कोधश्च होभश्च मानश्च मद् एव 🖼। महामोहस्तथेत्येते देहे षड्वृषलाः खिताः ॥१०७ गर्वोदम्भोऽप्यहङ्कार ईर्ध्याभिद्रोह एव वा। पारुष्यं क्रूरताचेति एते ते क्षत्रियाश्रिताः ॥१०८ वीक्ष्णता निकृतिर्माया शाष्ट्यं दम्भोह्यनार्जवम्। पेशुन्यमनृतज्जेव वैश्यस्याष्टी प्रकीर्तिताः ॥१०६ मुष्णां बुभुक्षां चालस्यं निद्रां चाप्यघृणां दमम्। अधृतिञ्च विवादञ्च प्रमाद्म् हीनसत्वता ॥११० भयं वितथतां जाल्म्यं पापतां मन्युरेव च। आशां चाश्रद्धानत्वादनवस्थाप्य यत्रणाम् ॥१११ अशौचं मिलनत्वष्च शूद्रास्येते प्रकीर्तिताः। यस्मिन्नेते न दृश्यन्ते सर्वे न्नाह्मण उच्यते ॥११२

येषु येषु हि भावेषु यत्कालं वर्तते द्विजः।

तत्कालं नैव विज्ञेयो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥११३
प्राणायामन्तु यत्काले येन माञ्चापि चिन्तयेत्।

तत्कालं वै द्विजोज्ञेयः शेषकाल मथेरितः ॥११४

तस्मान्तु सात्विको भूत्वा शुचिः क्रोधविवर्जितः।

मामर्चयेद्यः सततं मित्प्रयत्वं यद्च्छति ॥११५
अलोलजिहः समुपस्थितो धृतीर्निधाय चक्षुर्युगमात्र मेव।

मानञ्च वाचञ्च निगृद्य चञ्चलोभोगान्निवृत्तोभगवानिहोच्यते।

संरम्भशाष्ट्र्यानि दलेति ब्राह्मणो नियतेन्द्रियाः।

येषां श्राद्धेषु भोक्ष्यन्ति तेषां तृष्ताः पितामहाः॥११७

धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतम्।

क्षमा जयति न क्रोधः क्षमावान् ब्राह्मणो भवेत्।।११८

नवमोऽध्यायः । अथ कपिछादानप्रशंसावर्णनम् । वैशम्पायन उवाच ।

इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः।

दानधर्मफलं श्रुत्वा तपः पुण्यफलानि च। धर्मपुतः प्रहृष्टात्मा केशवं पुचरत्रवीत् ॥१ या चैवा कपिला देया पूर्व सम्पादिता विभो !। होमघेतुः सदा पुण्या चतुर्वेषत्रेण माधव ! ॥२ सा कथं ब्राह्मणेभ्यो हि देया करिमन् दिनेऽपिवा। कीहशाय च विप्राय दातऱ्या पुण्यलक्षणा ॥३ कति वा कपिलाः प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयम्भुवा। कर्वा देयाश्च ता देव ! ज्ञातुमिच्छामि तस्वतः ॥४ एवमुक्तो हृषीकेशो धर्मपुत्रेण संसदि। अन्रवीत्कपिलासङ्खंया तासां माहातम्यमेव च ॥४ शृणु पाण्डव ! तत्त्वेन पवित्रं पापनाशनम्। यच्छू त्वा पापकर्मापि नरः पापै विभुच्यते ॥६ अग्निमध्योद्भवां दिव्या-मन्निज्वालासमप्रभाम्। अग्निज्वालोज्ज्वलच्छीर्षां प्रदीप्ताङ्गारलोचनाम्।।७ अग्निपुच्छा मग्निखुरा मग्निरोमप्रभाविताम्। तामाग्नेयी मप्रिजिह्वा मप्रिप्रीवां ज्वलत्प्रभाम्।।८ भुञ्जते कपिलां ये तु शूद्रा लोभेन मोहिताः। पतितांस्तान् विजानीया चण्डालसदृशा हिते ॥६ न तेषां ब्राह्मणः कश्चिद्गृहे कूर्यात् प्रतिप्रहम्। द्राच परिहर्त्तव्या महापातिकनो हि ते ॥१० सर्वकालं हि ते सर्वे वर्जिताः पितृदेवतेः। ते सदा ह्यप्रतिप्राह्या असम्भाव्याध्य पापिनः ॥११ पिवन्ति कपिलां यावसावसेषां पितामहाः। ामेध्य मुपभुव्जन्ति भूम्यां वै श्वश्वालवत् ॥१२

कपिलाया घृतं क्षीरं द्धि तक मथा पिवा। ये शुद्रा उपभुञ्जन्ते तेषां गति मिमां शृणु ॥१३ कपिलोपजीवी शूद्रस्तु मृतो गच्छति रौरवम्। क्रिश्यते रौरवे घोरे वर्षकोटिशतं नृप ! ॥१४ ततश्च मुक्तः पापेन शुनां योनिशतं व्रजेत्। श्वयोन्याश्च परिश्रष्टो विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥१५ विष्ठावर्गेषु पापिष्ठो दुर्गन्धेषु सहस्रशः। तत्र तत्रैव जायेत नोत्तरं तत्र विन्दति ॥१६ बाह्मणश्चापि यस्तेषां गृहे कुर्यात्प्रतिप्रहम् । ततः प्रभृति तस्यापि पितरः स्युरमेद्ध्यपाः ॥१७ न तेन सार्द्धं सम्भाषेत्रचाप्येकासनं व्रजेत्। स नित्यं वर्जनीयो हि दूराद्दुर्जाह्मणोहि सः ॥१८ यस्तेन सह सम्भाषेदेकशय्यां त्रजेत वा। प्राजापत्यभ्वरेत्कुन्छ्ं सच तेनैव शुध्यति ॥१६ कपिलोपजीविनः शूद्राद्यः करोति प्रतिब्रहम्। प्रायश्चित्तं भवेत्तस्य विप्रस्येदं न संशयः॥२० वर्षं ब्रह्मकुच्छ्रान् कुर्वीत चान्द्रायण मथापिवा। मुच्यते किल्विषात्तस्मात्तेन स्याद् ब्राह्मणो हि सः ॥२१ कपिला ह्यप्रिहोत्रार्थे विप्रार्थे च स्वयम्भुवा। सर्वतेजः समुद्धृत्य निर्मिता ब्रह्मणा पुरा ॥२२ पवित्रश्व पवित्राणां सङ्गलानाश्व सङ्गलम्। पुण्यानां परमं पुण्यं कपिला पाण्डुनन्द्न ! ॥२३

तपसान्तप एवामं व्रताना मुत्तमं व्रतम्। दानानामपरं दानं विमानं हैममक्षयम् ॥२४ पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। पवित्राणि च रम्याणि सर्वलोकेषु पाण्डव ! ॥२५ तेभ्य स्तेजः समुद्धृत्य ब्रह्मणा लोक कारिणा। लोकनिस्तरणार्थाय निर्मिता कपिला स्वयम् ॥२६ सर्वतेजोमयी होषा कपिला पाण्डुनन्दन!। सदामृतवहा मेध्या शुचिः पावनमुत्तमम्।।२७ क्षीरेण कपिलायास्तु दध्ना चैव घृतेन च। होतव्यान्यभिहोत्राणि सायम्प्रात द्विजातिभिः॥२८ कपिलाया घृतेनापि दध्ना क्षीरेण वा नृप !। जुह्नते ये ऽप्रिहोत्राणि त्राह्मणो विधिवत्सदा ॥२६ पूजयन्यतिथीश्चेव परां भक्ति मुपागताः। शुद्राम्नविरता नित्यं दम्भानृतविवर्जिताः ॥३० ते यान्त्यादित्यकल्पेन विमानेन द्विजोत्तमाः। सूर्यमण्डलमध्येन ब्रह्मलोक मनुत्तमम् ॥३१ ब्रह्मणो भवने दिव्ये कामगाः कामरूपिणः। ब्रह्मणा पूज्यमानास्तु मोदन्ते कलप मक्ष्यम्।।३२ एवं हि कपिला राजन् ! पुण्यं पापौधतारिणी । आदावेवाग्निहोत्रात्तु मन्त्रे ब्रह्मादिनिर्मिता ॥३३ शृङ्गाघ्रे कपिलायारतु सर्वतीर्थाणि पाण्डव ।। ब्रह्मणोहि नियोगेन निवसन्ति दिने दिने ॥३४

प्रातरुत्थाय यो मर्त्यो कपिलाशृङ्गमस्तकात्। च्युतात्पयस्तुशीर्षेण धारयेत्प्रयतः शुचिः ॥३५ स तेन पुण्यसानेन तेत्क्षणाद्गतकिल्विषः। वर्षमेकण्डुहिप्राप्यं प्रदहत्यग्निवत्तृणम् ॥३६ मूत्रेण कपिलायास्तु यस्तु प्रातस्परभृशेत्। स्नानेन तेन गुण्येन नष्टपापः समाहितः ॥३० त्रिसद्वषंक्रतात्यापात्यूयते नात्र संशयः। प्रातरुत्थाय यो भक्तया प्रयच्छेतृणमुष्टिकम् ॥३८ तस्य नश्यति तत्पापं त्रिशद्बात्यकृतं नृप !। प्रातरुत्थाय मद्भत्तया कुर्याचस्तां प्रदक्षिणम्।।३६ प्रदक्षीणीकृता तेन पृथिवी नात्र संशयः। प्रदक्षिणेन चैकेन श्रद्धायुक्तस्य पाण्डव ! ॥४० दशरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। दृष्ट्रा तु कपिलां भत्तया श्रुत्वा हम्बारवं तथा ॥४१ व्यपोहति नरः पाप महोरात्रकृतं नृप !। यत्र वा तत्र वा चाङ्गे कपिलायाः स्पृशेच्छुचिः ॥४२ सं वत्सरकृतं पापं सः नाशयति पाण्डव !। गोसहस्र यो द्वादेकाञ्च कपिलां नरम्।।४३ समन्तस्य फलम्प्राह बह्मलोके पितामहः। यस्त्वेतां कपिलां हन्याञ्चरः किञ्चित्प्रमादतः ॥४४ गोसहस्रहतं तेन भवेनात्र विचारणा। यस्वेकां कपिलां द्खाच्छोत्रियायाग्निहोत्रिणे ॥४५

गवां सहस्रन्तेनेह दत्तं भवति पाण्डव !। द्शेह कपिलाः प्राक्ताः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥४६ या दत्ता श्रोत्रियेभ्यो वै स्वर्गं गच्छति तच्छुणु । प्रथमा सुवर्णा कपिला द्वितीया गौरपिङ्गला ॥४० त्रितीया रक्तपिङ्गाक्षी चतुर्थी विह्नपिङ्गला। पश्चमी ब्रह्मवर्णा स्यात् षष्ठी स्यात् स्वेतपिङ्गला ॥४८ सप्तमी कृष्णपिङ्गाक्षो अष्टमी खुरपिङ्गला। नवमी पाटला ज्ञेया दशमी पुच्छपिङ्गला ॥४६ द्शैताः कपिला प्राक्ता स्तारयन्ति नरान्सदा। मङ्गल्यश्च पवित्राश्च सर्वपापप्रणाशनाः ॥५० एव मेत्राप्य नड्डाहो दश प्रोक्ता नरेश्वर !। ब्राह्मणो वाहयेत्तास्तुं नान्यवर्णः कथञ्चन । वाह्येत्कपिलायास्तु क्षेत्रेवाध्वनि पाण्डव ! ॥५१ बाह्येद्धुङ्कतेनेव शाखया वा सपत्रया। सुतृष्तेषु तु भुञ्जीयात् पिवेत्प्रीतेषु चोद्कम् ॥५२ गुर्वीषद्भाविताश्चेते पितरस्ते प्रकीर्तिताः। अनः पूर्वे त्रिभागे तु धूर्याणां वाहनं समृतम्। विश्रामो मध्यमे भागे भाग्यश्चान्ते यथासुलम् ॥ १३ यत्र वा त्वरया कृत्य संशयो यत्र वाञ्छति। वाहयेत्तत्र धुयास्तु न स पापेन लिप्यते ॥ ४४ अन्यथा वाहनादेव निरयं याति रौरवम्। रुधिरं पातयेत्तेषां यस्तु किञ्चित्रराधमः ॥४४

भ्रणहत्यासमं पापं तस्या स्यात्पाण्डुनन्दन !। तेन पापेन पापात्मा नरकं याति सर्वशः ॥५६ नरकेषु स सर्वेषु समाः स्थित्वा शतं ततः। इह मानुष्यके लोके बलीवर्रो भविष्यति ॥५७ तस्मात् विमुक्तिमन्विच्छन् दद्यात्तु कपिलान्नरः। कपिलां वाह्येचासु वृषलो लोभमोहितः ॥५८ तेन देवाखयश्चिशत्पितरश्चापि वाहिताः। स देवैः पितृभिर्नित्यं वर्जितास्तु सदुर्मितः ॥५६ नरकान्नरकं घोरं गच्छेदाप्रलयं नृप !। ब्रह्मा रुद्र स्तथाग्निश्च कपिछानां गतिङ्गताः ॥६० तस्मात्ते तु नगन्तव्याः पुण्याश्चैव विशेषतः। निवसन्ति यदा श्रान्तास्तदाह्न्युश्च तत्कुलम् ॥६१ यावन्ति तेषां रोमाणि तावद्वर्षशतन्नप !। नरके परिपच्यन्ते तत्र तद्वाहका नराः ॥६२ कपिला सर्वयज्ञेषु दक्षिणार्थं विधीयते। तस्मात्ता दक्षिणा देया यज्ञेष्वेव द्विजातिभिः ॥६३ होमार्थे चाग्निहोत्रस्य यः प्रयच्छेत्स यह्नतः। श्रोत्रियाय दरिद्राय प्रशान्ताय यतात्मने ॥६४ तेन दानेन पूतात्मा सोऽग्निलोके महीयते। यावन्ति चैव रोमाणि कपिलाया युधिष्ठिर ! ॥६४ तावद्वर्षसहस्राणि सोऽग्निलोके महीयते। सुवर्णखुरशृङ्गी यः कपिछां हि प्रयच्छति ॥६६

विषुवेत्यापि येनैव सोऽश्वमेधफलं लभेत्। तेनाश्वमेधतुल्येन मम लोकं स गच्छति।।६७ सुवर्णशृङ्गी रूप्यखुरा सवत्सा कांस्यदोहना । वस्रेरलङ्कृता पुष्टा पुष्पमालयैश्च पूजिता ॥६८ पवित्रं हि पवित्राणां सुवर्ण मिति मे मितः। तस्मात् सुवर्णाभरणा दातव्या चाग्निहोत्रिणे ॥६६ एवं दत्त्वा तु राजेन्द्र ! सत्यपूर्वान एरानपि । तारयिष्यति राजेन्द्र ! नात्रकार्या विचारणा ॥७० अग्निष्टोमसहस्रश्च वाजपेयश्व तत्समम्। वाजपेयसहस्रश्च अश्वमेधश्च तत्समम्।।७१ अश्वमेधसहस्रश्व राजसूर्यश्व तत्समम्। कपिलानां सहस्रेण विद्धि दत्तेन पाण्डव ! ॥७२ राजसूयफलं प्राप्य मम लोके चहींयते। न तस्य पुनरावृत्ति विद्यते कुरुपुङ्गव ! ॥७३ यच्छन्ति ये कपिलां सचैलां सकांस्यदोहां कनकाप्रशृङ्गीम्। तैस्तेर्गुंगैः कामदुधाभिभूत्वा नरं प्रदातार सुपैति सा गौः। सा कर्मभिश्चाप्यनबुध्यमानातीव्रान्धकारे नरके पतन्तम्।।७४ महार्णवे नौरिव वायुनीता दत्ताहि गौस्तारथते मनुष्यम्। पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलञ्च सर्वमासन्ननाशं तार्यते परत्र ॥७४ यावन्मनुष्यः पृथिवीं विभर्ति तावत्प्रदातार मुपैति तत्र। यथौषधं मन्त्रकृतं नरस्य प्रयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगम्। तथैत दत्ता कपिला सुपात्रे पापं निहत्याशु नरस्य सर्वम्।।७६

यथैव हृष्ट्रा भुजगाः सुपणं नश्यन्ति दूराद्विवशा भयाताः ।
तथैवष्ट्रा ह कपिलाप्रदानं नश्यन्ति पापानि नरस्य शीव्रम् ॥७७
यथा त्वचं स्वां भुजगो विहाय पुनर्नवं रूपमुपैति पुण्यम् ।
तथैवमुक्तः पुरुषः स्वपापाद्विराजते वै कपिलाप्रदानात् ॥७८
यथान्धकारं भुवनेषु लग्नं दीपो हि निर्वापयति प्रदीप्तः ।
तथा नरे पापमपि प्रलीनं निर्वापयद्वि कपिलाप्रदानम् ॥७६
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या वत्सान्वितायाः स्वशरीरजानि ।
तावत्प्रदाता युगवर्षकोटी स ब्रह्मलोके रमते मनुष्यः ॥८०
यद्याहिते।ऽग्नेरितथिः प्रियस्य पूर्वाश्वदूरस्य जितेन्द्रियस्य ।
सत्यत्रतस्याध्ययनान्वितस्य दत्ता हि गौस्तारयते परत्र ॥८१

इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे कपिलादान प्रशंसोनाम नवमोऽध्यायः।

> द्शमोऽध्यायः । अथ कपिलागोः प्रशंसावर्णनम् । वैशम्पायन उवाच ।

उक्तं श्रुत्वावंचः पुण्यं किपलादानमुत्तमम्। धर्मपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरत्रवीत्।।१ देवदेवश ! किपला सदा विप्राय दीयते। कथं सर्वेषु चाङ्गेषु तस्या स्तिष्ठन्ति देवताः।।२ १२६ याश्चेताः कपिलाः श्रोक्ता देवदेव ! त्वया मम । तासाङ्कति सुरश्रेष्ठ ! कपिलाः पुण्यलक्षणाः ॥३ कथं वानुगृहीतास्ता सुरैः पितृगणैरपि । केनात्मयुक्ता वर्णन श्रोतुं कौतूः हं हि मे ।

वेशस्पायन उवाच ।

युधिष्ठिरेौत्रमुक्ते केशवः सत्यवहभः ॥४ गुह्यानामपरङ्गुद्धं वक्तुमेवोपचक्रमे ।

श्रीभगवानुवाच।

शृणु राजन् ! पितृत्रं वे रहस्यन्धर्ममुत्तमम् ।
स्पृहणीयमिदं श्राव्यं उत्तमं हेतुवादिनाम् ।
यथा वत्सस्य पादौ द्वौ प्रस्तवे शिरसा सह ॥
इरयते कालदानन्तमाहु दानिवदोजनाः ।
अन्तरीक्षगतोवत्सो यावद्भमि न यास्यति ।
गौस्तावत् पृथिवी ज्ञेया तस्मादेया तु तादृशी ॥
यावन्ति धेन्वा रोमाणि सवत्साया युधिष्ठिर !।
यावन्त्यः सिकताश्चापि गर्भोदकपरिष्ठुताः ॥
वावद्वपसहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते ।
सुवर्णाभरणं कृत्वा सवत्सां किपलान्तु यः ॥
तिलैः प्रच्छादितां द्यान् सर्वरत्न रलङ्कृताम् ।
ससमुद्रनदी तेन सरौलद्वीपपत्तना ।
चतुरन्ता भवेद्दता पृथिवी नात्र संशयः ॥
इत्तरन्ता भवेद्दता पृथिवी नात्र संशयः ॥

पृथिव्यास्तु स्वतुल्येन तेन दानेन मानवः। संसारसागरात्तीर्णो याति लोकं प्रजापतेः ॥१० ब्रह्महत्यादि वा गोध्नो भ्रूणहा गुरुतलपगः। महापातकयुक्तोऽपि दानेनानेन शुद्ध्यति ॥११ इदं पठित यः पुण्यं किपलादानमुत्तमम्। प्रातरुत्थाय मद्भक्त स्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥१२ मनसा कर्मणा वाचा मतिपूर्व युसिष्ठिर !। पापं रात्रिकृतं हन्याद्स्याध्यायस्य पाठतः ॥१३ इद्मावर्त्तमानस्तु श्राद्धे यस्तर्पयेद् द्विजान्। तस्याप्यमृत मश्ननित पितरोऽत्यन्तहर्षिताः ॥१४ यश्चेदं शृणुयाद् भत्तया मद्गतेनान्तरात्मना । तस्य रात्रि कृतं सर्वं पापमाशु व्यपोहति ॥१५ अतः परं विशेषन्तु कपिछानां ऋणु क्रमात्। याश्चैताः कपिलाः प्रोक्ता दश राजन्मया तव ॥१६ तासाञ्च तस्य प्रवराः पुण्यं पापप्राणाशनम्। नमस्कृता वा स्पृष्टा वा घननित पापं नरस्य तु ॥१७ यस्यैताः कपिला सन्ति गृहे पापप्रणाशनाः । तत्र श्रीर्विजयः कीर्तिः स्थिता नित्यं युघिष्ठिर ! ॥१८ ये तासां प्रीतिमायान्ति द्दतस्त्रिद्शाः सदा। पयसा पितरः सर्वे घृतेन च हुताशनाः ॥१६ ततः पितामहाश्चेव तथैव प्रपितामहाः। सकुदत्तेन तुष्यन्ति वर्षकोटि युधिष्ठिर !।।२०

कपिलाया घृतं क्षीरं दिध पायसमेव च। श्रोत्रियस्य सकुद्द्वा नरः पापैर्विमुच्यते ॥२१ उपवासन्तु यः कृत्वा अहोरात्रं जितेनिद्रयः। कपिलापञ्चगव्यन्तु पीत्वा चान्द्रायणात्परम्।।२२ सौम्ये मुहूर्ते तत्प्राश्यं शुद्धातमा शुद्धमानसः। क्रोधानृतविनिर्मुक्तो मद्गतेनान्तरात्मना ॥२३ कपिलापश्चगन्येन समन्त्रेण पृथक् पृथक्। यो मत्कृतिकृतं वापि शङ्कराकृतिमेव वा ॥२४ स्नापयेद्विषुवे भत्तया सोऽश्वमेधफलं लभेत्। स मुक्तपापः पूतात्मा यानेनाम्बरशोभिना ॥२५ ममलोकं व्रजेद्युक्तो रुद्रलोक मथापिवा। ब्रह्मणा तु पुरा सृष्टा कपिछा का**श्वन**प्रभा ॥२६ अग्निकुण्डात्परेर्मन्त्रे होमधेनु महाप्रभा। स्षृष्टमात्रान्तु तां दृष्ट्रा देवाः श्रूद्रादयो दिवि ॥२७ सिद्धा ब्रह्मर्षयश्चेव वेदाः साङ्गाः सहाध्वराः। सागराः सरित श्चैव पर्वताः सबलाहकाः ॥२८ गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्चाप्युपस्थिताः। सव विस्मयमापन्ना अग्निमध्ये महाप्रभाम् ॥२६ मन्त्रे स्तोत्रैश्च विविधे स्तुष्टुबुस्तामनेकशः । कृताञ्जलि पुटाः सर्वे तान्त्रिशृङ्गी त्रिलोचनाम् ॥३० शिरोभिः प्रणता भूमौ वक्षसा मृततारिणीम्। **ऊ**चुः प्राञ्जलयः सर्वे चतुर्वकृं पितामहम्।।३१

किमिदं देव ! देवेश ! सर्वछोकिपतामह !। आज्ञापय महदेव ! किं कुर्मस्ते प्रियं प्रभो ! ॥३२ एवमुक्तः सुरैः सर्वैः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । तत्र सानुनयं प्रीत्या ब्रह्मा वचन मत्रवीत् ॥३३ भवन्तो ह्यनुगृह्यन्तु दोग्ध्रीमेतां पयस्विनीम्। होमघेनुरियं ज्ञेया ह्यांग्न सन्तर्पयिष्यति ॥३४ पीतक्षीरा ये हि चास्याः जातवीर्घ्यपराक्रमाः। जयिष्यथ यथाकामं दानवान् सर्व एव तु ॥३४ जातवीर्य्यवलैश्वर्याः सत्ववन्तो जितारयः। अदेवमातृकाः सर्वाः पालयिष्यथ वै प्रजाः ॥३६ पालिताश्च प्रजाः सर्वा भवद्भिरिह धर्मेतः । पूजियद्यति यो नित्यं यज्ञैर्विविधद्क्षिणै: ॥३७ एकमुक्ताः सुराः सर्वे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । ततः संहष्टमनसः कपिलाय वरं द्दुः ॥३८ यस्माझोकहितायाद्य ब्रह्मणा त्वं विनिर्मिता। तस्मात् पूता पवित्रा च भव पापव्यपोहिनी ॥३६ ये त्वां दृष्टा नमस्यन्ति स्पृशन्ति च करैनराः। तेषां वर्षकृतं पापं त्वद्भक्तानां विनश्यतु ॥४० कामतः कृतमज्ञात मनृतं यत्तुं पातकम्। त्वां दृष्ट्रा ये नमस्यन्ति गावः सर्वसहेति च ॥४१ तेषां तद्विलयं यातु तमः सूर्योद्ये यथा ।

### श्रीभगवानुवाच ।

इत्युक्ता च वरं द्स्वा प्रययु स्ते यथागतम् ॥४२ छोकनिस्तारणार्थन्तु सा च छोकं चचार ह। तस्या एव समुद्भूताः शेषास्तु कविछा अपि ॥४३ विचरन्ति महीमेतां लोकानुप्रहकारणात्। तस्मातु कपिला देया परत्र हितमिच्छता। यदा च दीयते राजन् ! किपला ह्यग्निहोत्रिणे ॥४४ तदाप्रशृङ्गयोस्तस्या विष्णू रुद्रश्च तिष्ठतः। चन्द्रवञ्रधरौ वापि तिष्ठतः शृङ्गमूलयोः ॥४४ श्रङ्गमध्ये तथा ब्रह्मा छछाटे गोर्गृषध्वजः। कर्णयो रश्विनीदेवी चक्षुषोः शशिभास्करी ॥४५ करयो र्वरुणो राजन् ! हृदये ह्व्यवाहनः । रोमान्ते सुनयः सर्वे चर्मण्येव प्रजापतिः ॥४६ निश्वासेषु स्थिता वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः। नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च ॥४७ अधरे वसवः सर्वे मुखे चाग्निः प्रतिष्ठितः। साधु देवाः स्थिताः कक्षे प्रीवायां पार्वती स्थिता ॥४८ पृष्ठे च नक्षत्रगणाः कटिदेशे यमः स्थितः। अपाने सर्वतीर्थानि गोमूशे जाह्ववी स्वयम्।।४६ श्रोणीतटस्थाः पितरो रोमलाङ्गूल मास्थिताः। पार्श्वयो रुभयोः सर्वे विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः ॥५०

तिष्ठत्युरसि तस्यास्तु प्रीतः शक्तिधरो गुहः। जानुजङ्घोरुदेशेषु पञ्च तिष्ठन्ति वायवः ॥५१ खुरमध्येषु गन्धर्वाः खुराप्रेषु च पन्नगाः। चत्वारः सागराः पूर्णा स्तस्याश्च सपयोधराः ॥५२ रतिर्मेधा स्वधा स्वाहा श्रद्धा श्रान्तिः स्मृतिधृ तिः। कीर्तिदींप्ति स्तथा कान्तिः पुष्टिस्तुष्टिस्तु सङ्गतिः ॥५३ दिशश्च विदिशश्चेव सेवन्ते कपिलां सदा। देवाः पितृगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः ॥५४ लोका द्वीपार्णवाश्चैव गणाद्याः सरितस्तथा। गृहा मातृगणाश्चैव वेदाः साङ्गा सहाध्वरैः ॥ ४४ वेदोक्ते विविधेर्मन्त्रेः स्रोत्रेः स्तुवन्ति हर्षिताः। विद्याधराश्च ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा ॥५६ पुष्पवृष्टिं प्रमुश्चिनत प्रनृत्यन्ति च हर्षिताः। ब्रह्मणोत्पादिते ! देवि ! वाग्निकुण्डान्महाप्रभे ! ।।५७ नमस्ते कपिले ! पुण्ये ! सर्वदेवै र्नमस्कृते !। कपिले ! च महासत्वे ! सर्दतीर्थमये ! शुभे !।। दातारं स्वजनोपेतं ब्रह्मलोकं नय स्वयम्। अहोरात्र मिदं पुण्यं सर्वदुःखद्म मुत्तमम्।।५९ अहो धर्माजितशिव मिदमप्रंच महाधनम्। इत्याकाशगतास्ते तु जहपन्ति च रमन्ति च ॥६० तस्याः प्रतिगृहीता च भुङ्क्ते यां च द्विजोत्तमः। तावद्वगणाः सर्वे कपिलाञ्च नमन्ति वै।।६१

स्वर्णशृङ्गी रौष्ययुरा गन्धैः पुष्पैश्च पूजिता।
वस्ताभ्यामेव ताभ्यान्तु धावंस्तिष्ठत्यलङ्कृताम्।।६२
तावद्यदिच्छेत् कपिला मन्त्रपूता सुसंस्कृता।
भूलोकवासिनः सर्वान् ब्रह्मलोकन्नयेत् स्वयम्।।६३
भूरश्वः कनकं गावो रौष्यं कृष्णितिला यवाः।
दीयमानानि विप्राय प्रहृष्यति दिने दिने।
अथवा श्रोत्रियेभ्यो व तानि दत्तानि पाण्डव!।
तानि निन्दन्त्यथात्मानमशुभं किन्तु नः कृतम्।।६४
अहोरात्रं पिशाचेश्च अर्च्यमानाः समन्ततः।
यास्यामो विलयं शीव्र मिति शोचन्ति तानि व ।।६४
अथैतानि द्विजेभ्यो व श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः।
दीयमानानि वर्धन्ते दातारं तारयन्ति च ।।६६

युधिष्ठिर उवाच । देव ! देवेश ! दैत्यध्न ! कालः को हव्यकव्ययोः । के तत्वपूजा मर्हन्ति वर्जनीयाश्च के द्विजाः ॥६७ श्रीभगवानुवाच ।

देवं पूर्वाहिकं कर्म पैतृकश्वापराहिकम्।
कालहीनश्व यहानं तहानं राक्षसं विदुः ॥६८
खादितं चावलीढश्व कलिपूर्वश्व यत्कृतम्।
रजस्वलाभिमृष्टश्व तहानं राक्षसं विदुः ॥६६
अवकृष्टश्व यद्भत्तया अवृतेनापि भारत ।।
परामृष्टं शुना चापि तद्भागं राक्षसं विदुः ॥७०

यावन्तः पतिता विप्रा संसर्गात् पतितास्तथा । दुवे वा पैतृके वापि राजन ! नाहं नित सःकृतिम्।।७१ क्लीबः श्वित्री च कुष्ठी च राजयक्ष्मान्वितश्च यः। अपस्मारी च यश्चाधः पित्रये नाईन्ति सत्कृतिम् ॥७२ चिकित्सका देवलका वृद्धा नियमधारिणः। सोमविकयिणश्चापि श्राद्धे नाईनित सत्कृतिम्।।७३ एकोहिएस्य ये चान्नं भुञ्जते विधिवद् द्विजाः। चान्द्रायण मक्तवा ते पुनर्नाईनित सत्कृतम्।।७४ गायका नर्तकाश्चैव प्लावका वादकास्तथा। कथका योधकाश्चैव श्राद्धे नाईन्ति सत्कृतिम् ॥७५ अनप्रयश्च ये विप्रा मृतनिर्यातकाश्च ये। ते नरा हि विकर्भस्या राजन् ! नाईन्ति सत्कृतिम् ॥७६ अपरिज्ञातपूर्वश्च गणपुत्रश्च यो द्विजः। पुत्रिकापूर्वपुत्रश्च श्राद्धे नार्हिन्त सत्कृतिम् ॥७७ ऋणकर्ता च यो विप्रो यश्च वाणिजको द्विजः। प्राणविक्रयवृत्तिश्च श्राद्धे नाईनित सत्कृतिम् ॥७८ चीर्णावृता गुणेर्युक्ता ये च स्वाध्यायतत्पराः । सावित्रीज्ञाः क्रियावन्त स्ते श्राद्धे सत्कृतिक्षमाः ॥७६ श्राद्धस्य वाह्मणः कालः प्राप्तं द्धि घृतं तथा । दर्भाः सुमनसां क्षेत्रं तत्कालं श्राद्धदो भवेत्।।८० चारित्रनियता राजन ! कृशा चे कृशवृत्तयः । अर्थिनश्रोपगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महत्फलम् ॥८१

तपस्विनश्च ये युक्ता स्तथा भैक्षचराश्च ये। अर्थिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्फलम् ॥८२ एवं धर्मविदां श्रेष्ठ ! ज्ञात्वा सर्वात्मना सदा । श्रोत्रियाय द्रियाय प्रयच्छ। नुपकारिणे ॥८३ दानं यत्ते प्रियं किञ्चिच्छोत्रियाणाञ्च यत्प्रियम्। तत्प्रयच्छ स्वधर्मज्ञ ! यदिच्छसि तमक्ष्यम् ॥८४ निरयं ये च गच्छन्ति तच्छणुष्य युधिष्ठिर !। गुर्वर्थं वा गवार्थं वा नोचेदन्यत्र पाण्डव ! ।।८५ वद्नित येऽनृतं विप्रास्ते वै निरयगामिनः। परदारापहर्तारः परदाराभिमशंकाः ॥८६ परदारप्रयोक्तार स्ते वै निरयगामिनः। अनाथान् प्रमदा बालान् वृद्धान् भीतान् तपस्विनः ॥८७ प्रयच्छन्ति नरा ये च ते वै निरयगामिनः। वृत्तिच्छेदं गृहच्छेदं दाराच्छेद्भ भारत ।।।८८ मित्रच्छेदं तथा कुर्य्यं स्ते वै निरयगामिनः। वर्णाश्रमाणां ये संस्थाः पाषण्डा ये च पापिनः ॥८६ उपासते च तान्ये तु ते सर्वे नरकालयाः वेद्विक्रिथिणश्चैव वेदानाब्चैव दूषकाः ॥१० वेदानां हेखिनश्चेव ते वै निरयगामिनः रसविक्रयिणो राजन् ! विषविक्रयिणश्च ये ।।६२ क्षीरविक्रयिणश्चापि ते व निरयगासिनः। चण्डालेभ्यश्च ये क्षीरं प्रयच्छनित नराधमाः ॥१२

अर्थार्धभथवा स्नेहात्ते वै निरयगामिनः। ब्राह्मणानाङ्गवाञ्चेव वृद्धानाश्व युधिष्ठिर ! ॥६३ ये ताड्यन्ति कार्येषु ते वै निरयगामिनः। उपाध्याये अ पितरं गुरुव्च भरतर्षभ !। ये त्यजनित सहायांश्च ते व निरयगामिनः ॥६४ अद्रातारं समर्था ये द्रव्याद्यालोभकारणात्। दीनानाथान्न पश्यन्ति ते वै निरयगामिनः ॥६४ क्षान्तान् दान्तान् कुशान् प्राज्ञान् दीर्घकाळं सहोषितान्। त्यजनित कुतकृत्या ये ते वै निरयगामिनः ॥६६ बालानामथ वृद्धानां श्रान्तानाश्वापि ये नराः। अद्त्वाश्ननित मृष्टान्नन्ते वै निर्यगासितः ॥१७ एते पूर्विधिभः प्रोक्ताः पुराणानाव्च दूषकाः। ये च विप्रान् प्रदुष्यन्ति ते वै निरयगामिनः। ये स्वर्गन्तु समायान्ति तान् श्रुणुष्य युधिष्ठिर ! ॥६८ दानेन तपसा चैव सत्येन च दमेन च। ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥६६ शुश्रवाभिरुपाध्यायाच्छ्रुतिमादाय भारत!। ये प्रतिप्रहनिस्नेहा स्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०० प्रतिप्रदानदातारः श्रद्धयाश्रद्धयापि वा। दातारश्चापि विद्यानान्ते नराः स्वर्गगामिनः। क्षमावन्तश्च धीराश्च धर्मकार्येषु चोत्थिताः ॥१०१

मङ्गलाचार युक्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः। मधुमांसासवेभ्यस्तु निवृत्ताऋतुमस्यापि ॥१०२ परदारनिवृत्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः। वैवाहिकन्तु कन्यानां दरिद्राणाञ्च ये नराः । ३१०२ कारयन्ति च कुर्वन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः । तपसा चैव दानेन येत्वशक्ता नरेश्वर !। धर्मोपदेशान् कुर्वन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०३ दानाना मुपदेशञ्च तपसो नियमञ्च तु। त्रतानामपि ये कुर्य्युस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०४ ये च मार्गोपदेष्टार स्तथा संक्रमकारिणः। मार्गशुद्धिकरा ये च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०५ रसानामथवीजाना मौषधानान्तथैव च। दातारः श्रद्धयोपेता स्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०६ सायं प्रातर्दिवा संन्ध्यां नित्यं ये चाप्युपासते। हृट्यकट्यकरा नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०७ क्षेमाक्षेमव्च मार्गेषु समानि विषमाणि च। अध्वानं ये च वक्ष्यन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०८ हव्यकव्यविदो ये च ते नराः स्वर्गगामिनः। पर्वद्वये चतुर्दश्या मष्टम्यां सन्ध्ययोर्द्वयोः ॥१०६ आद्वीयां जन्मनक्षत्री विपुवे श्रावणे हि ये। यामधर्माद्धि विरता स्तेनराः स्वर्गगामिनः ॥१**१०** धर्माधर्मी च कथितौ भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥१११ इति श्रीगौतमीये वैष्णवशास्त्रे धर्माधर्मकथंनोनाम दशमोऽध्यायः।

एकाद्शोऽध्यायः । ब्रह्मघातकस्क्षणवर्णनम् । युधिष्ठिर उवाच ।

इदं मे तत्वतो देव ! वक्तुमहस्यशेषतः । हिंसा मऋत्वा यो मत्यो ब्रह्महत्या मवाप्नुयात् ॥१ श्रीभगवानुवाच ।

ब्राह्मणं स्वयमादाय भैक्षार्थं कुरावृत्तिकम्। क्लेशान्तस्तृतीयः पश्चात् तमाहुर्वह्मघातकम्॥२ उच्यते सहि विप्रस्य यश्च तस्य च भारत !। वृत्ति हरति दुर्वृद्धिस्तमाहु ब्रह्मघातकम्।।३ यः प्रवृत्तां श्रुतिं सम्यक् शास्त्रं वा मुनिभिः कृतम्। दूषयेत्परमार्थं यस्तं विद्यांद् त्रह्मघातकम् ॥४ गोकुलस्य तृषार्त्तस्य बलात्तु वसुधाधिप !। उत्पादयति यो विघ्नन्तं विद्याद् ब्रह्मघातकम्।।४ आश्रमे वा वने वापि वामे वा नगरेऽपि वा। अग्नि यः प्रक्षिपेत् क्रूरस्तं विद्याद् ब्रह्मघातकम्।।६ मातरं पितरं वाऽपि भृत्यं दत्वा भयं सुतम्। त्यजेच करुणां भार्यां तं विद्याद् ब्रह्मघातकम्।।७ क्रोधाद्वा यदि वा द्वेषादाकृष्टस्तर्जितोऽपि वा । ऋतौ स्त्रयं यो नोपेयात्तं विद्याद् ब्रह्माघातकम्।।८ यावत्सारो भवेदीनस्तन्नाशे येस्य दुःस्थितिः। तत्सव संहरेचो वै तं विद्याद् ब्रह्मघातकम् ॥६

## युधिष्ठिर उवाच।

सर्वेषामेव दानानां यत्तु दानं विशिष्यते। अभोज्यानाव्य यो विप्र स्तान् व्रवीहि सुरेश्वर !।।१०

### श्रीभगवानुवाच।

अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मपुरस्सराः। अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति ॥११ अन्नकुण्डं शरीरं स्वं प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिताः। अभोज्यात्रानिमान् सर्वान् निखिलं तन्निबोध मे ॥१२ दीक्षिंतस्य कद्र्यंस्य बद्धस्य निगड़ेन तु । अभिशस्तस्य षण्डस्य पाकभेदकरस्य च ॥१३ चिकित्सकस्य सर्वस्य तथाचोच्छिष्टभोजिनः। शूद्रान्नं सूतकान्नञ्च शूद्रोच्छेषणमेव च ॥१४ द्विपदानं नगर्यन्नं पतितान मनर्चितम्। तथा च पिशुनस्यात्रं यज्ञविक्रविण स्तथा ॥१५ शैलुषान्नन्तु पापान्नं कृतव्नस्यान्नमेव च। अम्बष्ठस्य निषादस्य रङ्गावतरणस्य च ॥१६ सौवर्णिकस्य वैश्यस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा। सुदुष्टं शौण्डिकान्नडच चेल निर्णेजकस्य च ॥१७ अनिर्देशञ्च प्रेतान्नं गणिकान्नं तथैव च। बन्दिनोद्यतकर्तुश्च तथा चूतविदामपि ॥१८ परिवित्तस्य यद्यानं परिवेत्तु स्तथैव च।

यश्चाग्रेदिधीषुर्विप्रो दिधीषुरेव वा पतिः ॥१६ तयोरप्युभयो रत्नं सर्वत्रापि विवर्जयेत्। गोलकस्य च कुण्डस्य राजान्नव्चापि वर्जयेत्।।२० राजानं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवचसम्। आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकुन्तिनः ॥२१ रणान्नं गणिकान्नञ्च लोकेभ्यः परिकृत्तति । प्यश्चिकित्सकस्थान्नं शूकन्तु वृषलीपतेः ॥२२ विष्ठा वाद्धुंषिकस्यान्नं तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। तेषां त्वगस्थिरोमाणि भुङ्क्ते योऽन्नं तु भक्षयेत्।।२३ दानानान्तु फलञ्चान्यत् शृणु पाण्डव ! तत्वतः । वारिद् स्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः। तिलदस्तु प्रजामिष्टां दीपद्रश्चक्षुरुत्तमम्।।२४ भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायु हिरण्यदः। गृहदोऽग्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्।।२४ वासदश्चन्द्रसालोक्य.मश्विसालोक्यमश्वदः। अनजुदः श्रिया जुष्टोऽन्नदो नध्नस्य विष्टपम् ॥२६ यानशय्याप्रदो भार्या मैश्वर्य मभयप्रदः। याति दशशतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसत्यताम् ॥२७ सर्वेषान्तु प्रदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । हिरण्यभूगवाश्वाज वस्त्रशय्यासनादिषु ॥२८ यो वित्तं प्रतिगृह्यीते द्दात्यचितमेव च। ता वुभौ गच्छतः स्वर्गे नरकन्तु विपर्यये ॥२६

अनृतं न वदेद्दृष्ट्वा तपस्तप्त्वा न विश्मयेत्।
नातोद्यपवदेद्विप्रोविप्रान्नत्वात् प्रकीर्तयेत्।।३०
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विश्मयात्।
आयुश्च पापवादेन दानन्तु परिकीर्तितम्।।३१
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते।
एको हि भुङ्क्ते सुकृतमेकश्चाप्नोति दुष्कृतम्।।३२
मृतं शरीर मुत्सृष्ट्य काष्ठलेष्ट्र समं क्षितौ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति।।३३
अनागतानि कार्याणि कर्तुङ्गणयते जनः।
स शिरःकम्पमुद्वीक्ष्य सूयते दिनमन्तकम्।।३४
तश्माद्धमं सहायोऽस्तु धर्मं सिच्चनुयात्सदा।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्।।३४
वेषान्तटाकानि समाः प्रपाश्च कृपांश्च यूपांश्च प्रतिश्रयांश्च।
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निर्वचना भवन्ति।।३६

इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे भोज्याभोज्यात्रविधिरेका-दशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। अथ धर्मशौचविधिवर्णनम्। युधिष्ठिर ख्वाच।

अनेकान्तं बहुद्वारं धर्ममाहुर्मनीषिणः। किं स्रक्षणोऽसौ भवति तन्मे ब्रुहि सुरेश्वर!॥१

श्रीभगवानुवाच ।

शृणु राजन् ! समासेन धर्मशौचविधिक्रमम्। अहिंसा सत्यमस्तेय मानृशंस्यं दमः शमः ॥२ आर्जवञ्चैव राजेन्द्र ! निश्चितं धर्मलक्षणम् । ब्रह्मचर्यं तपः क्षान्तिर्मधुमांसस्य वर्जनम् ॥३ मर्यादाया स्थितिश्चैव मशौचस्य च लक्षणम्। बाल्ये विद्यान्निषेवेत यौवने दारसंग्रहम् ॥४ स्थाविर्ये मोक्षमातिष्ठेत् सर्वदा धर्ममाचरेत्। ब्राह्मणात्रावमन्येत गुरून् परिवदेन्नच ॥४ यतीना मनुकूछः स्यादेष धर्मः सनातनः। यतिर्गुरुद्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ॥६ पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वेषां पार्थिवो गुरुः। यद्गृहस्थार्जितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा।। निर्दह्ण्यति सत्सर्व मेकरात्रोषितो यतिः। दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा ज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽपि वा ॥८ गृहस्थेर्यतयः पूज्याः परत्र हितकाङ्क्षिभः। एकदण्डी त्रिदण्डी वा शिखी मुण्डी तथैव च ॥६ १२७

काषायमात्रसारोऽपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर !। अपूजितो गृहस्थैर्वा तथाचाप्यवमानितः ॥१० यतिः सर्वातिथिवापि नरके पातयिष्यति । तस्माच यतयः पूज्या मद्भक्ता मत्परायणाः ॥११ मयि सन्न्यस्तकर्माणः परत्र हितकाङ्क्षिभः। प्रहरेन द्विजान् प्राज्ञो गा न हन्यात् कद्वाचन ॥१२ श्रूणहत्यासमञ्चेतदुभयं यो निषेवते। नाग्निमुखे नोपयमे न च पादौ प्रतापयेत्।।१३ नान्तरागमनं कुर्यात्रचामेथ्यं विनिक्षिपेत्। उच्छिष्टो न स्पृशेदग्निमशौचस्थश्च जातुचित्।।१४ श्वचण्डालादिभिः सृष्टोनाङ्गमग्नौ प्रतापयेत्। सर्वदेवमयो वहिस्तस्माच्छुद्धतमः स्पृशेत्।।१५ प्राप्तमृत्रपुरीषस्तु न स्पृशेद्वह्विमात्मवान् । यावत्तु धारयेद्वेदाः स्तावद्प्रयतो भवेत्।।१६ पचनाग्नि न गृह्णीयात्परवेश्मनि जातुचित्। तेन दत्तेन चान्नेन यत्कर्म कुरुते शुभम्।।१७ तत्कर्मणः फलस्याद्धं मग्निद्स्य भवेत् नृप।। तस्माच लिङ्गितं विह्नं कुर्यादेवाविनाशिनम्।।१८ प्रमादाद्यदि वा झानात् तस्य नाशो भविष्यति। गृह्णीयातुम्थिन्वा वा श्रोत्रियागारतोऽपिवा ॥१६

# युधिष्ठिर ख्वाच।

की हशाः साधवो विष्ठाः केम्यो दत्तं महत्फलम्। की हशेभ्यो हि दातव्यं तन्मे बृहि जनादन ।।।२०

### श्रीभगवानुवाच।

अक्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या दमे रताः।
ताहशाः साधवो लोके तेभ्यो दत्तं महत्फलम्।।२१
अमानिनः सर्वसहा अदृष्टार्था जितेन्द्रियाः।
सर्वभूतिहता मैत्रास्तेभ्यो दत्तं महत्फलम्।।२२
अलुव्धार्चयो वेषां श्रीमन्तः सत्यवादिनः।
स्वधर्मनिरता ये तु तेभ्यो दत्तं महत्फलम्।।२३
साङ्गाश्च चतुरो वेदान् योऽधीयीत दिने दिने।
श्रूद्रात्रं यस्य नो देहे तम्पात्र मृषयो विदुः।।२४
प्रज्ञाश्रुताम्यां वृत्तेन शीलेन न च समन्वितः।
तारयेत् सकुलं सर्वमेकोऽपीह् युधिष्ठिर।।।२५
गामन्नमश्वं वित्तं वा तिद्धे प्रतिपादयेत्।
नियच्छेच गुणोपेतं ब्राह्मणं साधुसम्मतम्।।२६
दूरादाहूय सत्कृत्य प्रयत्नेनैव पूजयेत्।।२०

## युधिष्ठिर ख्वाच।

धर्माधर्मविधिः कृत्स्रो मम भीष्मेण भाषितः। भीष्मवाक्यात्सारभूतं वद धर्मं सुरेश्वर !।।२८ श्रीभगवानुवाच ।

अन्नेन धार्यते सर्वं जगदेतचराचरम्। अन्नात्प्रभवति प्राणः प्रत्यक्षो नास्ति संशयः ॥२६ अन्नं च पीडयित्वा तु देशकाले च भक्तितः। दातव्यं विषुवे चान्न मात्मनो भूतिमिच्छता। विप्रमध्वपरिश्रान्तं वालं वृद्धमथापि वा ॥३० अर्चयेद्गुरुवत् प्रीतो गृहस्रो गृहमागतम्। क्रोधमुत्पादितं कृत्वा सुशीलो वीतमत्सरः ॥३१ अर्चयेद्तिथिं प्रीतः परत्रेह च भूतये। अतिथीन्नावसन्येत न शुष्काङ्गिरमीरयेत्।।३२ न पृच्छेत् गोत्रचरणं नाधिकं वा कदाचन । चण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कश्चिदागतः ॥३३ अन्नेन पूजनीयः स परत्र हितमिच्छता। यः पिधाय गृहद्वारं भुङ्क्ते होकः प्रहृष्टवत् ॥३४ स्वर्गद्वार विधानं वे कृतन्तेन युधिष्ठिर!। विप्रदेवान्नृषीन् विप्रानतिथींश्च निराश्रयान् ॥३४ यो नरः प्रीणयस्यन्नस्तस्य पुण्यफलं महत्। कृत्वापि बहुशः पापं यो द्याद्न्नमर्थिने ॥३६ ब्राह्मणाय विशेषेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सर्वदो भवेत्।।३७ तस्माद्त्रं प्रयत्नेन दातव्यं भूतिभिच्छता । अन्न' ह्यमृतमित्याहुरन्न' पूजितकं रमृतम् ॥३८

अन्नप्रणाशे सीद्नित शरीरे सर्वधातवः। बलं बलवतो न स्याद्र तस्य च देहिनः ॥३६ तस्माद्त्रं प्रदातव्यं श्रद्धयाऽश्रद्धयापि वा। आदित्योऽपि रसं सर्व मादत्ते स गभितिभिः॥४० वायुस्तस्मात्समाधाय रसमन्ने निषेचयेत्। तत्तु मेघगतं भूमौ शक्रो वर्षति पाण्डव ! ।।४१ तस्यां शस्यानि रोहन्ति यैर्जीवन्त्यखिछाः प्रजाः। मांसमेदोऽस्थिमज्जानां सम्भवस्वन्न एव हि ॥४२ एवमन्नश्व सूर्यश्च पवनः शक्र एव च। एक एव स्पृतोराशि येतो भूतानि जिन्नरे ॥४३ वरं ददाति भूतानां तेजश्च भरतर्षभ !। अन्नदानेन सम्प्रीता देवाश्च पितृभिः सह ॥४४ तस्मात्तेजो यशो वीर्यं बलायुर्वृद्धयः सदा। श्रद्धयान्नं प्रदातव्यमिति पौराणिकी श्रुतिः ॥४५ अन्नदानं तु ये लोके कुर्वन्ति श्रद्धया नराः। भवनानि च दिव्यानि दिवि तेषां महात्मनाम् ॥४६ नानासंस्थानि रूपाणि नानाभूतयुतानि च। चन्द्रमण्डलशुभ्राणि किङ्किणीजालवन्ति च ॥४७ तरुणादित्यवणीनि स्थावराणि महानित च ! अनेकशतसंख्यानि सान्तर्जलवनानि च ॥४८ वदूर्यमणिचित्राणि रूप्यरूक्ममयानि च। तत्र पुष्पफलोपेताः कामदाः सुरपादपाः ॥४६

वाष्यो वीथ्यः सभाः कूपाः दीर्घिकाश्चेव सर्वशः ।
निर्घोषवन्ति यानानि युक्तानि च सहस्रशः ॥५१
भक्ष्यभोष्यमयाः शैला वासांस्याभरणानि च ।
श्वीरस्रवन्त्यः सरितस्तथा चैवान्नगर्वताः ॥५२
प्रासादाः पाण्डराश्चाभाः शय्याश्च कनकोज्वलाः ।
अन्नदानात्तु सिध्यन्ति तस्मादन्नप्रदो भवेत् ॥५३
इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे अन्नदानविधिनीम द्वादशोऽध्यायः ।

त्रयोदशोऽध्यायः। अथ भोजनविधिवर्णनम्।

अन्नदानफलं श्रुत्वा श्रीतोऽस्म्यसुरसूद्न !। भोजनस्य विधि वक्तुं देवदेव ! त्वमहेसि ॥१ श्रीभगवानुवाच ।

भोजनस्य द्विजातीनां विधानं शृणु पाण्डव !।
स्नातः शुचिः शुचौ देशे निर्जने हुतपावकाः ॥२
मण्डलं कारियत्वा तु चतुरश्च द्विजोत्तमः ।
क्षित्रियस्य ततो वृत्तं वैश्यस्य धनुसन्निभम् ॥३
कुचपादस्तु भुङ्गीयात् प्राङ्मुखश्चासने शुचौ ।
पादाभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा पादेनैकेन वा पुनः ॥४
नैकवासास्तु भुङ्गीयान् नैवान्तर्धाय वै द्विजः ।
न भिन्नपात्रे भुङ्गीत पर्णपृष्ठे तथैव च ॥४

अन्नं पूर्वं नमस्कुर्यात् प्रहृष्टेनान्तरात्मना । नान्यदालोकयेदन्नान्नजुगुप्सेत वा पुनः ॥६ जुगुप्सितन्तु यचात्रं राक्षसा एव भुञ्जते। पाणिना जलमुद्धृत्य कुर्याद्त्रं प्रदक्षिणम्।।७ अपेयन्तद्विजानीयात् पीत्वा चान्द्रायणञ्चरेत्। परिषेकबलादन्यत पेयत्वे त्वनुमन्त्रवत् ॥८ पश्चप्राणाद्वति कुर्यात्समन्त्रस्तु पृथक् पृथक्। यथा रसं न जानाति जिह्वा प्राणाहुतौ नृप !।।६ तथा समाहितः कुर्यान् प्राणाहुतिमतन्द्रितः। विदित्वा चान्न मन्नादं पश्च प्राणांश्च पाण्डव ! ॥१० यः कुर्यादाहुतः पञ्च तेनेष्टाः पञ्च वायवः। अतोऽन्यथा तु भुञ्जानो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वेतः ॥११ तेनान्नेन सुरान् प्रेतान् राजसांस्तर्पयिष्यति । वक्त्रप्रमाणिपण्डानि यासेनेकैन वा पुनः ॥१२ वषत्राधिकन्तु यत्पिण्डमात्मोचिछप्रन्तदुच्यते। द्ष्टावशिष्टमञ्जञ्च वक्त्रानिःसृतमेव च ॥१३ अभोज्यन्तहिजानीयान् भुक्ता चान्द्रायणश्चरेन्। स्वमुच्छिप्टनतु यो भुङ्कं यो भुङ्कं मुक्तभाजने ॥१४ चान्द्रायणञ्च यत्कुच्छ्ं प्राजापत्यमथापि वा । पिवतः पतिते तोये भाजने मुखनिः सृते ॥१४ अभोज्यन्तद्भवेदन्नं भुक्ता चान्द्रायणश्चरेन्। केशकीटावपन्नश्च मुखमारतवीजितम्।।१६

अभोज्यं तद्विजानीयाद् भुक्ता चान्द्रायणश्चरेत्। उत्थाय च पुनर्भुक्तं पाद्रषृष्टश्च लङ्कितम्।।१७ अन्नं तद्राक्षसं विद्यात्तस्मात्तत्परिवर्जयेत्। राक्षसोच्छिष्टभुग्विप्रः सत्यपूर्वान् परानपि।।१८ निरये रौरवे घोरे स पितृन् घातयिष्यति। तिरमन्नाचमनं कुर्यात् यस्मिन् पात्रे स भुक्तवान्।।१९६ यश्चतिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवान्नासने ततः। स्नानं सद्यः प्रकुर्वीत नान्यथा प्रयतो भवेत्।।२०

युधिष्ठिर उवाच । तृणमुष्टिविधानश्च तिल्लमाहात्म्यमेव च । इक्षुसोमसमुद्भृतिं वक्तुमहेसि मानद ! ॥२१ श्रीभगवानुवाच ।

पितरो वृषमा ज्ञेया गावो छोकस्य मातरः।
तासान्तु पूजया राजन् ! पूजिताः पितृमातरः ॥२२
सभा विप्रगृहाश्चापि देवतायतनानि च ।
ग्रुध्यन्ति स्वत एवासां किम्भूतमधिकं ततः ॥२३
प्रासमुद्धि परगवे दद्यान् संवत्सरन्तु यः।
अकृत्वास्तेयमाहारं वृतवत्सार्वकासिकम् ॥२४
गावो मे मातरः सर्वाः पितरश्चेव मे वृष्णः।
प्रासमुद्धि मया दत्तां प्रतिगृह्णन्तु मातरः॥२६
इस्युष्टत्वा तेन मन्त्रेण साविज्या वा समःहितः।
दद्यान्तु प्रासमुद्धि यस्तस्य पुण्यफळं २१णु ॥२६

यत्कृतं दुष्कुन्तेन ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। तस्य नश्यति तत्सर्वं दुःस्वप्नश्च विनश्यति ॥२७ तिलाः पवित्राः पापस्ना नारायणसमुद्भवाः। तिलाः श्राद्धे प्रशंसन्ति दानसेतद्नुत्तमम्।।२८ तिलानद्यात्तिलान् द्द्यात्तिलान् प्रातरूपस्पृशेत्। तिलास्तिला इति त्रूयान् महत्पापविमुक्तये ॥२६ तिलास्तु देवतारूपा नावमन्या द्विजातिभिः। भोजनाम्यञ्जनादानाद्यो न तत् कुरुते तिलैः ॥३० क्रुमिर्भूत्वाश्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जित । तिलान् यो पीड्येद्विप्रो स्ववक्त्रेण स्वयं नृप ! ॥३१ पीडयेदादि तान् मोहान्नरकं याति रौरवम्। इतिवंशोद्भवे सोमः सोमवंशोद्भवे द्विजः ॥३२ इक्षून् यः पीडयेत्तस्मादिक्षुवात्यात्मवातकः। इक्षुदण्डसहस्रेण एकैकेन द्विजोत्तमः ॥३३ ब्रह्महत्यामवाप्नोति ब्राह्मणो यत्र पीड्कः। तस्मान्न पीड़येदिखुन् मन्त्रचक्रं द्विजोत्तमः ॥३४

इति गौतमीये वंष्णवधर्मशास्त्र तिलान्नदानादि प्रशंसानाम त्रयोदशोऽध्यायः। वृद्धगौतमस्मृतिः।

चतुर्दशोऽध्यायः । अथापद्धर्मवर्णनम् । युधिष्ठिर उवाच ।

समुचयं तु धर्माणो भोज्याभोज्यश्व केशव ! श्रुतं मया त्वत्प्रसादादापद्धर्मं व्रवीहि मे ।।१

श्रीभगवानुवाच।

दुर्भिक्षे राष्ट्रसम्पाते त्वशौचे मृतसृतके। कर्मकालेऽध्वनि तथा नियमस्यो न लुप्यते ॥२ दूराध्वचलनात्विन्नो द्विजालाभे तु शूद्रतः। अकृतान्नश्च यत्किश्चिद्गृह्वीयादात्मवृत्तये ॥३ आतुरो दुः खितो वाऽपि भयार्तो वा बुभुक्षितः। भुञ्जन्नविधिना विप्रः प्रायश्चित्तीयते न च ॥४ यत्कि चिद्रिप कुर्वाणो विद्वान् गुरुनियोगकः। तेषां वचनसामर्थात्प्रायश्चित्तीयते न च ॥५ अनृतावृतुकाले वा दिवा रात्रौ तथापि वा। प्रोषितस्तु स्त्रियं गच्छेन् प्रायश्चित्तीयते न च ॥६ निमन्त्रितस्तु यो विश्रो विधिवद्धव्यकव्ययोः। मांसादीन्यपि अञ्जानः प्रायश्चित्तीयते न च ॥७ अष्टौ तान्यत्रतःनानि आपोमूलं घृतं पयः। हवि र्वाह्मणकाम्या च गुरोर्वचन मौषधम्।।८ अशक्तं विधिवत्कर्तुं प्रायश्चित्तानि यो नरः। विदुषां कलनेनापि दानेनापि विशुद्ध्यति ॥६

युधिष्ठिर उवाच।

प्रशस्यः कीदृशो विप्रो निन्दाश्चापि सुरेश्वर !।

अप्टकापञ्चकः कालस्तन्मे कथय माधव ! ॥१०

श्रीभगवानुवाच ।

सत्यं यद्धि द्विजं दृष्ट्या स्थानाद्वेपति भास्करः। एष मे मण्डलं भित्वा याति ब्रह्म सनातनम् ॥११ कुलीनः कर्मऋद्वेद्य स्तथैवाप्यनृशंसकः। सदानृजुः सत्यवादी पात्रं सर्वं इमे द्विजाः ॥१२ ये ते चावासने स्थातुं भुञ्जानाः प्रथमं द्विजाः। तस्यां पंत्तयां तु ये चान्ये तत् पुनन्त्येव दर्शनात् ॥१३ मद्गक्ता ये द्विजश्रेष्ठा मद्गता मत्परायणाः। तान् पङ्क्तिपावनान् विद्धि पूज्याश्चैव विशेषतः ॥१४ निद्याञ्छृणु द्विजान् राजन् । मपि वा वेदपारगान् । ब्राह्मणेष्वात्मनालोक्य चरन्तः पापकर्मणः ॥१५ अनग्निरनधीयानः प्रतिप्रहरुचिस्तु यः। यत्र कुत्र च भुञ्जान स्वंविद्यात्पङ्क्तिदृषकम् ॥१६ मृतसूतकपुष्टाङ्गो यस्तु शूद्रान्नभोजनः। अह्वापि न जानामि गतिमस्य नराधिप !।।१७ शूद्रान्नरसपुष्टाङ्गो ह्यधीयानोऽपि नित्यशः। जपतोज्ञह्वतो वाऽपि गतिरुद्ध्वं न विद्यते ॥१८ आहिताग्निस्तु यो विप्रः शूद्रान्नेनापि वर्तते । पञ्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः ॥१६

शूद्रप्रेषणकर्तुश्च ब्राह्मणस्य युधिष्टिर ! । भूम्यामन्तं प्रदातव्यं स्वशृगालसमो हि सः ॥२० प्रेतीभूतञ्च यः शूद्रं त्राह्मणोज्ञानदुर्वलः। अनुगच्छेन्नीयमान स्त्रिरात्र मशुचिर्भवेत्।।२१ त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम्। प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्रास्य विशुद्ध्यति ॥२२ अनाथत्राह्मणं प्रतं ये वहन्ति द्विजोत्तमाः। पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं ते प्राप्नुवन्ति हि ॥२३ न तेषा मशुभं किञ्चित् पापं वा शुभकर्मणाम्। जलावगाहनादेव सद्यः शौचं विधीयते ॥२४ शूद्रवेश्मनि विप्रेण क्षीरं वा यदि वा दिध । घृतन्तेन न भोक्तव्यं विद्धि शूद्रान्नमेव तत् ॥२४ विप्राणां भोक्तुकामाना मत्यन्तव्चान्तकाङ्क्षया। यो विध्नं कुरुते मर्त्य स्ततोऽन्यो नास्ति पापकृत् ॥२६ सव च वेदाः ऋषिभिः सहाङ्गैः साङ्ख्यं पुराणव्च कुल्व्च जन्मनोः। एतानि सर्वाणि गतौ भवन्ति शीलव्यपेतस्य न हि द्विजस्य ॥२७

गृहोपरागे विषुवायनादि सुपुण्यतिध्याञ्च सुते च जाते।
नवेषु पद्मेषु च पाण्डुपुत्र! गच्छेत्सिनिष्कन्तु सहस्र तुल्यम्।। २८
नभस्यमासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च मासे।
उपप्लवे चन्द्रमसोरवेश्च श्राद्धस्य काले ह्ययनद्वयं न ।।२६
य स्वेकपंत्तयां विषमं ददाति स्नेहाद्मयाद्वा यदिवार्थहेतोः।
करूरं दुराचार मनात्मवन्तं ब्रह्मध्नमेनं मुनयो वदन्ति।।३०

धनानि येषां विफछानि सन्ति नित्यं रमन्ते परछोकमृदाः।
तेषा मयं शत्रुवरघ्नछोको नासौ सदेहः ससुखं रमेत ॥३१
ये युक्तयोगास्तपसि प्रयुक्ताः स्वाध्यायशीछा जरयन्ति देहम्।
जितेन्द्रिया भूतिहते निविष्टास्तेषा मसौ नायमिद्दनछोकः ॥३२
ये धर्ममेव प्रथमञ्चरन्ति श्रमेण छब्धा निधनानि काछे।
दारानवाप्य क्रतुमि र्यजन्ति तेषा मयञ्चैव परख्च छोकः ॥३३
ये नैविवद्या न रूपो न दानं न चापि मृद्धाः प्रजने यतन्ते।
न चापि गच्छन्ति सुखान्यभावात् तेषामयञ्चैव परस्य नास्ति ॥३४

### युधिष्ठिर उवाच।

नारायण ! पुराणेश ! योगवास ! नमोऽस्तु ते । श्रोतुमिच्छामि कात्स्च्येन धर्मसारसमुचयम् ॥३४

### श्रीभगवानुवाच ।

धर्मसारं महाराज ! मनुना प्रोक्त मादितः । प्रयच्छामि मनुप्रोक्तं पौराणं श्रुतिसन्ततम् ॥३६ अग्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्षु मेहोदधिः । दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत तान् सदा ॥३७ गौरेकस्य प्रदातन्या न बहूनां युधिष्ठिर ! । या गौर्विक्रयमापन्नाद्हत्यासप्तमं कुलम् ॥३८ बहूनां न प्रदातन्या गौर्वस्तं शयनं स्त्रियः । तादृक् भूतन्तु यद्दानं दातारं नोपतिष्ठति ॥३६ आकृष्य ब्राह्मणो मत्क मन्नं येषान्तु वेश्मनि। गोभिश्च पुण्यकं तेषां राजसूयाद्विशिष्यते ॥४० मा दम्या इति यो त्रूयाद् गोरम्ने त्रीह्मणस्य च। तियंग्योनिशतं गत्वा चण्डालेषु प्रजायते ॥४१ ब्राह्मणस्य तु देवस्य दरिद्रस्य च यद्धनम्। गुरोश्चापि हतं राजन् ! स्वर्गस्थमपि पातयेत् ॥४२ धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रुतिः। द्वितीयन्तु स्वशास्त्राणि तृतीयं लोकसंप्रहः ॥४३ आसमुद्राच वै पूर्वादासमुद्राच पश्चिमात्। हिमवद्विन्ध्ययो मध्य मार्यावर्त प्रचक्षते। सरस्वतीद्दषद्वत्यो स्तथा नद्योर्धद्नतरम् ॥४४ तद्देव मातृकं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ! तस्मिन्देशे सदाचारः पारम्पर्यकमागतः ॥४५ वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। कुरुक्षेत्रञ्च मत्स्याश्च पाञ्चालाः शूरसैनिकाः ॥४६ एते महर्षिदेशास्तु ब्रह्मावर्तादनन्तरम्। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्यजन्मनः ॥४० स्वं स्वं चरित्रं शिक्ष्नते पृथिव्यां सवमानवाः । हिमवद्विन्ध्ययोमेध्ये यत्प्राग्विनशनाद्पि ॥४८ प्रत्यगेव प्रयागश्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। कृष्णसारस्तु चरति मृगोयत्र स्वभावतः ॥४६

संज्ञया ज्ञायते देशो म्लेच्छदेशस्तु तत्परम्। एतान् विज्ञाय देशांस्तु संश्रयेरन् द्विजातयः ॥५० शूद्रस्तु यस्मिन् वा निवसेद्वृत्तिकर्शितः। आचारप्रभवोधर्मो ह्यहिंसा सत्यमेव च ॥५१ दानञ्चैव यथा शान्ति नियमानियमैः सह । वैद्कैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादि द्विजात्मनाम् ॥५२ कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। गार्भें होंमेजितकर्म नामचौडोपनायनैः ॥५३ स्वाध्यायस्तर्पणैश्चैव विवाहस्नातकव्रतैः। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयः क्रियते ततः ॥५४ धर्माथौ यस्य महतां शुश्रुवामपि तद्विधः। न तस्य विद्या वक्तव्या कदाचिद्पि चोषरे ॥५५ लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाध्यात्मकमेव च। यतो ज्ञानागमं प्राप्त स्तं पूर्वमभिवादयेत् ॥५६ सच्येषु सन्यं स्पृष्टन्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्। न कुर्यादेकहस्तेन गुरोः पादाभिवन्दनम् ॥५७ निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। अध्यापयन्ति वेदांश्च स वित्रो गुरुरुव्यते ॥६८ इहोपनयनं वेदान्योऽध्यापयति निस्यशः। सुकल्पान् इतिहासांश्च स उपाध्याय उच्यते । साङ्गान् वेदांश्च योऽध्याप्य शिक्षयित्वा वृतानि च ॥५६ विवृणोति च मन्त्रार्था नाचार्यः सोऽभिधीयते।
उपाध्यायादशाचार्य्यं आचार्य्याणां शतं पिता ॥६०
पितुर्दशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते।
तस्मात्तेषां वशे तिष्ठेत्तच्हुश्रूषापरोभवेत् ॥६१
अवमानातु तेषां हि नरकान्याति सर्वशः।
अनङ्गानतिरिक्ताङ्गान् विद्याहीनान् वयोऽधिकान्॥६२
रूपद्रविणहीनांश्च जातिहीनांश्च नाश्चिपेत्।
शपतो यत् कृतं पुण्यं सेव्यमानन्तु गच्छति ॥६३
सेव्यमानस्य यत्पापं शपन्त मनुगच्छति ।
नास्तिक्यं लोकनिन्दाञ्च देवतानाञ्च तुच्छनम्।
द्वेषं स्तम्भञ्च मोहञ्च कोधन्तैक्ण्यं विवर्जयेत्॥६४
यस्य यस्य हि यो भाव स्तेन तेन हि तं रथम्।
अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशस्रयेत्॥६४

इति गौतमीये श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रे धर्मसारसमुचयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। पञ्चदशोऽध्यायः।

अथ धर्ममहत्ववर्णनम्।

युधिष्टिर उवाच।

भगवंस्तव भक्तस्य मम धर्मजनप्रियः !। धमं पुण्यतमं देव ! धृच्छतः कथयस्व मे ॥१ यदेकमग्निहोत्रं वै खुष्टं वर्णत्रयस्य तु। मन्त्रस्य वृध्या तं सम्यग्विधिना चाप्युपासितम्।।२ आहिताग्निश्रयत्यूद्धं सपत्नीकं सवान्धवम्। कथं तद्त्राह्मणर्देव ! होतव्यं क्षत्रियः कथम् ॥३ बैश्यैर्वा देव ! देवेश ! कथं वा सुहुतं भवेत्। कस्मिन् काले कथं कस्यचेयोऽग्निः स्यात् सुरेश्वर ! ॥४ आहितस्य कथं वाऽपि सम्यगाचरणं भवेत्। कत्यग्रयः किमात्मानं स्थानं किं कस्य वा विभो ! ॥४ कतरस्मिन्तु वा स्थाने किं व्रजेद्ग्निहोत्रकः। अग्निहोत्रनिमित्तञ्च किमुत्पन्नं पुराऽनघ ! ॥६ कथमेवाथ हूयन्ते प्रीयन्ते च सुरैः कथम्। विधिवन्मन्त्रवद्भत्तया पूजिता स्वग्नयः कथम्।।७ कां गतिं वद्तां श्रेष्ठ ! नयन्ति द्यग्निहोत्रिणम् । दुर्दु ताश्चाग्निहूताश्चाप्यविज्ञातास्त्रयोऽग्नयः ॥८ किमाहिताग्नेः कुर्वनित चीर्णा वा अपि केशव!। उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देवं ! गच्छति ॥६ १२८

एतत्सर्वं हि देवेश ! भक्त्या भूपगतस्य मे । वक्तुमर्हेसि धर्भज्ञ ! सर्वावास ! नमोऽस्तु ते ॥१० श्रीभगवानुवाच ।

शृणु राजन् ! महत् पुण्यमिदं धर्मामृतं परम् । यतु तारयते भक्तान् ब्रह्मणानग्निहोत्रिणः ॥११ ब्रह्मा त्वेतान् सृजन् लोकान् महदाद्यान् महासुतीन्। सृष्टोऽग्निमुंखतः पूर्व लोकानां हित काम्यया ॥१२ यस्माद्ये स भूतानां सर्वेषान्निर्मिती मया। तस्माद्ग्नीत्यभिहितं पुराणज्ञैर्महर्षिभिः ॥१३ यस्मात्तु सर्वकृत्येषु पूदमस्मै प्रदीयते । आहुतिर्दीप्यमानाय तस्माद्ग्नीति कथ्यते ॥१४ यस्माच नयति ह्ययां गतिं विप्रान् सुपृजितान्। तस्माच नयनाद्राजन् ! वेदेष्वग्नीति चोच्यते ॥१५ यस्माच दुहु तान् सोऽय मलम्भक्षयितं क्षणात्। यजमाना नरश्रेष्टाः क्रव्यादोऽग्निस्तु न स्थितः ॥१६ सर्वभूताधिपो राजन् ! देवानामेष वे मुखम् । प्रथमं मन्मुखात् सृष्टो लोकार्थे पचनप्रभुः ॥१७ सृष्टमात्रो जगत्सर्व मुत्तमैश्च युतं खलु। ततः प्रशमितः सोऽग्निरूपः स मायया पुरा ॥१८ स्तृतादुपासनात् सोऽयमौपासन इति स्मृतः। आहुतिः सर्वमाख्यातस्तस्मिन् वसति योऽनलः। आवसथ इति ख्यातस्तेनासौ ब्रह्मवादिभिः ॥१६

तिसमन् पञ्च महायज्ञा वर्तन्ते यस्य धर्मतः। सोममण्डलमध्येन गतिस्तस्य द्विजन्मनः।।२० तेन सप्तर्षयः सिद्धाः संयतेन्द्रियबुद्धयः गतात्मभासा युज्यन्ने मेध्याग्नेश्च न तःपराः ॥२१ अपरे चावशंसन्ते पचनाग्नि प्रचक्षते। तस्मिन् पञ्च महायज्ञा वैश्वदेवश्च वतंते ॥२२ स्थालीपाकश्च गृह्याश्च सर्वे तस्मिन् प्रतिष्टिताः। गृह्यकर्भवहो यस्माद् ततो गृहपतिस्तु सः ॥२३ औपासनञ्चावसर्थं सभ्यं पचनपावकम्। आहुर्ब्रह्मविदः केचिदेतमेव ममापि च । २४ अग्निहोत्रप्रकारन्तु शृणु राजन् ! समाहितः । त्रयाणां गणनामापि अग्नीनामुच्यते मया ॥२५ गृहाणान्तु पतित्वाद्धि गाईपत्यमिति स्मृतम् । यजमानन्तु यस्मात्त् दक्षिणान्तु गतिं नयेत । २६ द्क्षिणागिन तदाहुस्ते द्क्षिणत्वाच तद्हिजाः। आहुतीः सर्वमाख्यातं हवनं हव्यवाह्नम् ॥२७ आहूय योऽगिन नियतं यश्चाहवनसंरतः। आभिमुख्येन होमस्तु यस्माद्यज्ञेषु वर्तते ॥२८ तेनास्याहवनीयस्वं गतोवह्निर्महाद्युतिः। आहोमाद्गिनहोत्रेपु यज्ञे ये यत्र सर्वशः ॥२६ यस्माद्रिमन् प्रवर्त ते ततोह्याहवनीयता । आवसथन्तु येचागिन पचनागिन प्रचक्षते ॥३०

तेपां सभागतोवहिः सभ्य इत्यभिधीयते। आवसथस्तु यो वह्निः प्रथमः स प्रजापतिः ॥३१ ब्रह्म। वै गाहंपत्योऽग्नि स्तस्माद्वो हि वा भवेत्। दक्षिणाग्निः स्वयं रुद्रः क्रोधात्मा चण्ड एव सः ॥३२ अहमाहवनीयोऽग्नि रन्तरीक्ष्यच दक्षिणः। श्वगंमाहवनीयोऽग्निरेव मग्नित्रयं समृतम् ॥३३ इत्तो वै गाईपत्योऽग्नि र्यस्माद्वृत्ता च मेदिनी। अर्द्ध चन्द्राकृतिः खं वे दक्षिणाग्नि स्तथा भवेत्।।३४ चतुरसं ततः स्वगं निर्भलं ह्यग्निसन्निभम्। तस्मादाहवनीयोऽग्नि श्रतुरस्रो भवेन्नृप ! ॥३४ जुहुयाद्गाहंपत्यं यो भुं जयति स द्विजः। जुदुयाइक्षिणारिन यः स जयत्यन्तरीक्षकम् ॥३६ वृथिवी मन्तरीक्षं वा दिवमृक्षगणैः सह । जयत्याहवनीयं यो जुहुयाद्गक्तिमान् द्विजः ॥३७ यस्त्वावसथे जुडुयात्तुलाग्नि विधिवद्द्विजः। स च सप्तर्षिलोकेषु सपत्नीकः प्रमोद्ते ॥३८ यश्चाप्युपास्ते सभ्यं वा विधिवत्प्रयतात्मवान्। स जयेद्वा यमभग्रं सर्वं तथा प्यहिसभामपि ॥३६ अग्नीनामथवाग्नेस्तु यस्य होमः प्रदीयते। ईव्यीभवति सर्वोऽग्निर्गिनहोत्रवच वै भवेत्।।४० त्रयणामपि वह्नीनामग्निहोत्रमिति स्पृतम् । त्राणाद्वै यजमानस्य चाग्निहोत्र मिति स्मृतम् ॥४१

हो इत्येष विवादो वै विषादो दुःख मुच्यते। दुःखं तापत्रयं प्रोक्तं तापो हि नरकं विदुः ॥४२ यस्माद्वा त्रायते दुःखाद्यजमानं हुतोऽनलः। तस्मातु विधिवत्प्रोक्त मग्निहोत्रमिति श्रुतम् ॥४३ तद्गिनहोत्रं सृष्टं वै त्रह्मणा लोककारिणा। वेदाधाप्यग्निहोत्राथ जिहारे स्वयमेव तु ॥४४ अग्निहोत्रफला वेदाः शीलगृत्तफलं श्रुतम्। रतिपुत्रफला नारी दानहोमफलं धनम्।।४४ त्रिवेद्मन्त्रसंयोगाद्गिहोत्रं प्रचक्षते। ऋग्यजुः सामभिः पुण्यैः स्थाप्यते सूत्रसंयतैः ॥४६ वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादाधेयोऽग्नि नराधिप !। वसन्तो ब्राह्मणः प्रोक्तो ब्रह्मयोनिः स उच्यते ॥४७ अग्न्याधानन्तु येनाथ वसन्ते क्रियते नृप 📙 तस्य श्रीत्रह्मपुष्टिश्च त्राह्मणस्य विवद्धेते ॥४८ क्रतवः सर्व एवंते त्रिभिवंदैरलड्कृताः। अग्निहोत्राः प्रवर्तन्ते यैरिदं ध्रियते जगत् ॥४६ व्राम्यारण्याश्च परावस्तथा वृक्षास्तृणानि च ! फलान्योषधयश्चापि चाग्निहोत्रकृतेऽभवन् ॥४० रसाः स्नेहा स्तथा गन्धा रह्नानि मणयस्तथा। काञ्चनाद्यानि छोहाणि चाग्निहोत्रकृतेऽभवन् ॥५१ आयुर्वेदो धनुर्वेदो मीमांसा न्यायविस्तरः। धर्मशास्त्रश्च तत्सवं मिनहोत्रकृतेऽभवत् ॥५२

छन्दः शिक्षाश्च कल्पाश्च तथा व्याकरणं नृप ।। ज्योतिर्ज्ञानं निरुक्तञ्च ह्यग्निहोत्रकृते कृतम् ॥५३ इतिहासपुराणञ्च गाथाश्चोपनिपद्तथा। आथवेणानि कर्माणि अग्निहोत्रकृतेऽभवन् ॥५४ यश्चेतस्यां पृथिव्यां हि कि चिद्स्ति चराचरम्। तत्सर्व मग्निहोत्रस्य कृते सृष्टं स्वयम्भुवा ॥५५ अग्निहोत्रस्य दर्शस्य पौर्णमासस्य चाप्यथ । यूपेष्टिपशुबद्धानां सोमपानक्रियावताम् ॥५६ तिथिनक्षत्रयोगानां मुदूर्तकरणात्मनाम्। कालानां वेदनार्थन्तु ज्योतिर्ज्ञानं कृतं पुरा ॥५० भृग्यजुः साममन्त्राणां लोकचित्तार्थचिन्तनात्। प्रसापत्तिविकल्पार्थं छन्दोज्ञानं प्रकल्पितम् ॥५८ वर्णाक्षरपदार्थानां सुपि लिङ्गविभक्तितः। नामवातुविवेकार्थ पुरा व्याकरणं कृतम्।।५६ यूपवेद्यध्वरार्थन्तु प्रोक्षणं ब्रहणाय तु । यज्ञदैवतयोगार्थं शिक्षाज्ञानं प्रकलिपतम् ॥६० थज्ञपात्रपवित्रार्थं द्रव्यसम्भरणाय च। सर्वयज्ञविकल्पाय पुरा तुल्यं प्रकल्पितम् ॥६१ नाममन्त्रविभक्तानां तत्त्वार्थनियमाय च। सर्ववेदनिरुक्तश्च निरुक्त मृषिभिः कृतम् ॥६२ वेद्यर्थं पृथिवी सृष्टा सम्भाराथं तथैव च। इष्मनार्थेश्व यूपार्थं ब्रह्मा चक्रे वनस्पतीन् ॥६३

<mark>व्राम्यारण्याश्च प</mark>शवः सूयन्ते यज्ञकारणात् । मन्त्राणां विनियोगञ्च प्रोक्षणं श्रवणं तथा ॥६४ अनुयाजप्रयाजांश्च मरुतां शासिनस्तथा। उद्गात्रञ्चैव साम्नां वै वलिप्रस्थानमेव च ॥६४ विष्णुक्रमाणां क्रमणं दक्षिणावभृतं तथा। त्रिकालं चैव भूमिश ! स्थानेपूपभृतस्तथा ॥६६ श्रवणम्मोक्षणञ्चेव ह्विपां श्रवणन्तथा । नावतुल्यन्ति ये विप्रा निवृत्ताश्च पशोर्वशम्।।६७ ते या नेत नरकं घोरं रौरवं तमसावृतम्। शतवर्षसहस्राणि तत्र स्थित्वा नराधमाः ॥६८ क्रिमिभि भंक्ष्यमाणाश्च तिष्टेयुः पूयशोणिते । यूपास्तु उक्तसंस्कारै रोषध्यः पशवस्तथा ॥६६ यजमानेन सहिताः स्वर्गं यान्ति नरेश्वर ।। यावत्कालं हि यज्ञो वै स्वर्गलोके महीयते ॥७० तावत्कालं प्रमोद्नते पशवोद्यध्वरे हताः। वृक्षा यूपत्वसिच्छन्ति पशुत्वं पशवस्तथा ॥७१ तृणा इच्छिन्ति दर्भत्व मोषध्यश्च हविष्मताम्। सोमत्वञ्च लताः सर्वा वेदित्वञ्च वसुन्धरा ॥७२ यस्मात्पशुत्विमच्छन्ति पशवः स्वर्गेलिप्सया । तस्मात्पशुदधे हिंसा नास्ति यज्ञेषु पाण्डव ! ॥७३ अहिंसा वेदिकं कर्म ब्रह्मकर्मेति तत् स्पृतम्। वेदोक्तं ये न कुर्वनित हिंसावुष्या क्रत्ं द्विजाः ॥७४

सद्यः शूद्रत्वमायानित प्रेत्य चण्डालतामपि। गावो यज्ञाथ मुत्पन्ना दक्षिणार्थं तथैव च ॥७५ सुवर्णं रजतब्चैव पात्रिकं भार्यमेव च। द्रभंसंस्करणार्थन्तु रक्षसां रक्षणाय च ॥७६ यजनार्थं द्विजाः सृष्टा स्तारका भुवि दैवताः। क्षत्रिया रक्षणार्थन्तु वैश्या वार्तानिमित्ततः ॥७० शुश्रूषार्थं त्रयाणान्तु शूद्राः सृष्टाः स्वयम्भुवा । एवमेतत् जगत्सर्व मग्निहोत्रकृते कृतम्।।७८ नावबुध्यन्ति ये वेतदीदृशन्तत्समावृतम्। ते यान्ति नरकं घोरं रौरवं नाम विश्रुतम्।।७६ रौरवाद्विप्रमुक्तास्तु कृमियोनि व्रजनित ते। यथोक्तमग्नि होत्राणि शुश्रूपन्ति च ये द्विजाः ॥८० तेस्तु दत्तं हुतं तातं जप्तमध्यापितं भवेत्। एविमप्रञ्च पूर्वञ्च यद्द्विजैः क्रियते नृप । ॥८१ तत्सर्वं सम्यगाहृत्य चादित्ये स्थापयाम्यहम्। मया स्थापितमादित्ये लोकस्य सुकृतं हि यत्।।८२ तारयेत्तत् सहस्रांशुः सुकृतं ह्यग्निहोत्रिणाम्। तावत्तेषां हि पुण्येन दीप्यते रविरम्बरे ॥८३ स्वर्गे स्वर्गे गतानान्तु वीर्याद्भवति वीर्यवान्। तत्र ते ह्युपयुज्यन्ति ह्यानिहोत्रस्य यत् फलम् ॥८४ समानरूपा देवानां तिष्ठन्त्याभूतसंप्रवम्। वृथाग्निना च ये केचिद्दह्यन्ते ह्यग्निहोत्रिणः ॥८५

न तेऽग्नि होत्रिणां लोकान् मनसापि ब्रजन्ति वै। वीरघ्नास्ते दुराचाराः सुदरिद्रा नराधमाः ॥८६ विकला व्याधिताश्चापि जायन्ते शूद्रयोनिषु। तस्मात्त्रीषितकै नित्य मग्निहोत्रं द्विजन्मभिः ॥८७ होतव्यं विधिवद्राजनृध्वमिच्छन्ति ते गतिम्। अमृज्यं सूत्रमेतस्माद्ग्निहोत्रं युधिष्टिर ! ॥८८ न त्याज्य मप्येतद्गृहीतव्यं द्विजातिभिः। बृद्धत्वेऽप्यग्निहोत्रं ये गृह्णन्ति विधिवद्द्विजा ॥८६ शूद्रान्नाद्विरताः सन्तः संयन्तेन्द्रियबुद्धयः। पञ्चयज्ञपरा नित्यं क्रोधलोभविवर्जिताः ॥६० द्विकाल मतिथिवचैव पूजयन्ति च भक्तितः। तेऽपि सूर्योदयप्रख्यै विमाने वायुवेगिभिः ॥६१ मम लोके प्रमोदन्ते दृष्ट्य माञ्च युधिष्टिर !। मन्वन्तर्भ्व तत्रेकं मोदित्वा द्विजसत्तमाः ॥६२ इह मानुष्यके छोके भवन्ति द्विजपुङ्गवाः। बाला हिताग्नयो ये च शृद्रान्नद्विरताः सदा ॥६३ क्रोधलोभविनिर्मुक्ताः प्रातःस्नानपरायणाः। यथोक्त मग्निहोत्रं वै जुह्नते संयतेन्द्रियाः ॥६४ संतिष्ठेद्वा सदा सौम्यो द्विकालं मत्परायणः। ते यान्त्यपुनरावृत्ति भित्वा चादित्यमण्डलम् ॥६४ मम होकं सपत्नीका यानैः सूर्योद्यप्रभैः। तत्र वालाः ससंस्काराः कालगाः कमरूपिणः ॥६६

ऐश्वर्यगुणसम्पन्नाः क्रीडिन्ति च यथासुखम् । इत्येषा ह्यहिताग्नीनां विभूतिः पाण्डुनन्दन ! ।।६७ ये च वेदश्रुतिङ्को चित् निन्द्यमाना ह्यबुद्धयः ।।६८ इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे पश्चदशोऽध्यायः ।

> षोड़शोऽध्यायः। अथ चान्द्रायणविधिवर्णनम्। युधिष्टिर उवाच।

चक्रायुध ! नमस्तेऽस्तु देवेश ! गरुड्ध्वज !। चान्द्रायणविधि पुण्य माख्याहि भगवन्मम ॥१

श्रीभगवानुवाच ।

शृणु पाण्डव ! तत्त्वेन सर्वपापप्रणाशनम् ।
पापिनो येन शुध्यन्ति तत्ते वक्ष्यामि सर्वशः ॥२
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः श्रूत्रो वाऽऽचरित्रव्रतः ।
यथावत्कर्तृकामोयस्तस्य यं प्रथमन्तु यः ।
शोधयेत्तु शरीरं स्वं पश्चगव्ये पवित्रितः ॥३
सशिरः कर्तुं पक्षान्तं ततः कुर्वीत पायनम् ।
शह्ववासाः शुचिर्भृत्वा मौद्धीं वध्नीत मेखलाम् ॥४
पालाशदण्डमादाय ब्रह्मचारीव्रते स्थितः ।
कृतोपवासः पूर्वन्तु शुक्ठप्रतिपदि द्विजः ॥६

नदीसङ्गमतीर्थेषु शुचौ देशे गृहेऽपि वा। गोमयेनोपलिःतेऽथ स्थण्डिलेऽग्नि निधापयेत् ॥६ आधारवाज्यभागौ च प्रणवं व्याहृतिस्तथा। वारणञ्चापि पञ्चेव श्रुत्वा सर्वान्यथाक्रमम्।।७ सत्याय विष्णवे चेति ब्रह्मर्षिभ्योऽथ ब्रह्मणे। विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्योऽथ प्रजापतये तथा ॥८ षट् पश्य जुहुयात्पश्चात्प्रायश्चित्ताहुतीर्द्विजः। ततः समापयेद्गिन शान्ति कृत्वाथ पौष्टिकम्।।६ प्रणम्याग्निश्व सोमश्व भस्म दत्त्वा तथात्मनः। नदीङ्गत्वा विविक्तानां सोमाय वरुणाय च ॥१० आदित्याय ततः स्नायादनं कृत्वा समाहितः। शुचिवादिकमाचम्य स्वाधीनः पूर्वतोमुखः ॥११ प्राणायामन्ततः कृत्वा पविज्ञैरभिषेचनम्। आचान्तस्वभिवीक्षेत चोर्द्ध बाहुर्दिवाकरम् ॥१२ कृताञ्जलिरुपश्रान्तः कुर्याचापि प्रदक्षिणम्। नारायणं वा रुद्रं वा स्वाध्यायं ब्राह्मणन्तथा ॥१३ आरण्यं मम सूक्तं वा प्राक् भोजनमथापि वा। वीरह्नमृषभस्यापि तथावाप्यचमर्वणम् ॥१४ गायत्रीं मम वा देवीं सावित्रीं वा जपेत्ततः। शतं वाष्ट्रशतं वाऽपि सहस्रमथवा परम्।।१४ ततो मध्याह्वकालो वै पायसं यावकन्तु वा। पाचियत्वा प्रयत्नेन प्रयतः सुसमाहितः ॥१६

ततः पात्रं समादाय सौवर्णं राजतन्तु वा। ताम्रं वा मृण्मयं वाऽपि ह्यौदुम्बरमथापि वा ॥१७ वृक्षाणां याज्ञियानान्तु पर्णेराद्येरकुत्सितः। पुटकेन तु गुप्तेन चरेद्रैक्षं समाहितः ॥१८ ब्राह्मणानां गृहाणान्तु सप्तान्नान्नापरं व्रजेत्। गोदोहमात्रंतिष्ठेतु वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥१६ न हसेच न वीक्षेत नाभिभाषेत वा स्त्रियम्। विष्ठामूत्रपुरीषञ्च चण्डाळं वा रजस्वळाम्।।२० पतितञ्च तथाध्वानमादित्यमवलोकयेत्। यो हि पादुकमारुह्य सर्वदा प्रचरेद्विजः ॥२१ तदृष्ट्या पापकर्माणमादित्यमवलोकयेत्। ततस्वावसथं प्राप्तो भिक्षान्निक्षिप्य भूतले ॥२२ प्रक्षाल्य पादावाचम्य हस्ती वा कोऽपरः पुनः। आचम्य वारुणान्तेन विह्नं विप्रांश्च पूजयेत्।।२३ पञ्च सप्ताथ वा कुर्याद्वागान् भैक्षस्य तस्य वै। तेषामन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेद्येत् ॥२४ ब्रह्मणे चाग्नये चैव सोमाय वरुणाय च । विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ह्यादित्याय यथाक्रमम्।।१५ अवशिष्टमधैकन्तु वक्तुं मात्रं प्रकल्पयेत्। अङ्गल्यमें स्थितं पिण्डं जायते चाभिमन्त्रयेत् ॥२६ अङ्कुलीभि स्निभिः पुण्यं प्राश्नीयात्प्राङ् मुखः पुनः। यथा च वर्धते सोमो वसते च तथा पुनः ॥२७

तथा पिण्डाश्च वर्धन्ते हसन्ते च दिने दिने। त्रिकालसानमस्योक्तं द्विकालमथवा सकृत्।।२८ ब्रह्मचारी सदा चापि न च वस्त्रं प्रपीडयेत्। स्थाने च दिवसे तिष्ठेत् रात्रौ वीरासनं व्रजेत् ॥२६ भवेत् स्थण्डिलशायी वा श्रथवा वृक्षमूलकः। वल्कलं यदि वा क्षीमं शाणह पांतकत्या ॥३० आच्छाद्नं भवेत्तस्य वस्तार्थं पुरुषषभ !। एवञ्बन्द्रायणे पूर्णे मासस्यान्ते प्रवृत्तिमान् ॥३१ ब्राह्मणान् भोजयेद्रत्तया द्याचैव तु द्क्षिणाम्। चान्द्रायणेन चीर्णेन यत्कृतन्तेन दुष्कृतम्।।३२ तत्सव तत्क्षणादेव भरमीभवति काष्टवत्। ब्रह्महत्याथ गोहत्या सुवर्णस्तैन्यमेव तु ॥३३ भ्रूणहत्या सुरापानं गुरोर्दारव्यतिक्रमः। एवमन्यानिं पापानि पतनीयानि यानि च ॥३४ चान्द्रायणेन नश्यन्ति वायुना पांशवो यथा। अनिद्शाया गोः क्षीरं मौष्ट्रमाविकसेव च ॥३४ मृतसूतकयोश्चात्रं भुत्तवा चान्द्रायश्चरेत्। सुरामांसामिषं सर्पिलीक्षा लवणमेव च ॥३६ तैलं सोमध्व विक्रीणन् द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत्। एकोदिष्टञ्च योभुङ्क्ते योभुङ्क्ते वासनिक्षतः ॥३७ भिन्नभाण्डेतु योभुङ्को द्विजश्चान्द्रःयणञ्बरेत्। आकाशस्थितहस्तोय आसनस्थस्तथैव च ॥३८

परहस्तिस्थितश्चेव भुक्तवा चान्द्रायणञ्चरेत्। आसनस्थश्च ये भुङ्क्रे शयनीयगतोऽपि वा ॥३६ यो भुङ्को वासनस्थरतु द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत्। यो भुङ्क ऽनुपनीतेन यो भुङ्क च स्त्रिया सह ॥४० यो भुङ्क्ते अन्यथा साद्धं द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत्। उच्छिष्टं स्थापयेदिप्रो योमोहाद्गोजनान्तरे ॥४१ द्दाद्वा यद्वा स्नेहाद्द्विजश्चान्द्रायण अरेत्। तुम्बं कोशातकब्बेव पलाण्डुं गृञ्जनन्तथा ॥४२ छत्राकं लग्जनञ्चैव जम्ध्वा चान्द्रायण**श्वरे**त्। तथा पर्युषितं चान्नं पकं परगृहागतम्।।४३ द्विपकञ्च वृथामांसं जग्ध्वा चान्द्रायणञ्चरेत्। उद्क्या च शुना वाऽपि चण्डाछैर्वा नराधिप ! ॥४४ रपृष्टमननतु भुञ्जानो द्विजश्चान्द्रायणव्चरेत्। एतत्परं हि शुध्यर्थमृषिभिश्चरितव्रतम् ॥४५ पावनं सर्वपापानां पुण्यं पाण्डव ! चोत्तमम् । एतेन वसवो रुद्रा आदित्याश्च दिवङ्गताः ॥४६ एतदाद्यं परं गुद्धं पवित्रं पावनं समृतम्। यथोक्तमेतद्यः कुर्याद्द्विजः पापप्रणाशनम्।।४७ स दिवं याति पूनात्मा निर्मलादित्यसन्निभः ॥४८ इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे षोड्शोऽध्यायः।

सप्तदशोऽध्यायः।

अथ द्वादशमासेषु धर्मकृत्यवर्णनम्।

वेशम्पायन उवाच।

केशवेनेवमारूयाते चान्द्रायणविधिक्रमे । पत्रच्छ पुनरप्यन्यान् धर्मान् धर्मात्मजो नृपः॥१

युधिष्ठिर उवाच।

सर्वभूतहिते शीमन् ! सर्वभूतनमः कृत !। सर्वभूतहितं धर्मं सर्वज्ञ ! कथयस्व मे ।।२ यहरिद्रजनस्यापि स्वर्गं सुखकरम्भवेत्। सर्वपापप्रशमनन्तच्छृणुष्व युधिष्टिर ! ॥३ कार्तिकाद्यास्तु ये मासा द्वादशैव प्रकीर्तिताः। तेष्वेकभक्तनियमः सर्वेषा मुच्यते मया ॥४ कार्तिके यस्तु वै मासे नन्द्या संयतो नरः। एक भुक्ते न मद्भक्तो मासमेकं तु वर्तते ॥५ जलपानं पिवेन्मासो नान्तराभोजनात्परम्। आदित्यरूपं माश्चापि नित्यमध्ये समाहितः ॥६ व्रतान्ते भोजयेद्विप्रान् दक्षिणाञ्चापि तत्पुनः। क्रोधलोभविमुक्तस्य तस्य पुण्यफलं शृणु ॥७ विधिवत्कपिलादाने यत्पुण्यं समुदाहृतम्। तत्पुण्यं समनुपाप्य सूर्यलोके महीयते ॥८

ततश्चापि च्युतः कालान् मानुषेपूपजायते । तत्र प्रकामं क्रोड़ित्वा सर्वलोकेषु पूजितः ॥६ राजराजार्चितोविप्रः कोटिधनपतिर्भवेत्। मार्गशीर्षे तु यो मासे एक मुक्ते न वर्तते।।१० कामं कोधव्व लोभव्य परित्यज्य यथाविधि। स्नात्वा चादित्यरूपं मामर्चयन्ति यरंन्द्रयाः ॥११ जपन्ने व तु गायत्रीं मामिकां वाग्यतः शुचिः। मासे परिसमाप्ते तु भोजयित्वा द्विजान् शुचीन्।।१२ तानच्यन्ति मद्भत्तया तस्य पुण्यफलं शृणु । अग्निहोत्रे हुतं पुण्य माहिताग्नेस्तु यद्भवेत्।।१३ तत्पुण्यफलमाप्नोति यानेनाम्बरयोगिना । सक्षि होके चरति यथाकामं यथासुखम्।।१४ ततश्चापि च्युतः कालाद्धरिवर्षेषु जायते। तत्र प्रकामं क्रीडित्वा राजा पश्चाद्भविष्यति ॥१५ पौषमासं क्षपेदेक मेकभक्त न यो नरः। अर्चयेतु च मां नित्यं मद्गतेनान्तरात्मना ॥१६ अहिंसासत्यनिरतः कोधह्षंविवर्जितः। एवं युक्तस्य राजेन्द्र ! शृणुयाः फल्रमुत्तमम् ॥१७ विप्रातिथ्यसहस्रे तु यत्पुग्यं समुदाहृतम्। तत्फलं समनुप्राप्तः शक्रलोके महीयते ॥१८ अवतोर्ण स्ततः कालादिलावर्षेषुजायते। तत्र स्थित्वा चिरं कालमिह विप्रो भविष्यति ॥१६

माघमासन्तथा यस्तु वर्तते चैकभुक्ततः। मद्रचनपरो भूत्वा दम्भक्रोधविवर्जितः। मामिका मपि गायत्रीं सन्ध्यायां तु जपेद्द्विजः ॥२० द्त्वा तु दक्षिणामन्ते भोजयित्वा द्विजानि । नमस्करोति तान् भत्तया मद्गतेनान्तरात्मना ॥२१ त्रिकालस्नानयुक्तस्य तस्य पुण्यफलं शृणु। नीलकर्णाप्रयुक्तेन यानेन सचरो भवेत्।।२२ पितृलोकं पूजयित्वा सेव्यमानोऽप्सरोगणैः। तत्र प्रकामं क्रीडित्वा भद्रश्चेपूपजायते ॥२३ तत्र च्युतश्चतुर्वेदी विप्रो भवति भूतले। क्षपेत् फाल्गुनमासं य एक भुक्तेन संयतः ॥२४ नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यजस्रंत्रिर्जपन् सदा। पायसं भोजयेद्विप्रान् व्रतान्ते संयतेन्द्रियः ॥२४ मद्चनपरः क्रोधलोभमोहविवर्जितः । सदाचारइतपरस्तरय पुण्यफलं शृणु ॥२६ विमानैः सारसैयुक्तमारूढः कामगं सुखम । नक्षत्रलोके रमते सर्वनक्षत्रशोभितः ॥२७ ततश्चापि च्युतः कालात् केतुमालेषु जायते। तत्र प्रकामं क्रीडित्वा मानुषे नृपतिर्भवेत् ॥२८ चैत्रमासेषु योमत्य एक भुक्ते न वर्तते । ब्रह्मचारी तु मङ्कत्त्रस्य पुण्यफलं शृणु ॥२६

यद्ग्रिहोत्रं यः पुण्यं यथोक्तव्रतचारिणः। तत्पुण्यफलमासाद्य चन्द्रलोके महीयते ॥३० ततोऽवतीणीं जायेत वर्ष रमणके पुनः। भुत्तवा कामन्ततस्तंस्मित्रिह राजा भविष्यति ॥३१ वैशाखं यस्तु वै मास मेकभुक्तेन वर्तते। द्विजमप्रासने कृत्वा भुञ्जन भूमौ च वाग्यतः ॥३२ नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यर्चियत्वा दिवाकरम्। व्रतान्ते भोजयेद्विप्रांस्तस्य पुण्यफलं ऋणु ॥३३ फलं यद्विधिवत्त्रोक्तं मम्रिष्टोमातिरात्रयोः। तत्पुण्यफलमासाद्य देवलोके महीयते ॥३४ ततो हैमवते वर्षे जायते काछपर्युपात्। तत्र प्रकामं मोदित्वा विप्रः पश्चाद्भविष्यति ॥३४ ज्येष्ठमासे तु भो राजन्नेकभुक्तेन वतते। विप्रमप्रासने कृत्वा भूमौ भुञ्जन् जितेन्द्रयः ॥३६ नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यर्चयन्मां समाहितः। दम्भानृतविनिमुक्तरतस्य पुण्यफलं शृणु। चीर्णे चान्द्रायणे सम्यक् यत्पुण्यं समुदाहृतम्।।३७ तत्पुण्यफलमासाद्य देवलोके महीयते। अथोत्तरकुरुवेव जायते निर्गतस्ततः ॥३८ ततश्चापि च्युतः कालादिह छोके द्विजो भवेत्। आषाढमासं यो राजन्नेकशुक्तेन वर्तते ॥३६

ब्रह्मचारी जितक्रोधो मद्चनपरायणः। विप्रमप्रासने कृत्वा भुञ्जन् भूमौ जितेन्द्रियः ॥४० कृत्वा त्रिषवणस्नान मष्टाक्षरविधानतः। व्रतान्ते भोजयेद्विप्रान् पायसेन युधिष्ठिर ! ।।४१ गुड़ौदनेन वा राजंस्तस्य पुण्यफलं शृणु। कपिलाशतदत्तस्य यत्पुण्यं पाण्डुनन्दन ! ॥४२ तत्पुण्यफलमासाद्य देवलोके महीयते। ततोऽवतीर्णः कालेन शांकद्वीपे प्रजायते ॥४३ ततश्चापि च्युतः कालादिह विप्रो भविष्यति। श्रावणं यः क्षपेन्मासमेकं भुङ्क्ते न संशयः ॥४४ नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्युक्त्वा मा मर्चयेत्सदा। विप्रमयासने कृत्वा भूमौ भुजन्यथाविधि ॥४५ पायसेनाचयन्विप्रान् जितक्रोधो जितेन्द्रियः। लोभमोहविनिर्मुक्तस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥४६ कपिलाशतस्य यत्पुण्यं विधिदत्तस्य वासव !। तत्पुण्यं समनुप्राप्तः शक्रलोके महीयते ॥४७ ततश्चापि च्युतः कालात् कुशद्वीपे प्रजायते। तत्र प्रकामं क्रीडित्वा विघ्रो भवति मानुषे ॥४८ यस्तु भाद्रपदं मासमेकभुक्तेन वर्तते। ब्रह्मचारी जितक्रोधः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः ॥४६ विप्रमप्रासने कृत्वा पाकभेद्विवर्जितः। नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्युत्तवा सुचरणौ खुरोत्।।५०

तिलान्वाथ घृतं वाऽपि व्रतान्ते दक्षिणां दिशेत्। मद्भक्तस्य नरश्रेष्ठ । तस्य पुण्यफलं ऋगू ॥५१ यत्फलं विधिवत्रोक्तं राजसूयाश्वमेधयोः। तत्पुण्यफलमासाद्य शकलोके महीयते ॥५२ ततश्चापि च्युतः कालाज्ञायते धनदालये। तत्र प्रकामं क्रीड़ित्वा राजा भवति मानुषे ॥५३ यश्चाप्याश्वयुजं मासमे क्रभुक्तेन वर्तते। यद्गायत्री जपन्वित्रो मद्गतेनान्तरात्मना ॥५४ द्विसन्ध्यं वा त्रिसन्ध्यं वा शतमष्टशतन्तु वा। विप्रमयासने कृत्वा संयतेन्द्रियमानसः ॥ १४ त्रतान्ते भोजयेद्विप्रांस्तस्य पुग्यफलं ऋणु । अश्वमेधेन यत्पुण्यं विधिवत्पाण्डुनन्दन । ॥५६ तत्पुण्यफलमासाद्य मम लोके महीयते। ततश्चापि च्युतः कालात् श्वेतद्वीपे प्रजायते ॥५७ तत्र भुक्तत्रा महान् भोगांस्तत्र विष्रा हि जायते ॥४८ इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे सप्तदशोऽध्यायः।

अष्टादशोऽध्यायः।

अथैकभुक्त पुण्यफलवर्णनम्।

युधिष्ठिर उवाच ।

देव ! संवत्सरं पुण्यमेकभुक्तेन यः क्षपेत् । तस्य पुण्यफळं यद्वै तन्ममाचक्ष्व केशव ! ॥१

श्रीभगवानुवाच ।

शृणु पाण्डव ! सत्यं मे वचनं पुण्यमुत्तमम् । यच्छ्रुत्वा वाथ कृत्वा वा नरः पापैर्विमुच्यते ॥२ एकभुक्तेन वर्तेत नरः संवत्सरन्तु यः। ब्रह्मचारी सदा शान्तो जितकोधो जितेन्द्रियः ॥३ शुचिः स्नानरतोऽव्यप्रः सत्यवागनसृयकः। अर्चत्येव तु मां नित्यं मद्गतेनान्तरात्मना ॥४ सन्ध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्गायत्रीं समाहितः। नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यसकृत्मां प्रणम्य च ॥४ विप्रमयासने कृत्वा पावकं भैक्षमेव वा। भूत्वा तु वाग्यतो भुत्तवा वाचम्यास्य द्विजनमनः ॥६ नमोऽग्तु वासुदेवायेत्युत्तवा तु चरणं रपृशेत्। मासे मासे समाप्ते तु भोजयित्वा द्विजः शुचीन् ।।७ सम्वत्सरे ततः पूर्णे दद्यातु घृतदक्षिणाम्। नवनीतमयीं गां वा तिल्हें नुमथ।पि वा ।।८

विप्रहस्तच्युतैस्तोयैः सहिरण्यैः समुक्षितः । तस्य पुण्यफलं राजन् ! कथ्यमानं मया ऋणु ॥६ दशजनमकृतं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । तद्विन्यश्यति तस्याशु नात्र कार्या विचारणा ॥१०

युधिष्ठिर उवाच।

सवषामुपवासानां यज्ञे यत् सुमहाफलम्। तत्सर्व श्रेयसे लोकं तद्भवान् वक्तुमहिति ॥११

श्रीभगवानुवाच ।

शृणु राजन ! यथापूर्वं यथाहीनन्तु भारत ! ।
कथान्ते कथयिष्यामि मद्भक्तस्य युघिष्ठिर ! ॥१२
यस्तु भक्तया शुचिर्भूत्वा पश्चम्यां मे नराधिप ! ।
उपवासकृतं कुर्यात्त्रिकालश्वार्चयंस्तु माम् ॥१३
सव क्रतुफलं लब्ध्वा मम लोके महीयते ॥१४

युधिष्टिर उवाच।

भगवन् ! देवदेवश ! पश्चमी नामका तिथिः। तामहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्य ममाच्युत ! ॥१४

श्रीभगवानुवाच ।

पवद्वयश्च द्वाद्श्यां श्रवणश्च नराधिप !।
मत्पश्चमीति विख्याता मित्रयश्च विशेषतः ॥१६
तस्माद्भागवतेर्भुक्तेमित्रवेशितवुद्धिभः।
उपवासस्तु कर्तव्यो मित्रयार्थं युधिष्ठिर !॥१७

द्वाद्श्यामेव वा कुर्यादुपवासमशषनुवन्। तेनाहं परमां प्रीतिं यास्यामि नरपुङ्गव ! ॥१८ अहोरात्रेण द्वादश्यां मागशीर्षे च केशवम्। उपोष्य पूजयेचो मां सोऽश्वमेधफळं लभेत्।।१६ द्वाद्श्यां पौषमासे तु भत्तया नारायणन्तु माम्। उपोष्य पूज्य सद्यः स वाजपेयफलं लभेत् ॥२० द्वादश्यां माघमासे तु मामुपोष्य तु माधवम्। पूजयेद्यः समाप्नोति पौण्डरीकफळं नृप ! ।।२१ उपोख्य मां यो वैशाख्यां द्वादश्यां मधुसूदन !। पूजयन् फलमाप्नोति सोऽग्निष्टोमस्य पाण्डव ।।।२२ द्वादश्यां ज्येष्टमासे मां समुपोष्य त्रिविक्रमम्। अर्चयेद्यः समाप्नोति गवां मेधफलं नृप । ॥२३ आषाढे वामनारूयं मां द्वादश्यां समुपोष्य यत्। पूजयेन्नरमेधस्य तत्फलं प्राप्नुयान्नृप ! ॥२४ द्वाद्श्यां श्रावणे मासि श्रीधराख्यमुपोष्य माम्। पूजयेद्यः समाप्नोति पञ्चयज्ञफलं नृप ! ॥२४ मासे भाद्रपदे यो मां हृषीकेशाख्यमचयेत्। उपोष्य पुनराप्नोति सौत्रामणिफलं नृप!।।२६ द्वादश्या माश्वयुङ्यासे पद्मनाभमुपोष्य माम्। अर्चयेद्यः समाप्नोति गोसहस्रफलं नृप । ॥२७ द्वादश्यां कार्तिके मासि मां दामोदरसंश्रितम्। उपोष्य पूजयेदाः स सर्वक्रतुफलं लभेत्। केवलेनोपवासेन द्वाद्श्यां पाण्डुनन्दन !।।२८

फलं यत्पूर्व मुह्हष्टन्तस्याद्धं लभते फलम् ।
श्रवणेऽप्येवमेवं मां योऽर्चयेद्धक्तिमान्नरः ॥२६
मम सालोक्य मायाति नात्र कार्या विचारणा ।
मासे मासे समभ्यर्चय योनरो मामतिन्द्रतः ॥३०
एवं द्वाद्शवर्षाण मद्भक्तो मत्परायणः ।
अविष्न मर्चमानस्तु मम सालोक्यमाप्नुयात् ॥३१
अभ्यस्येत्प्रीतिमान् सम्यक् द्वाद्श्यां वेद्संहिताम् ।
स पूर्वोक्तफलं राजन् ! लभते नात्र संशयः ॥३२
गन्धं पुष्पं फलं तोयं पत्रं वा मूलमेव वा ।
द्वाद्श्यां मम यो द्यात्ततो नैवास्ति मित्रयः ॥३३
एतेन विधिना सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः ।
मद्रक्ता नरशार्द् ल ! स्वर्गलोकांस्तु भुञ्जते ॥३४
वेशम्पायन ख्वाच ।

एवं वदति देवेशे केशवे पाण्डुनन्दनः। कृताञ्जलिपुटं न्यस्य मिदं भत्तया ह्युवाच ह।।३४ युधिष्ठिर उवाच।

यज्ञात्मन्यज्ञसम्भूत ! यज्ञनाथ नमोनमः । चतुर्भूते ! चतुर्बाहो ! चतुर्व्यूह ! नमोनमः ॥३६ छोकात्मन् ! छोकनाथेश ! छोकवास ! नमोनमः । सर्वज्ञ ! सर्वछोकेश ! हषीकेश ! नमोनमः ॥३७ सहस्रशिरसे तुभ्यं सहस्रक्ष ! नमोनमः ॥ पश्चयज्ञ ! नमस्तेऽस्तु सर्वयज्ञ ! नमोनमः ॥३८ त्रयीमय ! त्रयीनाथ ! त्रयीलभ्य ! नमोनमः । सृष्टिसंहारकर्तेति नारसिंह ! नमोनमः ।।३६ भक्तप्रिय ! नमस्तेऽस्तु सोमनाथ ! नमोनमः । हयवक्त् नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे ! नमोनमः ।।४० पश्चभूत ! नमस्तेऽस्तु पश्चायुध ! नमोनमः ।।४१

वैशम्पायन उवाच ।

भक्तिगद्गद्या वाचा स्तुवन्नेव युधिष्ठिरः।
गृहीत्वा केशवो हस्ते प्रीतात्मा तं न्यवारयत्॥४२
निवार्य च पुनर्वाचा भक्तिनम्रं युधिष्ठिरम्।
वक्तुमेव नरश्रेष्ठं धर्मपुत्रं प्रचक्रमे॥४३

श्रीभगवानुवाच ।

अन्यविकिमिदं राजन्मां स्तौसि नरपुङ्गव !। तिष्ठ पृच्छ यथापूर्वं धर्मानेव युधिष्टिर !।।४४

युधिष्ठिर उवाच।

भगवन् ! त्वत्त्रसादं तु समृत्वा रमृत्वा पुनः पुनः । न शान्तिरस्ति देवेश ! नृत्यतीव च मे मनः ॥४५ इद्ध मम संप्रश्नं वक्तु महीस माधव ! । द्वादश्यां दृष्णपक्षे तु अर्चनीयः कथं भवेत् ॥४६

श्रीभगवानुवाच।

शृणु राजन् ! यथातथ्यं तत्सर्वं कथयामि ते । माहात्म्यं ऋष्णद्वाद्श्या मर्चनीयम् फलं मम ॥४७ एकादृश्या मुपोष्याथ द्वाद्श्यामर्भयेतु माम् । विप्रानिप यथालामं भोजयेद्धक्तिमान्नरः ॥४८ स गच्छेदक्षिणामूर्तिमाश्च नात्र विचारणा । चन्द्रसालोक्य मथवा प्रहनक्षत्रपूजितः ॥४६ इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे अष्टादशोऽध्यायः ।

ऊनविंशोऽध्यायः।

अथ दानफलवर्णनम्।

वेशम्पायन उवाच।

केशवेनैव माख्याते धर्मपुत्रः पुनः प्रभुम्। पप्रच्छ दानकालस्य विशेषश्व विधि नृपः॥१

युधिष्ठिर उवाच।

देवकीफलमाख्यातं विषुवेष्वमरेश्वर !। सूर्ययज्ञप्रवे चैव दत्ते दाने च किं फलम्॥२

श्रीभगवानुवाच ।

शृणुष्व राजन् ! विषुवे सोमार्कप्रहणेषु च । व्यतीपातेऽयने चैव हानं स्याद्श्ययन्नृप ! ॥३ राजन्नयनयोर्भव्यं विषुवं संप्रचक्षते। समरात्रिदिने तत्र सन्ध्यायां विषुवे नृप !॥४

ब्रह्माईं शङ्करश्चापि तिष्ठामः सहिता स्ततः। तस्मिन् मुहूर्ते ते सर्वे चिन्तयन्तः परंपदम् ॥४ शक्रश्च पितरोरुद्रावसवश्चाश्विनौ तथा। साध्या विश्वे सगन्धर्वाः सिद्धा ब्रह्मर्षय स्तथा ॥६ सोमो प्रहगणश्चव सागराः सरितस्तथा। महतोऽप्सरसो नागा यक्षराक्षसगुद्यकाः ॥७ एते चान्ये च राजेन्द्र ! विषुवे संयतेन्द्रयाः। सोपवासाः प्रयत्नेन भजन्ते ध्यानतत्पराः ॥८ अन्नं गावस्तिलान् भूमि कन्यादानं तथैव च। गृहमाच्छादनं धान्यं वाहनं शयनं तथा।।६ यचान्यच मया नोक्तं तःप्रयच्छ युधिष्ठर !। दीयते विषुवे चैव श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः ॥१० तस्य दानस्य कौन्तेय ! क्षयो नैवोपपद्यते । वर्धते हरतः पुण्यं तहानं कोटिसम्मितम्। विषुवे सापनं यस्तु मम कुर्याद्धरस्य वा ॥११ अर्चनाश्व यथान्यायं तस्य पुण्यफलं ऋणु । द्शजन्मकृतं पापं तस्य सद्यो विनश्यति ॥१२ द्शाना मश्रमेधाना मिष्टानां रुफते फरम्। विमानं दिव्यमारूढः कामरूपी यथासुखम् ॥१३ स याति कामगं लोकं रुद्रलोक मथापि वा। तत्र वे देवगन्धवें गीयमानो यथासुखम्। दिव्यवर्षसहसाणि कोटिमेकन्तु मोदते ॥१४

ततश्चापि च्युतः कालादिह लोके द्विजोभवेत्। चतुर्णामपि वेदानां पारगो ज्ञानविद्भवेत् ॥१४ चन्द्रसूर्यप्रहे यान्ति मम वा शङ्करस्य वा। गायते भम वा राजन् । जपेद्वा शङ्करस्य वा ॥१६ शह्वं कुर्वन्ति नादैश्च कांस्यघण्टाध्वनैरपि। कारयेत् ध्वानं भत्तया तस्य पुण्यफलं महत्।।१७ गान्धर्वे होमजाप्येश्च शब्देरुत्कृष्टादिभिः। दुर्बलोऽभिभवेद्राहुः सोंमश्च बलवान् भवेत् ॥१८ सूर्येन्दूपध्रवे यद्धे श्रोत्रियेभ्यः प्रदीयते । तत्सहस्रगुणं भूत्वा दातार मुपतिष्ठति ॥१६ सहापतकसंयुक्तो यद्यपि स्यान्नरो नृप ।। निर्लेप स्तत्क्षणादेव तेन दानेन जायते।।२० चन्द्रसूर्यप्रकाशेन विमानेन विराजता। याति सोमपुरं रम्यं सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥२१ यावननृक्षाणि तिष्ठनित गगने शशिना सह। तावत्कालं स राजेन्द्र ! सोमलोके महीयते ॥२२ ततश्चापि च्युतः कालादिह लोके युधिष्ठिर !। वेदवेदाङ्गविद्विपः कोटीधनपति भवेत्।।२३

युधिष्ठिर उवाच।

भगवं स्तव गायत्री जप्यते तु कथं नृभिः। किं वा तस्याः फलं देव ! ममाचक्ष्वसिताम्बर ! ॥२४

#### श्रीभगवानुवाच ।

द्वाद्श्यां विषुवे चैव चन्द्रसूर्यमहे तथा।
अयने श्रवणे चैव व्यतीपाते तथैव च।
अश्वत्थद्शीने चैव तथा मह्शीनेऽपि च।।२५
जप्यात्तु मंम गायत्री मथवाष्टाक्षरत्रृप!।
आजन्म दुष्कृतन्तस्य नाशयेन्नात्र संशयः।।२६

## युधिष्ठिर खवाच।

अश्वत्थदर्शनं देव ! किं त्वदर्शितसिन्नभम्। एतत्कथय देवेश ! परं कौतूहलं हि मे ॥२७

## श्रीभगवानुवाच ।

अहमश्वत्थरूपेण पालयामि जगत्त्रयम्।
अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाहन्तत्र प्रतिष्ठितः ॥२८
यत्राहं न स्थितो राजनश्वत्थश्चापि तत्र न ।
यस्त्वेनमर्चयेद्धत्त्या मां स साक्षात्ममार्चित ॥२६
यस्त्वेनं प्रहरेत्कोपान्मामेव प्रहरेत्तु सः ।
तस्मात्प्रदक्षिणं कुर्यान्नभिवादेन प्रत्यहम् ॥३०
गावोविप्रा स्तथाश्वत्थो मम रूपं युधिष्ठिर ! ।
एतत्त्रयं हि मद्धत्तो नावमन्येत कर्हिचित् ॥३१
अवमानितं चेतु हन्याहहत्या सप्तमं कुलम् ।
अश्वत्थोत्राह्मणोगावो मन्मया स्तारयन्ति हि ।
तस्मादेतत्प्रयत्नेन राजन् ! पूजितु महसि ॥३२

युधिष्ठिर उवाच।

ब्राह्मणस्वेन देहेन शूद्रत्वं कथमाप्नुयात्। ब्रह्म वा नश्यति कथं तदेव ! वक्तु महीस ॥३३

श्रीभगवानुवाच ।

अपस्नानन्तु यो विप्रः कुर्याद् द्वादशवार्षिकम्। स तेनैव शरीरेण शूद्रत्वं याति पाण्डव । ॥३४ शूद्रमामे तथाप्येको वसेद्वा दशवार्षिकम्। प्रहोक्तमि कुर्वीत शूद्रत्वं याति वै द्विजः ॥३४ यस्तु राजाश्रयेणैव जीवेद् द्वादशवार्षिकम्। स शूद्रत्वं व्रजेद्विप्रो वेदानां पारगो यदि ॥३६ वर्तते नगरे वाऽपि यो वा द्वादशमावसेत्। स शूद्रत्वं व्रजेद्विप्रो नात्र कार्या विचारणा ॥३७ ज्त्पाद्यति यत्पुत्रं शूद्रायां कामतोद्विजः। तस्य कायगतं ब्रह्म सर्वमेव विनश्यति ॥३८ मद्यपस्त्रीमुखं मोहादास्वादायति यो द्विजः। तस्य कायगतं ब्रह्म सद्य एव विनश्यति ॥३६ मैथुनं कुरुते यस्तु जिह्नायां ब्राह्मणो नृप !। त्तस्य कायगतं ब्रह्म सद्य एव विनश्यति ॥४० यः सोमलतिकां विप्रः केवलं भक्षयेद् वृथा। तस्य कायगतं ब्रह्म सद्य एव विनश्यति ॥४१ विप्रत्वं दुर्लमं प्राप्तं वै मार्गे रेवमादिभिः। विनाशयन्तु यत्तत्तु तज्जोवापि युधिष्ठिर ! ॥४२

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मित्रयार्थं युधिष्ठिर !। जातिश्रंशकरं कर्भ न कुर्यात् सदृशो द्विजः।।४३ इति गौतमीये वष्णवधर्मशास्त्रे एकोनविंशतिरध्यायः।

विशोऽष्यायः।

अथ तीर्थेलक्षणवर्णनम्।

युधिष्ठिर उवाच।

देशान्तरे गते विप्रे संयुक्ते कालधर्मणा। शरीरनाशे संप्राप्ते वृथा विप्रप्रकल्पना।।१

श्रीभगवानुवाच ।

श्रूयतामाहिताग्नेस्तु तथावृत्तस्य संक्रिया।
पलाशवृन्देः प्रतिमा कर्तव्या करूपचोदिता।।२
त्रीणि षष्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्य नराधिप!।
तेषां विकल्पना कार्या यथाशास्त्रविनिश्चयम्।।३
अशीत्यर्थे तु शिरसि ग्रीवा वा दश एव च।
वाह्रोश्चापि शतं दद्यादङ्गुलीषु पुनर्दश।
शिरसि त्रिशतं दद्याजाठरे वाऽपि विशतिम्।।४
नृषणे द्वादशार्थन्तु शिश्ने चाष्टाद्व मेव च।
दद्यात्तु शतमुवीस्तु पष्ठार्थं जानुजङ्कयोः।।५

दशं दद्याचरणयोरेषा प्रेतविकलपना।
एवं विकलपनां कृत्वा कुर्याद्विप्रस्तु संस्क्रियाम्।।६
युधिष्ठिर उवाच।
विशेषतीर्थं सर्वेषां संशुद्वानामनुष्रहात्।

भक्तानान्तारणार्थं वे वक्तुमईसि धर्मतः ॥

श्रीभगवानुवाच।

प्रव(वे)शं सर्वतीर्थानां सत्यङ्गायनित सामगाः। सत्यमवचनन्तीर्थं हिंसातीर्थं समुच्यते ॥८ दानन्तीर्थं द्यातीर्थं शीलतीर्थं युधिष्ठिर !। अर्थसन्तोषणन्तीर्थं नारीतीर्थं पतिव्रता ॥६ सन्तुष्टो ब्राह्मणस्तीर्थं ज्ञानं वै तीर्थमुच्यते । मद्भक्ताः सततं तीर्थं यतयस्तीर्थमुच्यते ॥१० शरण्यः पुरुषस्तीथसन्नं तत्तीर्थमुच्यते । आतिथेयिः परन्तीर्थ मतिथीस्तीर्थमुच्यते ॥११ व्रतस्य धारणन्तीर्थं मार्जवन्तीर्थमुच्यते । देवशुश्रूषणन्तीर्थं गुरुशुश्रूषणन्तथा।।१२ द्विजशुश्रूषणन्तीर्थं तीर्थं ज्ञानस्य धारणम्। दारसन्तोषणं तीर्थङ्गतं सन्तीर्थगुच्यते ॥१३ ब्रह्मचर्यं परन्तीर्थं त्रेताग्निस्तीर्थभुच्यते । मूलधर्मः स विज्ञेय मनस्तत्रैव वा युतम् ॥१४ गच्छं स्तीर्थानि कौन्तेय ! धर्मोधर्मेण वर्तते । द्विविधन्तीर्धमित्याहुः स्थावरं जङ्गमन्तथा ॥१४

स्थावरञ्जङ्गमं श्रेष्ठं तत्त्वेज्ञानपरिप्रहात्। कर्मणा हि विशुद्धस्य पुरुषस्यैव भारत ! ॥१६ हृद्ये सर्वतीर्थानि तीर्थभूतः स उच्यते। गुरुतीर्थपरं ज्ञान मतस्तीर्थं न विद्यते ॥१७ ज्ञानतीर्थन्तपस्तीर्थं ब्रह्मतीर्थं सनातनम्। क्षमा तु परमन्तीर्थं सर्वतार्थेषु पाण्डव ! ।।१८ क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्। मानितोऽमानितोवापि पूजितोऽपूजितोऽपि वा। आक्रुष्टरताडितो वाऽपि क्षमावां स्तीर्थमुच्यते ॥१६ क्षमा द्मः क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा तपः। क्षमा हिंसा क्षमा धर्मः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥२० क्षमा द्या क्षमा यज्ञः क्षमा धैर्ययुतं जगत्। क्षमावान् प्राप्तुयात् स्वर्गं क्षमावान् प्राप्तुयाद्यशः ॥२१ क्षमावान् प्राप्नुयान्मोक्षं क्षमावां स्तीर्थमुच्यते ॥२२

आत्मा नदी भारत ! पुण्यतीर्थं नत्वा तीर्थं सर्वतीर्थं प्रधानः । श्रुत्वा तीथ सर्वमात्मन्यथोचैः स्वर्गो मोक्षः सर्वमात्मन्यथीनम् ॥२३ आचारवक्त्रान्तरगात्रशोभिना सत्यप्रसन्नेन मनोहरेण । ज्ञानाम्बुना स्नाति च योहि नित्यं किन्तस्य भूयः सिछिछेन छत्यम् ॥२४

युधिष्ठिर उवाच।

भगवन् ! सर्वपापव्नं प्रायश्चित्तमनुत्तमम् । त्वद्भक्तस्य नरश्रेष्ठ ! मम वक्तुं त्वमर्हेसि ॥२५ १३०

रहस्यमिद्मत्यर्थं न श्राव्यं पापकर्मणाम्। अवैष्णवानामश्राव्यं प्रायश्चित्तं व्रवीमि ते ॥२६ वामनं ब्राह्मणं दृष्ट्रा मद्गतेनान्तरात्मना । नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाचरेत् ॥२७ प्रदक्षिणन्तु त्रिः कुर्यात् पुनरष्टाक्षरेण तु । तेन तुष्टो नरश्रेष्ठ ! तत्पापं क्षपयाम्यहम्।।२८ पोत्रघृष्टां वराहस्य मृत्तिकां शिरसा वहन्। प्राणायामशतं कृत्वा नरः पापैर्विमुच्यते ॥२६ दक्षिणावर्तशङ्खाद्वा कपिलाशङ्कमेव च। प्रातः स्नातो नदीं गत्वा मम सूक्तेन शंसतः॥३० सिछिछेन तु यः स्नायात् सितिछेन रविप्रहे। तस्य यत्सि चतं पापनतत्क्षणादेव नश्यति ॥३१ मस्तकान्नि सृतैस्तोयैः कपिलाया युधिष्ठिर !। गोमूत्रेणापि यः स्नायाद्रौहिंस्यान् ममवादिनः ॥३२ विप्रपादच्युतैर्वापि तोयैः पापं प्रणश्यति । नमस्यैयस्तु मद्भत्तया शिशुमारप्रजापतिम् ॥३३ चतुर्दशाङ्गयुक्तस्य तस्य पापं प्रणश्यति । ततश्चतुर्दशाङ्गानि शृणु तस्य नराधिप । ॥३४ शिरो धर्मो हनू त्रहा यज्ञमुत्तरदक्षिणौ। हृद्यन्तु भवेद्विष्णुहस्तौ स्यातान्तथाश्वनौ । अत्रिमेध्यं भवेद्राजन् ! लिङ्गं संवत्सरो भवेत्।।३४

मित्रावरुणको पादौ पुच्छमूलं हुताशनः। ततः पश्चाद्भवेदिनद्रः ततः पश्चात्प्रजापतिः ॥३६ अभयञ्च ततः पश्चात् स एव ध्रुवसंज्ञितः। एतान्यङ्गानि सर्वाणि शिंशुमारप्रजापतेः ॥३७ पिवेत्तु पञ्चगव्यं यः पौर्णमास्यामुपोषितः। तस्य नश्यति तत्सर्वं यत्पापं पूर्वसंज्ञितम्।।३८ अथव ब्रह्मकूचेन्तु समन्त्रं तु पृथक् पृथक्। मासि मासि पिवेद्यस्तु तस्य पापं प्रणश्यति ॥३६ पात्रश्च ब्रह्मकूर्चस्य शृणु मन्त्रश्च भारत !। पलाशं पद्मपत्रं वा ताम्रं वाथ हिरण्मयम् ॥४० सादयित्वा तु गृह्णीयात्ततु पात्रमुदाहृतम्। गायज्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् ॥४१ आप्यायस्वेति च क्षीरं द्धिकाञ्णेति वै द्धि। आ्ज्यं शुक्रमसीत्येव देवस्येति कुशोद्कम्। आपोहिष्ठेति संगृह्य यवचूर्णं यथाविधि ॥४२ ब्रह्मणे च तथाहुत्वा समिद्धे तु हुताशने। आलोभ्य प्रणवेनैव निर्मश्य प्रणवेन तु ॥४३ उद्घृत्य प्रणवेनेव पिबेच प्रणवेन तु। महतापि स पापेन त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥४४ इन्द्रान इति यः पादं पठेद्यः संहितामिमाम्। अन्तर्जलेऽथवादित्ये तस्य पापं प्रणश्यति ॥४५

मम सृक्तं जपेद्यस्तु नित्यं मद्गतमानसः।
न स पापेन लिप्येत पद्मपत्रमिवाम्भसा।।४६
इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे रहस्यप्रायश्चित्तं :नाम
विशोऽध्यायः।

एकविंशोऽध्यायः। अथ भक्तयार्चन विधिवर्णनम्। युधिष्ठिर उवाच।

कोदृशा ब्राह्मणाः पुण्या भावसिद्धाः सुरेश्वर !। तत्कर्भ सफलं वेति कथयस्व ममाच्युत !।।१

#### श्रीभगवानुवाच ।

शृणु पाण्डव ! तत्सव ब्राह्मणानां यथाक्रमम् । सफलं निष्फलञ्चेति तेषां कर्म ब्रवीमि ते ॥२ त्रिदण्डधारणं मौनं जटाधारणमुण्डनम् । बल्कलाजिनसर्वांशो त्रतचर्याभिषेचनम् ॥३ अग्निहोत्रं वनेवासः स्वाध्यायो ध्यानसंस्क्रिया । सर्वाण्येतानि वै मिथ्या यदि भावो न निर्मलः ॥४ अग्निहोत्रं पृथा राजन् ! वृथा वेदास्त्रथेव च । शीलो देवास्तु तुष्यन्ति श्रूयतां तत्र कारणम् ॥४ क्षान्ती दान्ती जितकोधी जितात्मानं जितेन्द्रियम्। तमेव ब्राह्मणं मन्ये शेषाः शूद्रा इति स्मृताः ॥६ अग्निहोत्रव्रतपरान् स्वाधायनिरतान् शुचीन्। उपवासरतान् दान्ता स्तान्देवा ब्राह्मणा विदुः।।७ न जातिः पूज्यते राजन् ! गुणाः कल्याणकारकाः । चण्डालमपि वृत्तस्थं तन्देवा त्राह्मणं विदुः ॥८ मनः शौचं कर्मशौचं कुलशौचञ्च भारत !। शरीरशौचं वाक्शौचं शौचं पञ्चविधं स्मृतम् ॥६ पश्चव्वेषु च शौचेषु धृतिशौचं विशिष्यते। ह्रदयस्य तु शौचेन स्वर्गं गच्छन्ति मानवाः ॥१० अग्निहोत्रपरिश्रष्टः प्रसक्तः क्रयविक्रये। वर्णसङ्करकर्ता च ब्राह्मणो वृषठैः समः॥११ यस्य वेदश्रुनिर्नष्टा कर्षकश्चापि यो द्विजः। विकर्मस्थोऽपि कौन्तेय ! स वै वृषल उच्यते ॥१२ वृषो धर्मो हि विज्ञेयस्तस्य यः कुरुते लयम्। विषद्नतं विदुर्देवा निन्दितं श्वपचादपि ॥१३ स्तुतिभिः ब्रह्मपूर्वाभिर्यश्चनद्रं स्तौति माननृप !। न च मां स्तौति पापात्मा स मामाकोशते भृशम्।।१४ श्वच्छितौ च यथा क्षीरं ब्रह्म वै वृषले तथा। अदुष्टो दुष्टतामेति शुना स्पृष्टं हविर्यथा ॥१५ अङ्गानि चतुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरम्। धमशास्त्रपुराणानि विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥१६

यान्युक्तानि मया सम्यक् विद्याजन्मानि भारत !। उत्पन्नानि पवित्राणि पावनार्थन्तथैव च ॥१७ तस्मात्तानि न शूद्राय स्वृष्ट्रव्यानि गुधिष्टिर !। सर्व तच्छूद्रसंस्पृष्टं न पवित्रं न संशयः॥१८ लोके त्रीण्यपवित्राणि पश्चामेध्यानि भारत !। श्वा शूद्रश्चश्वपाकश्चेत्यपवित्राणि पाण्डव !।।१६ देवलः शूककीटो यूप उद्क्या वृषलीपतिः। पञ्चेते स्युरमेध्याश्च न स्वृष्ट्रच्याः कथञ्चन ॥२० सृष्ट्रेतान्यष्ट वै विप्रः सचैलो जलमाविशेत्। मद्भक्तान् शूद्रसामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः। नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोटिं नराधमाः ॥२१ चण्डालमपि मद्गक्तं नावमन्येत बुद्धिमान्। अवमन्य पतत्येव नरके रौरवे नरः ॥२२ मम मद्भक्तभक्तेषु सम्मतिर्द्धाधिका भवेत्। तस्मान्मद्रक्तभक्ताश्च पूजनीया विशेषतः ॥२३ कीटपक्षिमृगाणाञ्च मयि सन्न्यस्तचेतसाम्। ऊर्ध्वामेव गतिं विद्धि कि पुनर्ज्ञानिनान्नृप ! ॥२४ पत्रं वाष्यथवा पुष्पं फलं वा तोयमेव वा। द्दाति मम शूद्रोऽपि शिरसा धारयामि तम्।।२५ विप्रानेवार्चयेद्धत्तया शूद्रः प्राणैश्च मस्त्रियः। तेपान्तेनैव रूपेण पूजां गृह्णामि भारत । ॥२६

वेदोक्तेनेव मार्गण सर्वभूतहृदि स्थितम्।

मामर्चयन्ति ये विप्राः सायुज्यं यान्ति ते मम।।२७

परित्राणाय भक्तानां प्रादुर्भावः क्रतोमया।

प्रादुर्भावाकृतिः काचिद्र्चयेत्तां युधिष्ठिर!।

आसामन्यातमं मूर्तिं यो भक्त्या च समर्चति।।२८

तेनेव परितुष्टोऽहं भविष्यामि न संशयः।

मृदा च मणिरत्नेश्च ताम्रेण रजतेन वा।।२६

कृत्वा प्रतिकृतिं कुर्याद्चेनां काञ्चनेन वा।

पुण्यं दशगुणं दद्यादेतेषामुक्तमोक्तमम्।।३०

जयकामोऽर्चयेद्राजा विद्याकामो द्विजोक्तमः।

वैश्योऽपि धनकामस्तु शूदः पुण्यफलप्रियः।।३१

सर्वकामाः स्त्रियो वाऽपि सर्वान् कामान्नवा नुयुः।।३२

इति गौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे भत्तयार्चनविधिनाम एकविंशोऽध्यायः।

> द्वाविशोऽध्यायः। अथ शूद्रधर्मवर्णनम्। युधिष्ठिर ज्वाच ।

कीदृशानान्तु शूद्राणां नानुगृह्यासि वार्चनम्। उद्वेग स्तव कम्मात्तु तद् व्रवीहि सुगेत्तम !।।१ श्रीभगवानुवाच ।

अवृतेनाप्यभक्तेन खृष्ट्वा शूद्रेण यार्चना । तां वर्जयामि यत्नेन श्वपाकविहितामिव ॥२ त्रैलोक्येऽस्मिन्निरुद्विमो न विभेमि कुतश्चन । दिवा वा यदि वा रात्रा वृद्धिग्नं कुरु लाघवात्।।३ न भवेद्देवदैरयेभ्यो रक्षोभ्यश्चैव यो नृप !। शूद्रवक्त्राचिताद्वेदाद्रयन्तु सुमहन्मम । तस्मात्सप्रणवं शूद्रोमन्त्रं मे नैव कीर्तयेत्।।४ प्रणवं हि परं त्रह्म नित्यं त्रह्मविदो विदुः। द्विजशुश्रूषणं धर्मं शूद्राणां भक्तितो मयि ॥५ ते न गच्छन्ति वै स्वगं चिन्तयन्तो हि मां सदा। द्विजशुश्रूषया शूद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥६ द्विजशुश्रूषणाद्न्यन्नास्ति शूद्रस्य निष्कृतिः। रागो द्वेषश्च मोहश्च पारुष्य श्वानृशंसता ॥७ शाम्यञ्च दीर्घवैरत्व मतिमान मनार्जवम्। अनृतञ्चापवादञ्च पैशुन्यमतिलोभता ॥८ हिंसा स्तेया मृषावादो वश्वना रोषछोछुता। अवुद्धिता च नास्तित्वयं भयमालस्यमेव च ॥६ अशौचत्वञ्चाकृतज्ञत्वं दम्भता स्तम्भ एव च । निकृतिश्चाप्यवज्ञानं ज्ञातके शूट्रमाविशेत्।।१० दृश् पितामहः शूद्रमिभूतन्तु तामसैः। द्विजशुश्रूषणं धर्मं शूद्राणान्तु प्रयुक्तवान् ॥ १

नश्यन्ति तामसा भावाः शूद्रस्य मयि भक्तितः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भत्तया प्रयच्छति ।।१२ तदहं भक्तिदत्तं यन्मूर्ध्ना गृह्णामि रुद्रतः। चण्डालो वा प्रियः कश्चित् सर्वपापसमन्वितः ॥१३ यदि मां सततं ध्यायेत् स पापेभ्यः प्रमुच्यते । विद्याविनयसम्पन्ना त्राह्मणा वेद्पार्गाः ॥१४ मिय भक्तिन्न कुर्वनित चण्डालसदृशा हि ते। वृथा दत्तं वृथा जप्तं वृथाचेष्टं वृथाहुतम् ॥१४ वृथा तीर्थे तु दत्तं स्याद् यो न भक्तो मयि द्विजः। यत्कृतञ्च हुतञ्चापि यदिष्टं दत्तमेव वा ॥१६ अवैष्णवोक्तं तत्सर्वं राक्षसा एव भुञ्जते। स्थावरो जङ्गमो वाऽपि सर्वभूतेषु पाण्डव !।।१७ समत्वेन द्यां कुर्यानमङ्कतो मित्रशत्रुषु । आनृशंस्य महिंसा च द्या सत्यं तथाजवम् ॥१८ अद्रोहं मम भक्तानामभूतानामभय न्नुप !। इत्येवमादयो त्रूयान्मद्भत्तया श्रद्धयान्वितः ॥१६ तस्याक्षयो भवेह्रोकः श्वपाकस्यापि पार्थिव !। किं पुनर्ये समचिनत मद्भक्तविधि पूर्वकम्।।२० मद्भक्ता मद्गतप्राणाः स्तुवन्ति ये तु मां सदा। बहुवर्षसहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः ॥२१ नासौ तत्पद्मानोति मद्भक्तर्यद्वाप्यते। मामेव तस्माद्राजर्षे ! ध्याहि नित्यमतन्द्रितः ॥२२

अवाप्स्यसि ततः सिद्धिं निश्चयं हि अनुत्तमाम्। अपार्थकं प्रभाषन्ते शूद्रा भागवता इति ॥२३ न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवता स्मृताः। द्वादशाक्षरतत्त्वज्ञ श्चतुर्व्यूहविधानवित् ॥२४ अच्छिद्रः पञ्चकालज्ञः सर्वे भागवताः स्मृताः। ऋग्वेद यजुषो होता यजुषाध्वर्युरेव च ॥२५ सामवेदेन चोद्गाता पुण्येनाभिस्तुवन्ति माम्। अथर्वशिरसा चैव नित्यमाथर्वणं द्विजाः ॥२६ स्तुवन्ति सततं ये च ते हि भागवता स्मृताः। वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनाश्च देवताः ॥२७ देवता ब्राह्मणाधीना स्तस्माद्विप्रास्तु देवताः। अनाश्रिताश्रयत्रास्ति मुख्यमाश्रय माश्रयेत् ॥२८ रुद्रं समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माण माश्रितः। ब्रह्मा मामाश्रितो राजन्नाहं किञ्चिदुपाश्रितः ॥२६ ममाश्रयो न किञ्चित्तु सर्वेषा माश्रयोऽस्म्यहम्। एवमेतन्मया श्रोक्तं रहस्यमिद्मुत्तमम् ॥३० धर्मप्रिय ! ब्रुवे राजन्नित्यमेव समाचर। इदं पंवित्र माख्यानं पुण्यं वेदेन सम्मितम्।।३१ यः पठेन्मामकं धर्म महन्यहनि भारत !। धर्मोऽपि वर्धते तस्य बुद्धिश्चापि प्रसीद्ति । पापक्ष्य मुपैत्येव कल्याणव्य विवर्धते ॥३२

एतत्युण्यं पवित्रश्च पापनाशन मुत्तमम् । श्रोत्तव्यं श्रद्धया युक्ते मेद्रक्तेश्च विशेषतः ॥३३ श्रावयेद्यस्त्वदं भक्तया प्रयतोऽथ श्र्णोति वा । स गच्छेन्मम सायुष्यं नात्र कार्या विचारणा ॥३४ यश्चेदं श्राववेच्छ्राद्धे भद्रको मत्परायणः । पितरस्तस्य तृष्यन्ति यावदाभूतसंप्रवम् ॥३४ वैशम्पायन उवाच ।

प्रहृष्टः सुमना भूत्वा चिन्तयेताद्भुतां कथाम्।।३६ पूजयामास गोविन्दं धर्मपुत्रः पुनः पुनः। देवा ब्रह्मर्षयः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥३७ भूता यक्षा प्रहाश्चेव गुद्यका भुजगा स्तथा। बालखिल्या महात्मानो मुनय स्तत्त्वदर्शिनः ॥३८ तथा भागवताश्चेव पञ्चकालरता स्तथा। कौतूहलसमायुक्ता भगवद्भक्तिमागताः ॥३६ श्रुत्वा तु परमं पुण्यं वैष्णवं धर्मशासनम्। विमुक्तपापाः पूतास्ते संपूता स्तत्क्षणेन तु ॥४० प्रणम्य शिरसा विष्णुं प्रसाद्सुमुखेक्षणः । यथागतं ययुर्देवाः सिद्धाश्चर्षिगणैः सह ॥४१ गतेषु तेषु सर्वेषु केशवः केशिहा तदा । विसृज्य पाण्डवान् सर्वान् प्रणतान् द्वारकां ययौ ॥४२ ततः प्रणम्य गोविन्दं तदा प्रभृति पाण्डवाः। कपिलाद्यानि दानानि दश विष्णुपरायणाः॥४३

मधुसूदनवाक्यानि स्मृत्वा चैव पुनः पुनः ।

मनसा पूजयामासु ह दिस्थं पश्च पाण्डवाः ॥४४

युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा हृदि कृत्वा जनार्दनम् ।

तद्गक्त स्तन्मना युक्त स्तद्याजी तत्परोऽभवत् ॥४५

एवमेतत्पुरावृत्तं वैष्णवं धर्मशासनम् ।

मया ते कथितं राजन् ! पवित्रं पापनाशनम् ॥४६

चिन्तयस्व सदा विष्णु मप्रमत्तः कुरूद्वह् ! ।

लोका गच्छन्ति नान्येन तद्विष्णोः परमं पदम् ॥४७

इति वृद्धगौतमीये वैष्णवधर्मशास्त्रे द्वाविंशतितमोऽध्यायः। समाप्ताचेयं वृद्धगौतमस्मृतिः।

ॐ तत्सत्।

**一部:部:**#—

#### अथ

# \*॥ यमस्मृतिः ॥\*

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्।

अथातो ह्यस्य धर्मस्य प्रायश्चित्ताभिधायकम् ।
चतुर्णामिष वर्णानां धर्मशास्त्रं प्रवर्त्तते ॥१
जलाग्न्युद्धन्धनभ्रष्टाः प्रव्रज्यानशनच्युताः ।
विषप्रपतनप्रायशस्त्रघातच्युताश्च ये ॥२
सर्वे ते प्रत्यवसिताः सर्वेलोकवहिष्कृताः ।
चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्लूद्वयेन वा ॥३
उभयावसिताः पापा येऽप्राम्यशरणच्युताः ।
इन्दुद्वयेन शुध्यन्ति द्त्त्वा धेनुं तथा वृषम् ॥४
गोव्राह्मणहनं द्ग्धा मृतमुद्धन्धनेन च ।
पाशं तस्यैव छित्त्वा तु तप्तकृच्लूं समाचरेत् ॥५

कृमिभिन्नेणसंभूतेर्मक्षिकाश्वोपधातितः। कुच्छार्दं संप्रकुर्वीत शक्त्या द्यातु दक्षिणाम् ॥६ ब्राह्मणस्य मलद्वारे पूयशोणितसम्भवे। कृमिभुक्तवर्णे मौञ्जीहोमेन स विशुध्यति ॥७ यः क्षत्रियस्तथा वैश्यः शूद्रश्चाप्यनुलोमजः। ज्ञात्वा भुङ्कते विशेषेण चरेचान्द्रायणं व्रतम्।।८ कुक्कुटाण्डप्रमाणन्तु प्रासञ्च परिकल्पयेत्। अन्यथाहारदोषेण न स तत्र विशुध्यति ॥६ एकेकं वर्द्धयेच्छुक्ले कृष्णपक्षे च हासयेत्। अमावास्यां न भुञ्जीत एष चान्द्रायणोविधिः॥१० सुरान्यमद्यपानेन गोमांसभक्षणे कृते। तप्तकुन्छ्र्वरेद्विप्रस्यत्पापस्तु प्रणश्यति ॥११ प्रायश्चित्ते ह्युपक्रान्ते कर्ता यदि विपद्यते। पूतस्तदहरेवापि इहलोके परत्र च ॥१२ यावदेकः पृथक् द्रव्यः प्रायश्चित्तेन शुध्यति । अपरास्ते न च स्पृश्यास्तेऽपि सर्वे विगर्हिताः ॥१३ अभोज्याश्चाप्रतिवाह्या असंपाठ्या विवाहिनः। पूयन्तेऽनुव्रते चीर्णे सर्वे ते ऋक्थभागिनः ॥१४ ऊनैकाद्शवर्षस्य पञ्चवर्षात् परस्य च। प्रायश्चित्तं चरेद् भ्राता पिता वान्योऽपि बान्धवः ॥१५ अतोबालतरस्यापि नापराधो न पातकम्। राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।१६

अशीतीर्यस्य वर्षाणि बालोत्राप्यूनषोडशः। प्रायश्चित्ताद्धं मईन्ति स्त्रियोरोगिण एव च ॥१७ अस्तंगतो यदा सूर्यश्चाण्डालरजकस्त्रयः। संस्पृष्टास्तु तदा कैश्चित् प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥१८ जातरूपं सुवर्णञ्च दिवानीतं च यज्जलम्। तेन स्नात्वा च पीत्वा च सर्वे ते शुचयः स्मृताः ॥१६ दासनापितगोपालकुलमित्राद्धं सीरिणः। एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मनं निवेद्येत्।।२० अन्नं शूद्रस्य भोज्यं वा ये भुञ्जन्त्यबुधा नराः। प्रायश्चित्तं तथा प्राप्तं चरेचान्द्रायणं व्रतम् ॥२१ प्राप्ते द्वादशमे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति। मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्।।२२ माता चैव पिता चैव ज्येष्ठोभ्राता तथैव च। त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्।।२३ यस्तां विवाहयेत् कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः। असंभाष्यो ह्यपाङ्कतेयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥२४ वरूध्या तु वृषली ज्ञेया वृषली तु मृतप्रजाः। शूद्री तु वृषली ज्ञेया कुमारी तु रजस्वला ॥२५ यत् करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद् द्विजः। तद्भेक्षभुग् जपन्नित्यं त्रिभिवंषेँ व्यंपोहति ॥२६ स्ववृषं या परित्यज्यान्यवृषेण वृहस्पतिः। वृषली सा तु विज्ञेया न शूद्री वृषली भवेत्।।७२

वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। तस्याञ्चेव प्रसृतस्य निष्कृतिनेव विद्यते ॥२८ श्वित्रकुष्टी तथा चैव कुनखी श्यावद्नतकः। रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिशुनोमत्सरस्तथा ॥२६ दुर्भगो हि तथा पण्डः पाषण्डी वेदनिन्दकः। हैतुकः शूद्रयाजी च अयाज्यानाश्व याजकः ॥३० नित्यं प्रतिप्रहे छुच्धोयाचकोविषयात्मकः। श्यावदन्तोऽथ वैद्यश्च असदालापकस्तथा ॥३१ एते श्राद्धे च दाने च वर्जनीयाः प्रयक्षतः ॥३२ ततोदेवलकश्चव भृतकोवेदविक्रयी। एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एतद्भास्वतिरत्रवीत् ॥३३ एतान्नियोजयेद्यस्तु हव्ये कव्ये च कमणि। निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवासहर्षिभिः ॥३४ अप्रे माहिषिकं दृष्ट्वा मध्ये तु वृषलीपतिम्। अन्ते वार्धुषिकं दृष्ट्रा निराशाः पितरोगताः ॥३४ महिषीत्युच्यते भार्या या चैव व्यभिचारिणी। तान् दोषान् क्षमते यस्तु स वै माहिषिकः स्मृतः ॥३६ समार्घन्तु समुद्धृत्य महार्घं यः प्रयच्छति । स वे वार्धुषिकोनाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥३७ यावदुष्णं भवत्यन्नं यावद्भुञ्जन्ति वाग्यताः। अश्नन्ति पितरस्तावद्यावन्नोक्ता हविगु णाः ॥३८

हिन्युंणा न वक्तव्याः पितरोयत्र तर्पिताः।
पितृभि स्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हिनः।।३६
यावतो प्रसते प्रासान् हव्यकव्येषु मन्त्रवित्।
तावतोप्रसते पिण्डान् शरीरे ब्रह्मणः पिता।।४०
विच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृटः शुना शूर्येण वा द्विजः।
उपोष्य रजमीमेकां पश्चगव्येन शुःयति।।४१
अनुच्छिष्टेन संस्थे स्नानमात्रं विधीयते।
तेनैवोच्छिष्टसंस्पृटः प्राजापत्यं समाचरेत्।।४२
यावद्विप्रा न पूज्यन्ते सम्भोजनहिरण्यकैः।
तावचीर्णव्रतस्यापि तत्पापं न प्रणश्यति।।४३
विधितं काकवलाकचित्रलं सेध्यित्यं त भवेच्छरीयम

यद्वेष्टितं काकवलाकचित्लंरमेध्यलिप्तं तु भवेच्छरीरम्। गात्रे मुखे च प्रविशेच सम्यक् स्नानेन हेपोपहतस्य शुद्धिः॥४४

उध्वं नाभेः करौ मुक्ता यदङ्गमुपह्न्यते।
उध्वं स्नानमधःशौचं तन्मात्रेणेव शुध्यति।।४५
अभक्ष्याणामपेयानामलेखानाश्व भक्षणे।
रेतोमृत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्।।४६
पद्मोडुम्बरिवल्वाश्च कुशाश्वत्थपलाशकाः।
एतेषामुद्रकं पीत्वा षड्रात्रेणेव शुध्यति।।४७
यः प्रत्यवसितोविप्रः प्रत्रज्याग्निनिरापदि।
अनाहिताग्निर्वर्त्तेत गृहित्वश्व चिकीर्षति।।४८
आचरेत्त्रीणि कुच्छाणि चरेखान्द्रायणानि च।
जातकमादिभिः प्रोक्तेः पुनः संस्कारमहिति।।४६

तूलिका उपधानानि पुष्पं रक्ताम्बराणि च। शोषयित्वा प्रतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिर्भवेत्।।५० देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमवस्थाञ्च ज्ञात्वा धर्म समाचरेत्।।५१ रथ्याक इंमतोयानि नावायस तृणानि च। मारुतार्केण शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥५२ आतुरे स्नानसम्प्राप्ते दशकृत्वोद्यगातुरः। स्नात्वा स्नात्वा सृशेत्तन्तु ततः शुध्येत आतुरः ॥५३ रजकश्चर्मकारश्च नटोवुरुड़ एव च कैवर्त्तमेद्भिहाश्च सप्तैते चान्त्यजाः स्मृताः ॥५४ एषां गत्वा तु योषां वै तप्तकुच्छू समाचरेत्।। ५५ स्त्रीणां रजस्वलानान्तु सृष्टासृष्टि यदा भवेत्। प्रायश्चित्तं कथं तासां वर्णे वर्णे विधीयते ॥१६ सृष्ट्रा रजस्वला यान्तु सगोत्राश्व सभर्त्तृ काम्। कामादकामतो वापि स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥५७ स्पृष्ट्रा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा। कुच्छ्रेण शुध्यते पूर्वा शुद्रा पादेन शुध्यति।।६८ स्पृष्ट्वा रजस्वलान्योन्यं क्षत्रिया शद्रजा तथा। पाद्हीनं चरेत् पूर्वा पादार्द्धन्तु तथोत्तरा ॥४६ स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं वैश्यजा शूद्रजा तथा। कुच्छ्यादं चरेत् पूर्वा तदर्द्धन्तु तथोत्तरा ॥६०

स्पृष्टा रजस्वला चैव श्वाजजम्बूकरासभैः। तावत्तिष्ठेत्रिराहारा स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥६१ स्पृष्टा रजस्वला कैश्चिषाण्डालैररजस्वला। प्राजापत्येन कुच्छ्रेण प्राणायामशतेन च ॥६२ विप्रः स्पृष्टोनिशायाञ्च उद्क्या पतितेन च। दिवानीतेन तोयेन स्नापयेचाग्निसन्निधौ ॥६३ दिवाक रिमसंस्पृष्टं रात्रौ नक्षत्ररिमभिः। सन्ध्योभयोश्च सन्ध्यायाः पवित्रं सर्वदा जलम् ॥६४ अपः करनखस्पृष्टाः पिबेदाचमने द्विजः। सुरां पिबति सुन्यक्तं यमस्य वचनं यथा ॥६४ खातवाप्योस्तथा कूपे पाषाणैः शस्त्रघातनैः। यष्ट्या तु घातने चैव मृत्पिण्डे गोकुलेन च ॥६६ रोधने बन्धने चैव स्थापिते पुष्कले तथा। काष्ठे वनस्पती रोधसङ्कटे रज्जुवस्त्रयोः ॥६७ एतत्ते कथितं सर्वं प्रमादस्थानमुत्तमम्। यत्र यत्र मृता गावः प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥६८ दारुणा घातने कुच्छू पाषाणैद्विगुणं भवेत्। अर्द्ध कुच्छून्तु खाते स्यात् पादकुच्छून्तु पादपे ॥६६ शक्षघाते त्रिकुच्छ्राणि यष्टिघाते द्वयं चरेत्।।७० कुच्छ्रेण वस्त्रघातेऽपि गोध्नश्चेति विशुध्यति। योवर्त्तयति गोमध्ये नदीकान्तारमन्तिके ।।७१

रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये शमश्रु वापयेत्।

तृतीये तु शिखा धार्या चतुर्थे सशिखं वपेत्।।७२

न स्त्रीणां वपनं कुर्यात् न च सा गामनुत्रजेत्।

नच रात्रो वसेद्रोष्ठे न कुर्याद् वैदिकीं श्रुतिम्।।७३

सर्वात् केशान् समुद्धृत्य छेद्येदङ्गुलिद्वयम्।

एवमेव तु नारीणां शिरसो वपनं स्मृतम्।।७४

मृतकेन तु जातेन उभयोः सूतकं भवेत्।

पातकेन तु लिप्तेन नास्य सूतिकता भवेत्।।७६

चत्वारि खलु कर्माणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत्।

आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायश्व चतुर्थकम्।।७६

आहाराज्ञायते व्याधिः क्रूरगर्भश्च मैथुने।

निद्रा श्रियो निवर्त्तन्ते स्वाध्याये मरणं श्रुवम्।।७७

अज्ञानात्तु द्विजश्रेष्ठ ! वर्णानां हितकाम्यया।

मया प्रोक्तमिदं शास्त्रं सावधानोऽवधारय।।७८

इति यमप्रोक्तं धर्मशास्त्रं समाप्तम्।

## ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः।

#### ॥ अथ॥

## \*॥ लघुयमस्मृतिः॥\*

—非**缘:**缘:\*\*\*

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

-:\*:::::::-

अथ नानाविध प्रायश्चित्तवर्णनम्।

श्रुत्यस्मृत्युदितं धर्मं वर्णानामनुपूर्वशः।
प्राव्नवीद्दिषिभः पष्टो मुनीनामग्रणीर्यमः।।१
यो भुञ्जानोऽशुचिर्वाऽपि चण्डालं पतितं स्पृशेत्।
कोधादज्ञानतो वाऽपि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्।।२
षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत्।
स्नात्वा त्रिषवणं विप्रः पञ्चगव्येन शुध्यति।।३
भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्स्रवते गुरम्।
उच्छिष्टत्वेऽशुचित्वे च तस्य शौचं विनिर्दिशेत्।।४

पूर्व कृत्वा द्विजः शीचं पश्चाद्प उपस्पृशेत्। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५ निगिरन्यदि मेहेत अक्तवा वा मेहने फुते। अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः ॥६ यदा भोजनकाले स्याद्शुचित्रीह्मणः कचित्। भूमौ निधाय तद्यासं स्नात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्।।७ भक्षयित्वा तु तद्यासमुपवासेन शुध्यति । अशित्वा चैव तत्सर्वं त्रिरात्रेणैव ग्रुध्यति ॥८ अश्नतश्चेद्विरेकः स्याद्स्वस्थित्वातं जपेत्। स्वस्थलीणि सहस्राणि गायज्याः शोधनं परम् ॥६ चण्डालैः श्वपन्नैः स्वृष्टो विण्मूत्रे तु कृते द्विजः। त्रिरात्रं तु प्रकुर्वीत भुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत्।।१० उदक्यां सूतिकां वाऽपि संस्पृशेदन्सजो यदि । त्रिरात्रेण विद्युद्धिः स्यादिति शातातपोऽत्रवीत् ॥११ रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वमातङ्गादिवायसैः। निराहारा ग्रुचिस्तिष्ठेत्कालस्नानेन शुध्यति ॥१२ रजस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्पृशते(तः) कचित्। शुध्यतः पश्वगव्येन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥१३ **उच्छिष्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्स्वी र**जस्वला। कुच्छ्रेण शुद्धिमाप्नोति शूद्रा दानोपवासतः ॥१४ अनुच्डिष्टेन संस्पृष्टे स्नानं येन विधीयते। तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥१४

भृतौ तु गर्भशङ्कित्वालनानं मैथुनिनः स्पृतम्। अनृतौ तु स्त्रियं गत्वा शौचं मूत्रपुरीषवत् ॥१६ उभावप्यशुची स्यातां ं ी शयनं गतौ । शयनादु त्थिता नारी शुचिः स्याद्शुचिः पुमान् ॥१७ भर्तुः शरीरशुश्रूषां दौरात्म्यादप्रकुर्वती। दण्ड्या द्वादशकं नारी वर्ष त्याज्या धनं विना ॥१८ त्यजन्तोऽपतितान्बन्धून्द्ण्ड्या उत्तमसाहसम्। पिता हि पतितः कामं न तु माता कदाचन ॥१६ आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्ज्वादिभिक्षपक्रमैः। मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो जीवतो द्विशतं द्मः ॥२० दण्ड्यास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्येकं पणिकं द्मम्। प्रायश्चित्तं ततः कुर्युर्यथाशास्त्रप्रचोदितम्।।२१ जलासुद्वन्धनभ्रष्टाः प्रत्रज्यानाशकच्युताः । विषप्रपतनप्रायशस्त्रघातहताश्च ये।।२२ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वलोकबहिष्कृताः। चान्द्रांयणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छूद्रयेन वा ॥२३ उभयावसितः पापः श्यामाच्छबलकाच्च्युतः। चान्द्रायणाभ्यां शुध्येत दत्त्वा घेनुं तथा वृषम्।।२४ श्वशृगालप्रवङ्गाद्यैर्मानुषैश्च रति विना। दृष्टः स्नात्वा शुचिः सद्यो दिवा संध्यासु रात्रिषु ॥२६ अज्ञानाद्बाहाणो भुक्त्वा चण्डालात्रं कदाचन। गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति ॥२६

गोब्राह्मणगृहं दग्ध्वा मृतं चो(तश्चो)द्वन्धनादिना। पाशांश्छित्वा तथा तस्य कुच्छ्मेकं चरेद्द्विजः ॥२७ चण्डालपुकसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम्। कुच्छ्राब्दमाचरेण्ज्ञानाद्ज्ञानादैनद्वद्वयम् ॥२८ कापालिकात्रभोक्तृणां तन्नारीगामिनां(णां) तथा। कुच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानाद्ज्ञानादैन्द्वद्वयम्।।२६ अगम्यागमने विप्रो मद्यगोमांसभक्षणे। तप्तकृच्छ्परिक्षिप्तो मौर्वी(ञ्जी)होमेन शुध्यति ॥३० महापातककर्तारश्चत्वारोऽप्यविशेषतः। अप्नि प्रविश्य शुध्यन्ति स्थित्वा वा महति क्रतौ ॥३१ रहस्यकरणेऽप्येवं मासमभ्यस्य पूरुषः। अघमषंणसूक्तं वा शुध्येदन्तर्जले स्थितः ॥३२ रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। कैवर्तमेद्भिल्लाश्च सप्तैते अन्यजाः स्पृताः ॥३३ भुक्त्वा चैषां ख्रियो गत्वा पीत्वाऽपः प्रतिगृह्य च । **कु**च्छ्राव्दमाचरेज्ज्ञानाद्ज्ञानादैन्द्वद्वयम् ॥३४ मातरं गुरुपत्नीं च स्वसृदुहितरौ स्नुषाम्। गत्वैताः प्रविशेद्मिं नान्या शुद्धिर्विधीयते ॥३५ राज्ञां(ज्ञीं) प्रत्रजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमामपि। कुच्छूद्वयं प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥३६ अन्यामु पितृगोत्रासु मातृगोत्रगतास्वपि । परदारेषु सर्वेषु कुच्छ्रं सांतपनं चरेत्।।३७

वेश्याभिगमने पापं व्यपोहन्ति द्विजातयः। पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पञ्चरात्रं कुशोदकम्।।३८ गुरुतल्पन्नतं केचित्केचिद्नह्यहणो न्रतम्। गोध्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिचैवावकीर्णिनः ॥३६ दण्डादृध्दंप्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्। द्विगुणं गोव्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥४० अङ्गरमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रप्रमाणकः। साद्रेश्च सपलाशश्च गोदण्डः परिकीर्तितः ॥४१ गवां निपातने चैव गर्भोऽपि संपतेद्यदि। एकैकशश्चरेत्कुच्छ्रं यथापूर्वं तथा पुनः ॥४२ पादमुत्पन्नमात्रे तु द्वी पादी गात्रसंभवे। पादोनं कृच्छ्रमाचष्टे हत्वा गर्भमचेनतम् ॥४३ अङ्गप्रयङ्गसंपूर्णे गर्भे रेतःसमन्विते । एकैकशश्चरेत्क्रच्छुमेषा गोघ्नस्य निष्कृतिः ॥४४ बन्धने रोधने चैव पाषाणे वा गवां रुजा। संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नैव लिप्यते ॥४४ मूर्छितः पतितो वाऽपि दण्डेनाभिहतस्तथा। उत्थाय पट्पदं गच्छेत्सप्त पञ्च दशापि वा ॥४६ ब्रासं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वाऽपि पिवेद्यदि । पूर्वव्याधिप्रनष्टानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४७ काष्टलोष्टाश्मभिगांवः शस्त्रेवां निह्ता यदि । प्रायश्चित्तं कथं तत्र शास्त्रे शास्त्रे निगद्यते ॥४८

काष्ठे सांतपनं कुर्यात्प्राजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकुच्छूं तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिकृच्छूकम् ॥४६ औषधं स्नेहमाहारं ददहोत्राह्मणेषु तु। दीयमाने विपत्तिः स्यात्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥५० तैलभैषज्यपाने च भेषजानां च भक्षणे। निःशल्यकरणे चैव प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।५१ वत्सानां कण्ठवन्धेन क्रियया भेषजेन तु। सायं संगोपनार्थं च न दोषो रोधबन्धयोः ॥५२ पादे चैवास्य रोमाणि द्विपादे श्मश्रु केवलम्। त्रिपादे तु शिखावर्जं मूळे सर्वं समाचरेत् ॥५३ सर्वान्केशान्समुद्धृत्य च्छेद्येदङ्कुलद्वयम्। एवमेव हि नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्मृतम् ॥५४ न स्त्रिया वपनं कायं न च वीरासनं तथा। न च गोष्ठे निवासं च (सश्च) न गच्छन्तीमनुत्रजेत्।।१४ राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः। अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥५६ केशानां रक्षणार्थं च द्विगुणं व्रतमादिशेत्। द्विगुणे तु व्रते चीर्णे द्विगुणैव तु दक्षिणा ॥१७ द्विगुणं चेन्न दत्तं च केशांश्च परिरक्षयेत्। पापं न क्षीयते हन्तुर्दाता च नरकं व्रजेत् ।। १८ अश्रोतस्मार्भविहितं प्रायश्चित्तं वद्नित ये। तान्धर्मविष्नकर्तृंश्च राजा दृण्डेन पीड्येत्।।५६

इष्टापूत्तयाः फलकथनं,पञ्चगव्यविधानञ्च।

न चेत्तान्पीड्येद्राजा कथंचित्कामगोहितः। तत्पापं शतधा भूत्वा तमेव परिसर्पति ॥६० प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुर्याद्वाह्मणभोजनम्। विंशतिं गा वृषं चैव द्दात्तेषां च दक्षिणाम्।।६१ कृमिभिन्नणसंभूतैर्मक्षिकाभिश्च पातितैः। कुच्छार्धं संप्रकुर्वीत शक्त्या दद्याच दक्षिणाम्।।६२ प्रायश्चित्तं च कृत्वा वै भोजयित्वा द्विजोत्तमान्। सुवर्णमाषकं द्यात्ततः शुद्धिर्विधीयते ॥६३ चण्डालश्वपचैः सृष्टे निशि स्नानं विधीयते । न वसेत्तत्र रात्रौ तु सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥६४ अथ वसेयदा रात्रावज्ञानादविचक्षणः। तदा तस्य तु तत्पापं शतधा परिवर्तते ॥६५ उद्गच्छन्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच ये प्रहाः। संस्पृष्टे रश्मिभिस्तेषामुद्के स्नानमाचरेत्।।६६ कुड्यान्तर्जलवल्मीकमृषिकोत्करवर्त्मसु । श्मशाने शौचशेषे च न बाह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥६० इष्टापूर्तं तु कर्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः। इष्टेन लभते स्वर्गं पूर्ते मोक्षं समरनुते ॥६८ वित्तापेक्षं भवेदिष्टं तड़ागं पूर्तमुच्यते। आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तथैव च ॥६६ वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। पतितान्युद्धरेचस्तु स पूर्तफलमश्तुते ॥७०

शुक्रया मूत्रं गृह्णीयात्ऋष्णाया गोः शकृत्तथा। ताम्रायाश्च पयो प्राह्यं श्वेताया दिध चोच्यते ॥७१ कपिलाया घृतं याद्यं महापातकनाशनम्। सर्वतीर्थे नदीतोये कुशौद्रंच्यं पृथकपृथक्।।७२ आहृ य प्रणवेनेव ह्युत्थाप्य प्रणवेन च । प्रणवेन समालोह्य प्रणवेन तु संपिबेत्।।७३ पालाशे मध्यमे पर्णे भाण्डे ताम्रमये तथा। पिबेत्पुष्करपर्णे वा ताम्र वा मृण्मये शुभे ॥७४ सूतके तु समुत्पन्ने द्वितीये समुपश्थिते। द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव शुध्यति ॥७५ जातेन शुध्यते जातं मृतेन मृतकं तथा। गर्भसंस्रवणे मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिशेत्।।७६ रात्रिभिर्मासतुलाभिगेभेस्रावे विशुध्यति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्नी रजस्वला ॥७७ सगोत्राद्भ्रश्यते नारी विवाहास्सप्तमे पदे। स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः पिण्डोदकं(क)कियाः ॥७८ द्वे पितुः पिण्डदानं(ने) स्यात्पिण्डे पिण्डे द्विनामता। षण्णां देयास्रयः पिण्डा एवं दाता न मुद्यति ॥७६ स्वेन भर्त्रा सह श्राद्धं माता भुक्वा सदैवतम्। पितामह्यपि स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही ॥८० वर्षे वर्षे तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्। अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥८१

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमथापरम्। पावंण चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चिविधं बुधैः ॥८२ प्रहोपरागे संक्रान्तौ पर्वोत्सवमहालये। निवंपेत्त्रीनरः पिण्डानेकमेव मृतेऽहनि ॥८३ अनूढा न पृथक्कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके। पाणित्रहणमन्त्राभ्यां स्वगोत्राद्भ्रश्यते ततः ॥८४ येन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते। तत्समं सूनकं याति तथा पिण्डोद्केऽपि च ॥८५ विवाहे चैव संवृत्ते चतुर्थेऽहनि रात्रिषु। एकत्वं सा व्रजेद्भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥८६ प्रथमेऽहि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थके। अस्थिसंचयनं कार्यं बन्धुभिर्हितबुद्धिभिः ॥८७ चतुर्थे पश्चमे चैव सप्तमे नवमे तथा। अस्थिसंचयनं प्रोक्तं वर्णानामनुपूर्वशः ॥८८ एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृषः। मुच्यते प्रेतलोकात्स स्वर्गलोके महीयते ॥८६ गङ्गातोयेषु यस्यास्थि प्रवते शुभकर्मणः। न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात्कथंचन ॥६० यावद्स्थि मनुष्याणां गङ्गातोयेषु तिष्ठति । तावद्वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥६१ नाभिमात्रे जले स्थित्वा हृद्येनानुचिन्तयेत्। आगच्छन्तु मे पितरो गृह्णन्स्वेताञ्जलाञ्जलीन् ॥६२ हस्ती कृत्वा सुसंयुक्ती पूरियत्वा जलेन च।
गोश्रङ्गमात्रसुद्धृत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्।।६३
आकाशे च क्षिपेद्वारि वारिस्थो दक्षिणामुखः।
पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तथैव च।।६४
आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगणास्तथा।
तस्माद्पसु जलं देयं पितृणां हितमिच्छता।।६५
दिवा सूर्याशुभिस्तप्तं रात्रौ नक्षत्र मास्तैः।
संध्ययोरप्युभाभ्यां च पितृत्रं सर्वदा जलम्।।६६
स्वभावयुक्तमव्याप्तममेध्येन सदा शुचि।
भाण्डस्थं धरणीस्थं वा पितृत्रं सर्वदा जलम्।।६७
देवतानां पितृणां च जले दद्याजलाञ्जलीन्।
असंत्कृतप्रमीतानां स्थले द्याजलाञ्जलीन्।।६८
श्राद्घे हवनकाले च द्याद्केन पाणिना।
उभाभ्यां तपेणे द्यादिति धर्मो व्यपस्थितः।।६६

इति लघुयमप्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम् । समाप्तेयं यमस्मृतिः ।

....

## ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः।

#### ॥ अय ॥

# \*॥ बृहद्यमस्मृतिः॥\*

---:**\***\*\*:---

श्रीगणेशाय नमः।

प्रथमोऽध्यायः।

अथ नानाविध प्रायश्चित्तवर्णनम्।

अथातो यमधर्मस्य प्रायिश्चत्तं व्याख्यास्यामः।
चतुर्णामपि वर्णानां प्रायिश्चत्तं प्रकल्पयेत्।।१
ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टो जम्बूकेन वृकेण वा।
चित्ते प्रहनक्षत्रे दृष्ट्वा सद्यः शुचिर्भवेत्।।२
जलाग्निवन्धनभ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्युताः।
विषप्रपन्नगात्राश्च शाह्माधातहताश्च ये।।३
नवेते प्रत्यवसिताः सर्वधर्मबहिष्कृताः।
चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छ्द्रयेन च।।४

उभयावसिताः पापा ये शामशबलाच्युताः। इन्दुद्वयेन शुध्यन्ति दत्त्वा धेनुं तथा वृषम् ॥५ गोत्राह्मणहतं द धं मृतमुद्धन्धनेन तु। पाशं क्रित्वा ततस्तस्य तप्तक्रच्छ्द्रयं चरेत्।।६ कृमिभिर्बह्यसंयुक्तं मिस्किश्चोपघातितम्। कुच्छार्थं संप्रकुर्रीत शक्तया दद्यातु दक्षिणाम्।।७ चाण्डालभाण्डसंस्रृष्टं पीत्वा भूमिगतं जलम्। गोमूत्रयावकाहारः षड्रात्रेण विशुध्यति ॥८ चाण्डालघटभाण्डस्थं यस्तोयं पिबति द्विजः। तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्येन शुध्यति ॥६ यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ्रं सांतपनादिकम्।।१० चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः। तद्धं तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य द्वापयेत्।।११ चाण्डालान्नं भक्षयित्रा तद्वत्सलिलमेव च। मासं कुच्छूं चरेद्विप्रश्चान्द्रायणमथापि वा ॥१२ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सर्पिः कुशोदकम्। एकरात्रोपवासश्च कुच्डूं सांतपनं स्मृतम्।।१३ चाण्डालमूर्तिका ये च ये च संकीर्णयोनयः। तेषां दत्त्वा च भुत्तवा च तप्तकुच्छ्रं समाचरेत्।।१४ चाण्डालिकासु नारीषु द्विजो मैथुनकारकः। कृत्वाऽघमर्षणं पक्षं शुध्यते च पयोत्रतात् ॥१४ इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः।

### द्वितीयोऽध्यायः।

अथ चान्द्रायणविधिवर्णनम्।

नटां (टीं) शैलूषिकां चैव रजकीं वेणुजीविनीम्। गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथा चर्मोपजीविनीम्।।१ कापालिकान्नभोक्तृणां तनयागामिनां तथा। अज्ञानात्कुच्छ्रमुद्दिष्टं ज्ञात्वा चैव व्रतद्वयम्।।२ सुरायाः संप्रपानेन गोमांसभक्षणे कृते। तप्तकुच्छूं चरेद्विप्रो मौज्जीहोमेन शुध्यति ॥३ गोक्षत्त्रयं तथा वैश्यं शूद्रं चाप्यनुलोमजम्। ज्ञात्वा विशेषेण ततश्चरेचान्द्रायणं व्रतम् ॥४ कुक्कुटाण्डकमात्रं तु प्रासं च परिकल्पयेत्। अन्यथाभावदोषेण नवमेऽति च शुध्यति ॥५ एकैकं वर्धयेद्यासं शुक्ले कृष्णे च हासयेत्। अमायां तु न भुञ्जीत एष चान्द्रायणो विधिः॥६ प्रायश्चित्तमुपक्रम्य कर्ता यदि विपद्यते। पूतस्तदहरेद्वाऽ(वा)पि इह लोके परत्र च ॥७ यावदेकः पृथग्भाव्यः प्रायश्चित्तं न सेवते। अप्रशस्ता न ते स्पृश्यास्ते सर्वेऽपि विगर्हिताः ॥८ अभोज्याश्चाप्रतिप्राह्या असंपङ्क्त्या विवाहिकाः। पूयन्ते तु व्रते चीणें सर्वे ते रिक्थभागिनः ॥६

इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः।

### त्तीयोऽध्यायः।

अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्। उनैकादशवर्षस्य पञ्चवर्षात्परस्य च। प्रायश्चित्तं चरेद्भाता पिता वान्योऽपि बान्धवः ॥१ अतो बालतरस्यापि नापराधो न पातकम्। राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२ अशीत्यधिकवर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः। प्रायश्चित्तार्धमईन्ति ख्रियो व्याधित एव च ॥३ पितृव्यश्रातृभार्यां च भगिनीं मातुरेव च। श्वश्रं पितृष्वसारं च तप्तकृच्छ्ं समाचरेत्।।४ राज्ञीमाचार्यशिष्यां वा उपाध्यायस्य योषितः। एता गत्वा खियो मोहात्षण्मासं कुच्छ्रमाचरेत्।।४ द्वौ मासी भक्ष्यभोष्यं च द्वौ मासी यावकेन तु। द्वी मासौ पञ्चगव्येन षण्मासं कुच्छ्माचरेत्।।६ मातरं गुरुपर्द्वी च स्वसारं दुहितां तथा। गत्वा तु प्रविशेदप्रिं नान्या शुद्धिर्विधीयते।।७ अस्तं गते यदा सूर्ये चाण्डालमृतुमत्स्रियः। संस्पृशेत् यदा कश्चित्प्रायश्चित्तं कथं भवेत्।।८ जातरूपं सुवर्णं तु दिवाऽऽहृतं च यज्ञलम्। तेन स्नात्वा च पीत्वा च गामालभ्य विशुध्यति ॥६ दासनापितगोपालकुलमित्रार्धसीरिणः। एते शुद्रास्तु भोज्याना यश्चाऽऽत्मानं निवेद्येत्।।१०

## ऽध्यायः ] कन्याया रजोदर्शने भात्रादीनां नरकप्राप्तिः। २१०५

असच्छूद्रेषु अन्नाद्यं ये भुझन्त्यबुधा द्विजाः। प्रायश्चित्तं तथा प्राप्तं चरेबान्द्रायणव्रतम् ॥११ यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः। तद्रक्षणे जपेन्नित्यं त्रिभिर्वर्षेर्व्यपोहति ॥१२ वृषलीं यस्तु गृह्णाति ब्राह्मणो सदमोहितः। सदा सूतकिता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥१३ वृषलीगमनं चैव मासमेकं निरन्तरम्। इह जन्मनि शूद्रत्वं पुनः श्वानो भविष्यति।।१४ वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपगतस्य च। तस्या चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥१४ अम्रे माहिषकं दृष्ट्रा मध्ये च वृषळीपतिम्। अन्ते वार्धुषिकं दृष्ट्रा निराशाः पितरो गताः ॥१६ महिषीत्युच्यते भार्या सा चैव व्यभिचारिणी। तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वै माहिषकः स्मृतः ॥१७ पितुर्गेहे तु या कन्या पश्यत्यसंस्कृता रजः। भ्रूणहत्या पितुस्तस्य(स्याः) कन्या सा वृषली समृता ॥१८ यस्तां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणो मद्मोहितः। असंभाष्यो ह्यपाङ्क्तेयः स विप्रो वृषळीपतिः ॥१६ प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे कन्यां यो न प्रयच्छति। मासि मासि रजतस्याः पिता पिवति शोणितम्।।२० अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी। दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥२१

माता चैव पिता चैव ज्येष्टभ्राता तथैव च। त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्।।२२ समर्घं धनमुत्सृज्य मह(हा)र्घं यः प्रयच्छति। स वै वार्धुषिको ज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गर्हितः।।२३ शुक्रक्षयकरा वन्ध्या त्यांज्येति परिकीर्तिता। तस्यास्तु यो भवेद्भर्ता तं तु विद्यादजाविकम् ॥२४ द्राच्छान्तं भयप्रस्तं ब्राह्मणं गृहमागतम्। अनर्चयित्वा यो भुङ्क्ते तत्क्षणेऽसौ विधी(ही)यते ॥२४ अजाविको माहिषश्च तथा च वृषलीपतिः। तृणात्रेणापि संस्टृष्ट्रा सवासा जलमाविशेत्।।२६ यावदुष्णं भवेदन्नं यावद्भुञ्जन्ति वाग्यताः। पितरस्तावदश्ननित यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥२७ हविर्गुणा न वक्तव्याः पितरो यान्त्यतपिताः। पितृभिस्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ॥२८ यावतो प्रसते प्रासान्हब्यकब्येष्वमन्त्रितः। तावतो प्रसते प्रेत्य दीप्तान्त्रासानयोमयान् ॥२६ आसनेष्वासनं दद्यान्न तु हस्ते कदाचन। हस्तेष्वासनदाने च निराशाः पितरो गताः ॥३० आसने पार्मारूढो वस्त्रस्यार्धमधः कृतम्। मुखेन धिमतं भुङ्क्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेन ॥३१ अङ्गुल्यां यः पवित्राणि कृत्वा गन्धान्समर्च(र्प)येत्। पितृणां नोपतिष्ठेत राक्षसैर्विप्रछुप्यति ॥३२

हसन्त्रासं च यो भुङ्क्ते सशब्दं सेङ्गितं तथा। लेहितं वर्तितं चैव षडेते पङ्क्तिदूषकाः ॥३३ श्वित्री कुष्टी तथा शूली कुनखी श्यावद्नतकः। रोर हीनातिरिक्ताङ्गः पिशुनो मत्सरी तथा ॥३४ दुर्भगो हि तथा षण्ढः पाखण्डी वेदनिन्दकः। हैतुकः शूद्रयाजी च अयाष्ट्यानां च याजकः ॥३५ नित्यं प्रतिप्रहे छुब्धो याचको विषयात्मकः। श्यावद्नतोऽथ वैद्यश्च असद्ालापकस्तथा ॥३६ एते श्राद्धे च दाने च वर्जनीयाः प्रयत्नतः। तथा देवलकश्चैव भृतको वेदविक्रयी ॥३० एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एवमेव यमोऽब्रवीत्। निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभागिनः ॥३८ अथ चेत्मत्र(नत्र)विद्युक्तो वैष्णवो ज्ञानवान्हि सः। हव्यकव्ये नियोक्तव्य इति प्राह स्वयं यमः ॥३६ तस्मात्सर्वप्रतेन श्राद्धे यज्ञे च कर्मणि। अदूष्यं चैव विप्रेन्द्रं योजनीयं(येत्तु) प्रयत्नतः ॥४० तथैव मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषणैः। वर्जितं च यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥४१ निर्मत्सरः सदाचारः श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । विद्याविनयसंपन्नः पात्रभूतो द्विजोत्तमः ॥४२ वेदान्तविज्ज्येष्ठसामा अलुब्धो वेदतत्परः। योजनीयः प्रयत्नेन देवे पित्रये च कर्मणि। यद्त्तं च हुतं तस्मै ह्यनन्तं नात्र संशयः ॥४३

उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः। उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४४ उच्छिष्टभाजनं येन विप्रेण चान्नवर्जितम्। स्पृष्टं तेन प्रमादाच प्राजापत्यं समाचरेत् ॥४४ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन हि । दशरुद्रीं जपेत्पश्चाद्वायच्या शोधनं परम्।।४६ उच्छष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः क्षत्त्रियो वैश्य एव च । प्रमादोच्छिष्ट संस्पृष्टः शूद्रेण तु यदा द्विजः ॥४७ उपोष्य रजनी रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति। श्वानकुक्कुटमार्जाराः काको वा स्पृशते यदि ॥४८ उच्छिष्टं तं द्विजं यस्तु अहोरात्रेण शुध्यति । पश्चगव्येन शुद्धिः स्यादित्याह् भगवान्यमः ॥४६ रजस्वलां स्पृशेद्यस्तु त्रिरात्रं तत्र कारयेत्। उपोच्य द्विजसंस्कारं पश्चगव्येन शुध्यति ॥५० उद्दया दृष्टिपातेन श्रुतशब्देन चैव हि। स्नानं देवार्चनं दानं हवनं च प्रणश्यति ॥५१ रक्तवखरय विक्रेता लाक्षारजकमे(ए)व च। वेणुजीवनकैवर्ततक्षचर्मोपजीविनः ॥४२ एतेषां स्पर्शनात्पापं तथा चैव तु मोहितः। प्रतिप्रहाच विप्रो वै नरकं प्रति गच्छति ॥५३ उद्क्याः स्पर्शने चैव ब्राह्मणो वै प्रमाद्तः । षड्रात्रोपोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५४

Sध्यायः]अभक्ष्यभक्षणादिविषये-रजस्वलास्पर्शे प्रायश्चित्तानि २१०६

स्तके वर्तमानेऽपि दासवर्गस्य का क्रिया।
स्वामितुरुयं भवेत्तस्य सृतकं तु प्रशस्यते ॥४५
यन्न कारयते तत्तन्नान्यं प्रत्यन्नवीद्यमः।
विवाहोत्सवयञ्चेषु कार्ये चैवसुपस्थिते ॥४६
रजः पश्यति या नारी तस्य कालस्य का क्रिया।
विपुले च जले स्नात्वा शुक्रवासास्त्वलंकृता ॥५७
आपोहिष्ठेत्यृगभिषिक्ताऽऽयं गौरिति वा ऋचः(चा)।
पूजान्ते होमयेत्पश्चाद् घृताहुत्या शताष्टकम् ॥५८
गायत्र्या व्याहृतिभिश्च ततः कर्म समाचरेत्।
यावद्द्विजा न चार्च्यन्ते अन्नदानहिरण्यकैः॥५६
तावचीर्णत्रतस्यापि तत्पापं न प्रणश्यति॥६०

यदेहकं काकवलाकचिल्लामेध्येन लिप्तं तु भवेत्कदाचित्। श्रोत्रे मुखे वा परिमस्तके वा ज्ञा (स्ना)नेन लेपोपहतस्य गुद्धिः॥

अभक्ष्याणामपेयानामलेह्यानां च भक्षणे।
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्।।६२
पद्मोदुम्बरिबल्वानां कुशाश्वत्थपलाशयोः।
एतेषामुदकं पीत्वा पश्चगव्येन शुध्यित ।।६३
स्वीणां रजस्वलानां च स्पर्शश्चेव भवेद्यदि।
चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्।।६४
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं सगोत्रा चान्यगोत्रका।
कामादकामतो वाऽपि त्रिरात्राच्छु द्विरिष्यते।।६४

स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा।
अर्धकुच्छ्रं चरेत्पूर्वा पादकुच्छ्रं तथोत्तरा।।६६
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यिनी तथा।
पादहीनं चरेत्पूर्वा पादमेकं तथोत्तरा।।६७
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रिणी तथा।
कुच्छ्रेण शुध्यते शूद्रो ब्राह्मी दानेन शुध्यति।।६८
विप्रः स्पृष्टो निशायां तूदक्याया पतितेन वा।
दिवाऽऽनीतेन तोयेन स्नापयेदग्निसंनिधौ।।६६
दिवा चैवार्कसंस्पृष्टं रात्रौ नक्षत्रदर्शनात्।
संध्ययोक्तभयोर्वाऽपि पवित्रं सर्वदा जलम्।।७०
इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः।

चतुर्थोऽध्यायः।

अथ गोवधप्रायश्चित्तवर्णनम्।

स्वातं (रवातं) वापी तथा कृपपाषाणे शस्त्रघातिते। यह्या तु घातिते चैव मृत्पिण्डान्येव साधयेत् (!) ॥१ गोवधे चैव यत्पापं बलीवर्दस्य चैव हि। प्रायश्चित्तं भवेत्तत्र स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ॥२ खाते च पतिता या गौः कृपे वा चावटेऽपि वा। आशा(शै)वालकुडे(ण्डे)वाऽपि शस्त्रघातेन चैव हि॥३

यष्ट्या तु पतिता या गौर्बछीवदी मृतोऽपि वा। वत्सो वत्सतरो वाऽपि प्रायश्चित्ती भवेत्ररः ॥४ नारी वाऽपि कुमारो वा प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति। पापी प्रख्यापयेत्पापं दत्त्वा घेनुं तथा वृषम्।।५ प्रच्छन्नपापिनो ये स्युः कृतव्ना दुष्टचारिणः। नरकेषु च पच्यन्ते यावदाभृतसंष्ठवम् ॥६ तस्माच पापिना ब्राह्मं प्रायश्चित्तं यथा तथा । प्रमादाच हता येन किपछा वा तथेतरा ॥७ य था ब्रह्मवधे पापं कपिलाया वधे तथा। वलीवर्देऽपि च तथा प्रायश्चित्तं समं स्मृतम्।।८ रोधने बन्धने चैव मृत्पिण्डन(व)गोमये। उत्कृष्टेनापि गोहन्ता प्रायश्चित्तेन गुध्यति ॥६ मुख्या वा निहता या गीः शकटे धा(वा)रिपङ्कयोः। गोवर्तपतिता गावः श्वनद्यामुत्तरेऽपि वा ॥१० एतचे कथितं सर्वं गवां च(वि)घातमुत्तमम्। यत्र यत्र मियेद्रौश्च प्रायश्चित्तं पृथकृथक् ॥११ वने च पतिता या गौः पामरत्राट(स)शङ्किता। मृता चैव यदा सा गौः प्रायश्चित्ती भवेच सः ॥१२ प्रेषितः पुरुषो वाऽपि प्रायश्चित्तं च यत्समृतम्। आब्दिकं चैव शूद्रस्य वैश्यस्य द्विगुणं भवेत्।।१३ त्रिगुणं क्षत्त्रयस्यैव विप्रस्थैव चतुर्गुणम् । गोष्ठे निवसनं कार्यं गोध्नोऽहमिति बाचयेत्।।१४

कष्टेन वतमानोऽपि कालेनैव शुचिर्भवेत्। गवां मध्ये वसेद्रात्री दिवा गा वे हानुत्रजेत् ॥१५ न स्त्रीणां वपनं कुर्यान्न च गोत्रजनं स्मृतम्। न च गोष्ठे वसेद्राज्ञौ न कुर्याद्वैदिकीं श्रुतिम्।।१६ सर्वान्केशान्समुच्छित्य च्छेदयेदङ्कलद्वयम् । एष ए(वमे)व तु नारीणां शिरोमुण्डापनं स्मृतम् ॥१७ सुतके मृतके चैव विधि प्रबृहि नो यम। जातके वर्तमानेऽपि मृतकं च यदा भवेत्।।१८ को विधिः स विनिर्दिष्टः कथयस्व यथातथम्। एवमुक्तो हि भगवान्यमः प्राह यथातथम् ॥१६ जातके नैव मृतकं क्षयं याति न संशयः। पूर्वत्रतमनिर्दिष्टं मया च सृतकं भवेत्।।२० सृतकेन न लिप्येत इति प्राह स्वयं यमः। सूतकेन न लिप्येत व्रतं संपूर्णतां व्रजेत् ॥२१ श्राद्धं दानं तपो यज्ञो देवताराधनं तथा। ब्रह्महा च सुरापश्च स्वर्णस्तेयी गुरुद्रहः ॥२२ संसर्गी पञ्चमो ज्ञेयस्तत्समो नात्र संशयः। एतेषु द्वादशाब्दं च प्रायश्चित्तं विधीयते ॥२३ तथा पातकिनां चैव षडब्दं चैव संस्मृतम्। उपपातकिनां चैव त्रिपञ्चाब्दं विधीयते ॥२४ प्राजापत्येखिभिः कुच्छ्ं कुच्छ्ं भे द्वादशाब्दिकम्। एक भक्तं तथा नक्त सुरवासमथापि वा ॥२४

एतहिनचतुष्केण पादकुष्ठश्च जायते। त्रिपादकुच्छ्रो विज्ञेयः पापक्षयकरः स्हतः ॥२६ धर्मशासानुसारेण प्रायश्चित्तं मनीषिभिः। दातव्यं पापमुक्त्यर्थं प्राणिनां पापकारिणाम्।।२७ अनुतापाद्य(पो य)दा पुंसां (सो) भवेद्दे पापिनः किल । प्रायश्चित्तं तदा देयमित्याह भगवान्यमः ॥२८ अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः। प्रायश्चित्ती भवेत्यूतस्तत्पापं पर्षदं व्रजेत् ॥२**६** तस्माच्छाबानुसारेण प्रायश्चित्तं दिशीयते। अष्टशाल्यां मृता ये च ये च स्त्रीसृतके मृताः ॥३० द्रंष्ट्राभिभिक्षिता ये च ये च आत्मह्नो जनाः। अष्टशाल्यां मृतो विप्रः प्रायश्चित्तं तु बन्धुभिः ॥३१ कार्यं तु आब्दिकं चैव तथा स्त्रीणां च दापयेत्। शुद्धचर्यं नान्यथा भाव्यमित्याह भगवान्यमः ॥३२ दुर्मृ त्युमरणं प्राप्ता येऽप्यधोगतिमागताः । तेषां ग्रुद्धचर्धमेवात्र द्विज्यब्दं हि विशिष्यते ॥३३ ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां शूद्राणां चान्त्यजातिनाम्। तारतम्येन दातव्यमिति प्राह स्वयं यमः ॥३४ पतितानां च विप्राणां तथा स्त्रीणां विगर्हितम्। कथं ग्रुद्धिर्भवेत्तासां तेषां चेव विशेषतः ॥३४ व्यभिचाराहतौ शुद्धिः स्त्रीणां चैव न संशयः। गर्भे जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम ॥३६

दुष्टस्त्रीदर्शनेनेव पितरो यान्त्यधोगतिम्। घृतं योन्यां क्षिपेद्घोरं परपुंसगता हि या ॥३७ हवनं च प्रयत्नेन गायत्र्या चायुतत्रयम्। ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छतमष्टोत्तरेण हि ॥३८ विधवा चैव या नारी पुंसोपगतसेविनी। त्य। ज्या सा बन्धुभिश्चैव नान्यथा यमभाषितम् ॥३६ पतितस्य च विप्रस्य अनुतापरतस्य च। पापाचेव निवृत्तस्य प्रायश्चिती भवेत्तदा ॥४० तारतम्येन दातव्यं प्रायश्चित्तं यथाविधि। सकामो हि यदा विप्रः पापाचारपरो भवेत्।।४१ दृष्ट्या ) निवृत्तपापौघः प्रायश्चित्ती तदाऽहति। तथा क्षत्त्रियवैश्यौ वा शूद्रो वाऽपि यथाक्रमात्।।४२ विधवागमने पापं सक्तचेव तु यद्भवेत्। असकृष यदा ज्ञात्वा प्रायश्चित्तं प्रवर्तते ॥४३ असकृद्गमनाचैव चरेचान्द्रायणद्वयम्। सकुद्रगने यत्पापं प्राजापत्यद्वयेन हि ॥४४ पुनर्भूविकृता येन कृता विप्रेण चैव हि। विना शाखाप्रभेदेन पुनर्भूर्भण्यते हि सा ॥४५ सवर्णश्च सवर्णायामभिषिक्तो यदा भवेतु। ब्राह्मणः कामलुब्धोऽपि श्राद्धे यज्ञे च गर्हितः ॥४६ क्षत्त्रियो ब्राह्मणीसक्तः क्षत्त्रिण्यां विश एव वा। वैश्याया गमने शूद्रः पतिताया भवान्यथा ॥४७

ऽध्यायः ]

प्रातिलोम्ये महत्पापं प्रवदनित मनीषिणः। प्रायश्चित्तं चाऽऽनुलोम्ये न भवत्येव चान्यथा ॥४८ मानसं वाचिकं चैव कायिकं पातकं स्मृतम्। तस्मात्पापादिशुद्धचर्थं प्रायश्चित्तं दिने दिने ॥४६ प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपास्यामे(सीतै)व यह्नतः। मध्याह्रे च तथा रौद्रों सायं चैव तु वैष्णवीम् ॥५० त्रिविधं पापशुद्धचर्थं संध्योपासनमेव च। संध्याहीनो हि यो विप्रः स्नानहीनस्तथैव च ॥५१ स्नानहीनो मलाशी स्यारसंध्याहीनो हि भ्रणहा। नैशं पा(नश्येत्पा)पं हि यां ध्यात्वा उ(तुरु)पासनपरो हि सः ॥ ब्रह्मलोकं व्रजत्येव नान्यथा यमभाषितम्। विद्यातपोभ्यां संयुक्तः शान्तः शुचिरस्रम्पटः ॥५३ अलुब्धाह्वाद्निष्पापा भूदेवा नात्र संशयः। पात्रीभूताश्च विज्ञोया विप्रास्ते नात्र संशयः ॥५४ तेभ्यो दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान्यमः। कुकर्मस्थास्तु ये विप्रा लोलुपा वेदवर्जिताः ॥ ४४ संध्याहीना व्रतभ्रष्टाः पिशुना विषयात्मकाः। तेभ्यो दत्तं निष्फलं स्यानात्र कार्या विचारणा ॥५६ प्रतिप्रहे संकुचिता यदान्यातैयविधृता। भूमिद्र्शनात्पापमोचकाकृतत्रेताद्वापरे कलौ नौवर्वीरोषितः॥ राजप्रतिप्रहात्सर्वं ब्रह्मवर्चसमेव च। नश्यतीति न संदेह इत्याह भगवान्यमः॥५८

राज्ञां प्रतिप्रहस्त्याज्यो लोकत्रयजिगीषुभिः।
राज्ञः प्रतिप्रहाचैव ब्राह्मण्यं हि विलुप्यते।।६६
गावो दूरप्रचारेण हिरण्यं लोभलिप्सया।
स्त्री विनश्यति गर्ने (भें)ण ब्राह्मणो राजसेवया।।६०
सेवकाश्चापि विप्राणां राज्ञां सुकृतनामभिः।
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते यावदाभूतसंप्रुवम्।।६१
असेव्यासेविनो विप्रा अयाज्यानां च याजकाः।
अपाङ्का(ङ्ष्त्या)स्ते च विज्ञे याः सर्वधर्मबहिष्कृताः।।६२
इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः।

#### पश्वमोऽध्यायः।

अथ श्राद्धकाले पत्न्यां रजस्वलायां निर्णयः ।
अतः परं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिपुंगवाः ।
सर्वेषामन्त्यजातीनां वर्णादीनां यथाक्रमम् ।।१
स्त्रीसंपर्कादिकं सर्वं जातमन्त्यजसंज्ञकम् ।
योनिसंकरजं सर्वं वर्णतश्चापि सर्वशः ।।२
विप्रक्षत्त्रियविद्शूद्रा वर्णिजात्येष्वनुक्रमात् ।
एते ब्राह्मणकुत्साः स्युस्तस्माद्ब्राह्मण(ण्य)मुत्तमम् ।।३
वेदाचाररतो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः ।
तैरप्यनुष्ठितो धर्म उक्तश्चेव विशेषतः ।।४
कार्यं चैव विशेषण त्रिभिर्वर्णेरतन्द्रितः ।
वलाद्दासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युभिः ।।४

## ऽध्यायः ] अपुत्रस्य दायादाभिधानं, भागनिर्णयं, विवादादि २११७ निर्णयश्च ।

अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणिहिंसनम्। प्रायश्चित्तं च दातव्यं तीरतम्येन वा द्विजैः ॥६ श्राद्धकाले यदा जाता पत्नी यस्य रजस्वला। प्रसूता वा न कार्ये च दैविकं पैतुकं तथा।।७ त्राह्मणा मन्त्रिताश्चेव क्षणिता वा प्रयत्नतः। उद्दिश्य पितृपाकं च कार्य पैतृकरोव तत्।।८ अशौचं न भगत्येव नात्र कार्या विचारणा। प्रस्थाने वा भिता तस्य पश्चत्वं च गतो भवेत् ॥६ श्राद्वादिकं तु पुत्रेण अज्ञातेन कृतं यदा। कन्याप्रदानसमये श्रुतं च पि(तवान्पि) तरं मृतम्।।१० कन्यादानं च तत्कार्यं वचनाद्भवते(ति) क्षमः। पितुः पात्रादिकं कर्म पश्चात्सवं यथाविधि ॥११ अज्ञानाच कृतं सवं दैविकं पैतृकं च यत्। जातके सू(मृ)तके वाऽपि तत्सर्व सफलं भवेत्।।१२ (व्यासेनोक्तस्पृती स्वकीये अज्ञानात्पितरि मृते यदा ज्ञातुसदैवकार्यं पितृकमेव वा ) ॥१३ अनेके यस्य ये पुत्राः संसृष्टा हि भवन्ति च। ज्येष्ठेन हि कृतं सर्वं सफलं पैतृकं भवेत्।।१४ वैदिकं च तथा सर्व भवत्येव न संशयः। पृथक्पिण्डं पृथक्श्राद्धं वैश्वदेवादिकं च यत्।।१५ भ्रातरश्च पृथक्कुर्युर्नाविभक्ताः कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्राः स्युः कर्तारः सांपरायणाः ॥१६

सफलं जायते सर्वमिति शातातपोऽत्रवीत्। न च दत्तो अ(ऽप्य)हीनोऽतिस्नेहेन च तथाऽपरः ॥१७ बलाद्गृहीतो बद्धश्च बन्धुभिर्दत्त एव च। भ्रातुः पुत्रो मित्रपुत्रः शिष्यश्चव तथौरसः ॥१८ अपुत्रस्य च विज्ञेया दायादा नात्र संशयः। नवैते पुत्रवत्पाल्याः परलोकप्रदा ह्यमी ॥१६ औरसेन समाज्ञेया वचसोइ। छकस्य च। इदानीं भागनिर्णेयमृषिः शातातपोऽत्रवीत्।।२० ज्येष्ठेन वा कनिष्ठेन विभागस्य विनिर्णयः। समभागप्रदाता च अपुत्रेभ्यो न संशयः ॥२१ समभागो प्रहीतव्यः पुत्रमत्या सदैव हि। पितृभ्यो भ्रातृपुत्रेभ्यो दायादेभ्यो यथाक्रमात्।।२२ अधिकस्य च भागौ द्वावितरेभ्यः समासतः। आधौ प्रतिप्रहे क्रान्ते पूर्वा तु बलवत्तरा।।२३ सर्वेष्वेव विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया। समविद्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा ॥२४ पूर्वं न्यासविधिश्चेव उत्तरः स्याचतुर्विधः। साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः ॥२४ पूर्वपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः। असाक्षिव्यवहारेषु दि्वयं देयं यथाविधि ॥२६ इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः॥ समाप्तेयं बृहद्यमस्मृतिः।

-:**%::**:%:-

# क्षीनणेशाय नमः कअथ ॥

## \* अरुणस्मृति: \*

प्रथमोऽध्यायः । प्रतिप्रहवर्णनम्

अरुण उवाच

प्रतिप्रहथनो विप्रो वदन्त्येवं महर्षयः। अन्ये (अन्ते) च नरकगर्तिकथमेतदसंशयम्॥१॥ प्रतिप्रहे गृहीते तु कां गतिं तु द्विजो ब्रजेत्। कथं वा नरकान्मुच्येत् तन्मे ब्रूहि यथातथम्॥२॥

आदित्य-उवाच

प्रतिप्रहः काश्यपेय मध्वास्वादो विषोपमः।

ब्राह्मणाय भवेत्रित्यं दाता धर्मेण युज्यते॥३॥

जपो होमस्तथा दानं स्वाध्यायादि कृतं शुभम्।

दातुः न प्रयते विप्र अतो न स्वर्गमाप्नुयात्॥४॥

तानताय (प्रतिप्रहं) गृहीत्वा तु प्रायश्चित्तं समाचरेत्।

स्वर्गो नश्यति विप्रे च प्रायश्चित्तमकुर्वति॥४॥

प्रतिप्रहाद् ब्राह्मणस्य विद्वांसोवर्जयेत्ततः।

तथादेवाः प्रयच्छन्ति स्वान्छोकान् पूर्जिता नरैः॥६॥

एवं विप्रान लोकानां पूजया संप्रयच्छतः। एतद्रथे हि विद्वद्भयो देयं दानं च यत्नतः॥ ७॥ अन्वेष्याऽन्वेष्य तत (ता) मात्मनः शुद्धिमिच्छता । यथा पुण्यं शुभं कश्चिद्न्वेष्यान्वेष्य यत्नतः ॥ ८॥ विप्रे प्रीणाति तद्वत्स दानं देयं खगोत्तम १। विद्वान् प्रतिप्रहं गृह्य कृत्वा तत्कायशोधनम् ॥ ६॥ आत्मानं शोधयित्वा न निर्गुणस्तु निमज्जति। अहोरात्रगतं पुण्यं पाक्षिकं मासिकं तथा।।१०।। षण्मासाचाब्दिकं यच द्वादशाव्दिकमेवच। जन्मान्तिकं च सुकृतं प्रतिप्रहकृतेन तु ॥११॥ ब्राह्मणस्येह प्रायश्चित्तमकुर्वति । नश्यते एतस्मात् कारणाद् विप्राः प्रायश्चित्तभयात् खग ?।।१२।। सद्वृत्ता वर्त (र्ज ) यन्तीह न गृह्णन्ति प्रतिप्रहम्। प्रतिप्रहे कृते चैव प्रायिश्वतं समाचरेत् ॥१३॥ दैवि (के) पैतृ(के) वापि भुत्तवा विप्रस्य (विप्रस्तु) वै द्विज १। तदन्नोदरमृत्युः स्याच्छृणु यां गतिमाप्नुयात्।।१४॥ ब्राह्यान्नेन द्रिद्रः स्यात् क्षत्रियान्नान्यशु (त्पशु) भीवेत्। वैश्यान्नेन कृमित्वं स्याच्छूद्रान्नान्नरकं व्रजेत्।।१६॥ एवमन्ये महादाने गृहीते द्विजसत्तम १। नरकं समवाप्नोति अकृत्वा कायशोधनम् ॥१६॥

#### अरुण उवाच ।

भुत्तवान्नं ब्राह्मणस्येह ब्राह्मणादिषु वर्णिनाम्। कीदृशं वद कर्तव्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम १॥१७॥

## आदित्य उवाच ।

त्राह्मणान्नं तु वै भुक्तवा सायं प्रातः शुचिःस्थितः ।
गायत्र्यष्टसहस्रन्तु जप्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात् ॥१८॥
द्विगुणं क्षत्रियस्यान्ने त्रिगुणं वैश्यसंभवे ।
चतुर्गुणं तु शूद्रान्ने ततः संशुध्यति द्विजः ॥१६॥
गणान्नं गणिकान्नं च यचान्नं प्रामयाचकं (याचितम् )।
सूतकान्नं तु वै भुक्तवा विप्रश्चान्द्रायणं चरेत् ॥२०॥
मासमेकं जपेद्गोष्ठे लक्षमेकं द्विजोत्तमः ।
गायत्र्यास्तु पयोभक्षी मुच्यतेऽसत्प्रतिप्रहात् ॥२१॥
परमापद्गतेनापि अन्त्यजातिपरिप्रहः ।
न प्राह्मो त्राह्मणेनेह न प्राह्मः स्वर्गमिच्छता ॥२२॥
अंत्यजात्तु प्रतिगृह्म द्रयूनां प्रतितेषु च ।
त्राह्मणो नरकं याति योनिञ्चायाति शूकरीम् ॥२३॥

#### अरुण उवाच।

प्रतिगृह्य द्विजो मोहात्प्रमादाद्थ भास्कर ?।

महादाने गृहीते तु प्रायश्चित्तं कथं भवेत्।।२४।।

पृथिव्यां यानि दानानि उत्तमान्यधमानि च।

भानो ? भास्कर ? मार्तण्ड ? तन्मे विस्तरतो वद्।।२४।।

#### आदित्य उवाच।

प्रतिप्रहेण विप्राणां ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति । अतः प्रतिप्रहं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥२६॥ दुष्टप्रतिप्रहं कृत्वा विप्रो भवति किल्विषी। अपि भिक्षा गृहीते तु पुण्यमन्त्रमुदीरयेत्।।२७। प्रतिप्रहेषु सर्वेषु जपहोमादिकं भवेत्। प्रतिप्रहे कुत्सितानां त्रिभिः कुच्क्रे विशुद्ध्यति ॥२८॥ त्रिग्णं वा जपेद्वेदं गायच्या वायुतत्रयम्। जपं होमादिकं कुर्यात्कृते यज्ञे प्रतिग्रहे ॥२६॥ गुडघेन्वादिदानानां प्रायश्चित्तमथोच्यते। प्रथमा घृतधेनुः स्याद् गुङ्धेनुरथापरा ॥३०॥ तिलधेनुस्तृतीया तु चतुर्थी जलसञ्ज्ञया (सञ्ज्ञिता)। क्षीरधेनुश्च विख्याता मधुधेनुरथापि वा ॥३१॥ सप्तमी शर्कराघेनुर्द्धिधेनुरथाष्ट्रमी रसधेनुश्च नवमी दशमी स्यात्स्वरूपतः ॥३२॥ एतासां दशधेनूनामितरासां विशेषतः। प्रतिप्रहे चरेद्विप्रः प्रायश्चित्तमतन्द्रितः ॥३३॥ जपेद्वा पौरुषं सृक्तमप्सु चैवाघमर्षणम्। अहोरात्रस्थिताच्चेव मुच्यते चेव किल्विषात्।।३४॥ अजां च महिषीऽचैव वृषछं युक्तलाङ्गलम्। शकटं प्रतिगृह्णानः पादोनं कुच्छमाचरेत्।।३४॥

रुद्रान् पुरुषसृक्तञ्च मण्डलाध्यायमेवच। गायत्रीं छक्षमेकन्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥३६॥ गृहदानं महादानं न दानन्तु गृहात्परम्। येन दानेन अरुण! सर्वदत्तं भवन्ति हि।।३७। गृहोपकरणान् सर्वान् गोमहिष्यादि भूषणान्। कण्डनी पेषणी चुल्ही उद्कुम्भः प्रमार्जनी ॥३८॥ शय्याच भोजनञ्चैव वितानं छत्रमेवच। एते चान्ये च बहवो दत्तास्तेन भवन्ति हि ॥३६॥ प्रतिगृह्य च तान् सर्वान् गृहीतानि भवन्ति हि। अन्येश्च बहुभिर्दाने गृहदानं न संभवेत्।।४०॥ गृहप्रतिथ्रहस्तेन दुस्तरो हि द्विजन्मनाम्। तस्मात्प्रतिप्रहं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्।।४१।। कुच्छ्रत्रयं चरेद्विप्रो महासान्तपनं तु वा। शतं वा भोजयेद्विप्रान् गायच्या वा त्रिलक्षकं ॥४२॥ प्रायश्चित्ते कृते विप्रो मुच्यते दुष्प्रतिप्रहात्। प्रायश्चित्तं न चेत् कुर्याद् ब्राह्मणोऽज्ञानमोहितः ॥४३॥ तचुवानः प्रमीयन्ते नप्तारः पुत्रपौत्रकाः। मृतरच प्रेततां गच्छेन्न प्राह्यो दुष्प्रतिव्रहः ॥४४॥ अश्वदानं महादानं तद्यताच विवर्जयेत्। यावन्त्यश्वस्य रोमाणि तावत्स्वर्गगतोऽश्वदः ॥४४॥ तमेव प्रतिगृह्वानो नरके प्रति पच्यते। प्रतिप्रहे न दोषः स्याद्दोषस्तस्यैव विक्रये ॥४६॥

भृषिभिश्च पुरा गाथा गीता अश्वस्य विक्रये। असंभाष्योद्यपांक्तेयः पापिष्ठः स दुरात्मवान् ॥४७॥ यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च। प्रायश्चित्ते विशुद्ध्यन्ति न तैश्चह्यविक्रयी ॥४८॥ रोम्णि रोम्णि भ्रूणहत्या तस्य नित्यं विधीयते। अश्वानां प्रतिगृहीतानां विक्रयन्न शुभम्भवेत् ॥४६॥ साऽप्रकलपशतं यावत्पच्यते तासभ्रष्टके। तस्य (तस्मा ) द्विनिर्गते काले पाषाणाऽखु भवेन्नरः ॥६०॥ तस्मान्न प्रतिगृह्णीयात् द्विजस्तत्पापभाग् भवेत्। अश्वानां विक्रयं कृत्वा चरेचान्द्रायणं त्रयम्।।५१।। लक्षत्रयं वा गायज्या जपेद्वाशु समाहितः। प्रतिग्रहं (हे) चरेद्विप्रः (श्चा) अतिकृच्छ्नं न संशयः ॥५२॥ द्विग्णंच जपेद्वेदं ब्राह्मणान् भोजयेच्छतम्। आपत्सु प्रतिगृह्णान एकेनैव विशुद्ध्यति ॥५३॥ यथार्थेन च सृष्टानां ब्रह्मणा पद्मयोनिना। तेषां प्रतिप्रहो घोरो न कुर्याद् दुस्तरो यतः ॥५४॥ प्रतिप्रहेण सहसा यदेनो भवति द्विजे। अपि सर्वमधीयानः तच्छ्रणुष्व यथा कृतम्॥४४॥ नाभिभाषेत तं रुष्ट्वा मुखं च न विलोकयेत्। दुष्ट प्रतिप्रहहतो (विप्रो) सदा भवति किल्विषी ॥५६॥ मुखाऽवलोकने (नैव) येन प्रायश्चित्ती भवेद् द्विजः। जानन् कथं चिद्विप्रोऽपि निन्दितं तु समाचरेत्॥५०।

इहैव सक्षणार्द्धन दिवा कीर्ति समो भवेत्। परलोकेऽपि तस्यैव नान्यां विद्याद् गतिन्तथा ॥ १८॥ ऐहिकामुब्मिकार्थीयस्तस्मात्तान्परि वर्जयेत् । प्रमादात्तान् गृहीत्वातु प्रायश्चित्तं समाचरेत्।५६॥ सवासाजल माप्लुत्य षष्टांशं परिवर्जयेत्। चान्द्रायणं ततः कुर्याज्ज्योतिष्टोमं यजेत्तथा॥६०॥ विष्णो (ष्णु) जिष्णो (ष्णु) हृषीकेश प्रतिमां स्थापयेत् वा। ऋणार्थं प्रतिगृह्णानो मुच्यतेदुष्प्रतिप्रहात् ॥६१॥ कन्याप्रतिगृहं कृत्वा ब्राह्मणस्तु यथाविधि। कर्मणोऽन्ते ततः कुर्याद्भूरिदानं द्विजातिषु ॥६२॥ कन्याप्रतिप्रहस्तेन व्रजत्येवदद्न्वशु (सु )। भूरिदानं न चेत्कुर्यात्कन्यादाने द्विजो यदा ॥६३॥ तदा कन्या स्वरूपेण सा कन्या तान् जिघांसति। गृहवासः सुखार्थाय पत्नी मूळं च तत्सुखम् ॥६४॥ सा पत्नी या विनीता च वि(चि) त्तज्ञा वशवर्तिनी। तद्रुपा भूरिदानाच अन्यथा विकला भवेत् ॥६४॥ कपिलां प्रतिगृह्णीयाद्धोमार्थं श्रेयसे द्विजः। कपिला दर्शने पुण्यं तस्यैव दर्शनेसमृतं।।६६॥ पुण्यदान उ (मु) भाभ्यां चेत्पुण्यं तस्यैवपोषणे । प्रतिप्रहस्ततस्तस्याः पुण्यात्पुण्यतरः समृतः ॥६७॥ परमंविक्रमं कुर्यान्महादोषो भवेत्ततः। कपिलाविक्रयं कृत्वा चरेचान्द्रायणत्रयं।।६८॥

शूद्राद्यदि गां गृह्णीयाचरेद्वा ऐंद्वन्नयं। तस्मात्तां प्रतिगृह्णीयात्परंविक्रयणं न हि ॥६६॥ कृष्णाजिक (नं) मृतशय्यां कालपुरूषमेव च। प्रतिप्राही कुरुक्षेत्रे न भूयः पुरुषो भवेत्।।७०।। तथापि मनसः शुध्ये प्रायश्चितं समाचरेत्। तप्तकुच्छं द्वयं कुर्यादैन्दवेन समन्वितम् ॥७१॥ सत्रेण यजते वाथ जपेद्वालक्षसप्तकं। वापीकूपतड़ागादिखननैविसृजेद्धनं ॥ ७२ ॥ तद्नित्यं स (भ) वेद्यस्मान्नस्थिरंहिभवेद्वसु। प्रतिप्रहार्जितं द्रव्यं सर्वं नश्यतिमूलतः ॥७३॥ राजप्रतिप्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः। तं ज्ञात्वा मानवः कस्मात्करिष्येदं (ष्यति) प्रलोभनम् ॥७४॥ भक्षिते मानुषेमांसे प्रायश्चित्तं विधीयते। तत्करिष्यामहे सर्वे नतु राजप्रतिप्रहं।।७५॥ प्रतिप्रहरतानां तु ब्राह्मणानां खगोत्तम !। मानुष्यमपिदुःप्रायं (प्राप्यं) ब्रह्मलोकः कुतो भवेत्।।७६॥ त्रहणादि शुभाः कालाः दान होमादि कुर्वतां। गृह्वंति शुभकर्णां ब्राह्मणस्य गृहे तथा।।७७। तामिस्रमंधतामिस्रं पूर्यविष्ठा च शोणितं। असिपत्रवनंघोरं सदृशं श्लेष्मभोजनम् ॥७८॥ शाल्मलं (लिं) काकतुण्डं च पथ्यो वैतरणी तथा। भृक्धं (च) गुड़पोधं च मर्मरं तप्तवालुकं।।७६॥

तैलं कुम्भहसं चैव तैलयन्त्रमथापिवा। एतज्ज्ञात्वा न कुर्याद्वै दुष्टराजप्रतिप्रहं ॥८०॥ कृत्वा तं भूढ़बुद्धिस्तु चरेचान्द्रायणत्रयं। सहस्रं भोजयेद्विप्रान् सूर्यभक्तान् जितेन्द्रियान् ॥८१॥ एते (नैव) चैव विशुध्यन्ति दुष्टाद्राजप्रतिप्रहात्। लक्षत्रयं तु गायत्रीं चरेचान्द्रायणं त्रयं।।८२॥ गृहीत्वा द्विमुखींधेनुं धान्यानां दशपर्वतान्। एतेष्वन्यतमंगृह्णन्नभूयः पुरुषो भवेत् ॥८३॥ प्रथमोधान्यशैलस्तु द्वितीयोलवणान्वयः। गुड़ाचलस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपर्वतः ॥८४॥ पंचमस्तिलशैलस्तु षष्टः कार्पासपर्वतः। सप्तमो घृतशैलः स्याद्रत्नशैल्स्तथाष्ट्रमः ॥८५॥ राजतो नवमस्तद्वद्दशमः शर्कराऽचलः॥ एते दशाचलाः प्रोक्ता द्विमुखी च ततोधिका ॥८६॥ एतेषां प्रहणे विप्रः क्षयेन्मासचतुष्ट्यं ( यात् )। प्राजापत्येन कुन्छ्रेण षष्ठमंशं परित्यजेत्।।८७। जपेद्वादशलक्षाणि गायज्याः सायं(नक्त)भोजनः । एतेन मुच्यते पापादन्यथा नरकं ब्रजेत्।।८८॥ भूमि यः प्रतिगृह्वाति भूमि यश्च प्रयच्छति। उभी तो पुण्यकर्माणी नियतं स्वर्गगामिनौ।।८६।। नास्ति भूम्याः समं दानं नास्ति भूम्याः समोनिधिः। नास्तिभूम्याः समो धर्मी नानृतात्पातकं परं।।६०।।

हरतो हारयतस्तम् (ताम्) मंद्बुद्धिस्ततो श्रुतः। स बद्धोवारुणैः पाशैस्तिर्यग्योनिषु जायते ॥६१॥ खदत्तां परदत्तां वा यो हरेच वसुन्धरां। षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः।।६२।। एकं पश्चनृते हन्ति कन्यार्थे योऽनृतं वदेत् सर्वभूम्यनृतं हन्तिमास्मभूम्यऽनृतं वद् ॥६३॥ प्रतिप्रहे न दोषः स्याद्गोभूमेस्तु (च) विक्रये। पितामहाच या भूमिः प्राप्ता या प्रपितामहात् ॥६४॥ तामेव विक्रयं कुर्वन्नरकं प्रतिपद्यते। अने (रे) र्वाऽपहृताभूमिर्यः शक्तस्तुमुपेक्षते ॥६५॥ नरके पतते घोरे यावदाभूतसंप्रत्रं। तस्माद्भूमिं च पत्नीं च मातरंगुर्वङ्गनां ।।६६।। अन्यैरपहृतां दृष्ट्वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्। नरस्य विक्रयं कृत्वा चरेचान्द्रायणं त्रयम्।।६७ त्रिगुणं वाचरेद्वेदं नवप्रहमखं तथा। नवप्रहमखे नैव दृष्ट्वा तत्प्रशमं ब्रजेत् ॥६८॥ नवग्रहमखं तस्मात्कुर्यात्पापप्रशान्तये।। एतेन मुच्यते पापादन्यथा नरकं ब्रजेत्।।६६॥ महादानसमं छोके न भूतं न भविष्यति। यत्तत्वोडशधा प्रोक्तं मत्स्येन तु खगोत्तम ?।।१००॥ आद्यं तु सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञकं। हिरण्यगर्भदानं च ब्रह्माण्डं तद्नंतरं।।१०१।।

कल्पपादपदानं च बहुगोहस्ति पंचमं। हिरण्यं कामधेनुश्च हिरण्यं च तथैव च ॥१०२॥ हिरण्याश्च रथंस्तद्वद्धे महस्तिरथस्तथा। पंचलांगलकं तद्वद्वरदानं तथैव च ॥१०३॥ द्वादशं विश्वचकं तु ततः कल्पलताल्पकं। सप्तसागरदानं च रत्नधेनुस्तथैवच ॥१०४॥ महाभूतात्मकं चैव षोडशं परिकीर्तितं। एतेष्वत्युत्तमं दानमेकसमे न प्रदीयते ॥१०४॥ यतः पापाय भवति दत्तं दानं द्विजातये। षोडरौस्तु नशेद्वंशं प्राप्य तस्य च गौरवात्॥१०६॥ तस्मात्प्रतिप्रह (हं) स्यैव (चैव) मनसापि न चिन्तयेत्। तुलापुरुषसंज्ञं तु आद्यं तत्कथितं त्विह ॥१०७॥ तस्य तुलायान्तु समारूढ़ो (तस्यां तुलायामारूढो ) यजमानः स्वयंतुलेत्।

तस्यमांससमंचेव सुवर्णंच विधीयते ॥१०८॥ नष्टे मूले च तस्यैव यद्भवेन्मांसभक्षणं। तत्पापं च भवेत्तस्य सुवर्णे नरकं ब्रजेत् ॥१०६॥ नरकान्निःसृतः पश्चात्प्रेतः कल्पशतत्रयं। तस्मान्न प्रतिगृह्णाति स्तोकंस्तोकार्द्धमेव वा ॥११०॥ गृहीत्वा तस्यभागं तु चरेचान्द्रायणत्रयं। हिरण्यगर्भ ब्रह्माण्डं कल्पपाद्पमेव च ॥१११॥

एतेषु भागं गृह्वानो ब्राह्मणो नरकाय सः। प्रमादाद्थ छोमेन गृहीत्वा व्रतमाचरेत् ॥११२॥ जलेनत्रिषवणस्नायी चरेत्सांतपनं दृयं। गोसहस्रमहादानं (भुवि) तुल्यं न तत्परं॥११३॥ गोभिश्चिध्रयते लोको गावः सर्वस्यमातरः। गोसहस्रस मुद्भूतो दुस्तरः स्या(द्)द्विजन्मनां ॥११४॥ गो शते गो सहस्रे च वैतरण्याश्च या स्मृतः (स्मृताः)। धेनुर्यान्याश्च या गावो रत्नहेमविनिर्मिताः ॥११४॥ एतास्तु द्विजवर्य्येण वर्जनीयाः प्रयत्नतः॥ यज्ञकर्मणि या धेनुर्याघेन्वा(घेनुः) धर्मकर्मण ॥११६॥ प्रायश्चित्तनिमित्तेवा (या) होमार्थं दुर्बलाय वा। मधुपर्के च या घेनुः या घेनुः कर्म सिद्धये ॥११७॥ एता सर्वा द्विजो विद्वान् प्रतिगृद्य यतस्ततः। न स पापेन लिप्येत पद्मपत्रमिवांभसा ॥११८॥ गोसहस्राधिकं चैव प्रतिगृह्य ह्यकामतः। गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुद्ध्यति ॥११६॥ भृक् साम वेदो नियतं जपेद्वा शिवसन्निधी। नारायणानुस्मरणान्मुच्यते दुष्प्रतिव्रहात् ॥१२०॥ गायच्या दशलक्षेण प्राणायामसहस्रतः। तेन पापेन मुच्येत अन्यथा नरकं ब्रजेत्॥१२१॥ प्रतिगृह्य वैतरणीं लोहदंडं महान्ययम्। वैतरण्या न मुच्येत यावदाभूतसंप्लवम् ॥१२२॥

रक्तोद्कं तत्रवहेत्सपूष्णंपूर्येश्चमांसैश्च (हि) कर्दमाकुलं। कल्पत्रयं पच्यति तस्यमध्ये अनुत्रहंचैव दानं(तु)कुर्यात्॥१२३॥ तस्माद्नुप्रहं कुर्याच्छास्त्रोक्तविधिना ततः। प्राजापत्यद्वयं कुर्याद्थवा शतभोजनम् ॥१२४॥ जपेद्वाप्यस्यवामीयं शिवसंकल्पमेवच। रथंतरं वामदेव्यं मुच्यते तेन किल्विषात् ॥१२६॥ हिरण्यकामघेन्वादि अन्येषां तु यथोदितम्। महाभूतभयं तेभ्यः प्रायश्चित्तमथोच्यते ॥१२६॥ एतेभ्यः प्रतिगृह्णीयाद्धर्माभासो द्विजो यदा। तदा मञ्जेत नरके पूयविष्ठासमाकुले ॥१२७॥ धर्माभासो द्विजो यस्मात्प्रतिगृद्य चरेद्व्रतं। तप्रकुच्छ्रद्वयं चैव अतिकुच्छ्रं तथैव च ॥१२८॥ अथवा मुच्यते पापात्प्राणायामपरायणः। प्राणयामेर्दहेत्सर्वे शरीरे यच पातकम् ॥१२६॥ यथा वेगगतो वहिः शुष्काद्र दहतीन्धनम्। प्राणायामैस्तथा पापं शुष्काद्वं नात्र संशयः ॥१३०॥ पावकाइव दीप्यन्ते जप होमक्रियारताः। प्रतिप्रहेण शाम्यन्ति पावकः सिळळादिव ॥१३१॥ तान् प्रतिप्रहजान् दोषान् प्राणयामैर्द्विजोत्तमाः। नाशयन्तीहः विद्वांसो वायुळेशौरिवाम्बरम् ॥१३२॥॥ गायच्या दश लक्षेण प्राणायामसहस्रतः। नश्यन्ति पाप संघानि का कथात्र प्रतिप्रहे ॥१३३॥

प्रतिप्रहाधिकं नास्ति ब्राह्मणस्य विनारातम्। अश्यते ब्रह्मचर्यात्तु नरके च प्रजायते ॥१३४॥ नरकान्निस्टतः काले जायते ब्रह्मराक्ष्सः। अन्यै (अन्ते) जलमयो हस्ती मानुषोजलमाश्रितः ॥१३५॥ तस्माद्विनिर्गतः पश्चादुॡकः श्वापदो भवेत्। प्राप्यते मानुषीं योनि दरिद्रो दुःखितस्तथा।।१३६।। व्याधितश्चैव मूर्बश्च बन्धुभिश्च विवर्जितः। दृष्टो(ह्ट्वा)परि(र) श्रियं दीता (त्रां) सुनियंतं मुहुर्मुहुः ॥१३७॥ दुष्टप्रतिप्रहहतो विप्रो भवति किल्विषी। तस्मात्प्रतिष्रहं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥१३८॥ तस्मात्प्रतिप्रहधनं न स्थिरं स्यात्कदाचन। प्राज्ञः प्रतिप्रहं कृत्वा तद्धनं सद्गति नयेत् ॥१३६॥ यज्ञाद्वा सप्तसंस्थेषु पुण्यान्यायतनान्यथा। शिवस्य विष्णो मार्तण्ड स्यागारे विस्नेत्तथा ॥१४० वापीकूपतडागेषु ब्रह्मस्वगुणमुक्तये। एतेषु विसृजेच्छल्कमन्यथा नरकं त्रजेत् ॥१४१॥ प्रायश्चित्तं तु यत्प्रोक्तं ब्राह्मणस्य प्रतिप्रहे । शुद्रादि वर्णिनां चैव (चैतत्)तद्विगुणं च समाचरेत्।।१४२॥ शय्याच पादुके विद्यां छत्रं चामरवाससी। अशनेषु च सर्वेषु प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥१४३॥ यानि तेषामशेषाणां ते कृत्वा स्मरणं परम्। कृते येनानुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते ॥१४४॥

प्रायश्चित्तं तु तस्यैव हरेः संस्मरणं परम्।
प्रातिनिशि तथा संध्यामध्याहादिषु संस्तुवन्।।१४५॥
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरम्।।१४६॥
मुक्तवा प्रयाति स स्वर्गं तस्य विष्णोनुमीलने।
वासु देवेन (देवस्य) भक्तस्य जपहोमार्चनादिषु।।१४७॥
तस्यांते भवते (भवति) तस्य देवेन्द्राद्धिकं फलम्।।१४८॥

इति श्री अरुणस्पृतीये धर्मशास्त्रे अरुणसूर्यसम्वादे प्रतिग्रहप्रायश्चित्तनिर्णयो नाम प्रथमोऽध्यायः।

#### श्री गणेशाय नमः

#### ॥ अथ ॥

# \* पुलस्त्यस्मृतिः \*

### वर्णाश्रमधर्मवर्णनम्

कुरुक्षेत्रे महात्मानं पुलस्त्यमृषयोऽत्रु वन् ।
तांश्च धर्मान्प्रकारांश्च नो वद् स्मार्तमागमम् ॥ १॥
एवं पृष्टः प्रत्युवाच सर्वास्तान् पृच्छत ऋषीन् ।
पंचधा वास्थितं धर्मं शृणुध्वं द्विजसत्तमाः ॥ २॥
वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम् ।
वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गुणनैमित्तिकस्तथा ॥ ३॥
वर्णमेकं समाश्रित्य योऽधिकारः प्रवर्तते ।
वर्णधर्मः स विज्ञयो यथोपनयनं त्रिषु ॥ ४॥
यस्त्वाश्रयं समाश्रित्य पदार्थः संविधीयते ।
उक्त आश्रमधमस्तु भिक्षापिण्डादिकं तथा ॥ ६॥
उभयस्य निमित्ते न यो विधिः सम्प्रवर्तते ।
नैमित्तिकः सविज्ञे यः प्रायश्चित्तविधिर्यथा ॥ ६॥
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ।
उक्त आश्रमधर्मस्तु राजधर्मस्तु पद्यमः ॥ ७॥

वर्णधर्मश्चतुर्णा यः आश्रमाणां तथैव च। द्वयोः साधारणो धर्मो यश्चासौद्वयशेषभाक् ॥ ८॥ इज्याध्ययनदानानि यथाशास्त्रं सनातनम्। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानां सामान्यो धर्म उच्यते ॥ ६॥ याजनाध्ययने राज्ञो भूतानाश्वाभिरक्षणम्। पाञ्चपाल्यं कृषिश्चैव वैश्यस्याजीवनं समृतम् ॥१०॥ शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा द्विजानामनुपूर्वशः । शूद्रा च वृत्तिरतत्सेवा कारु (कारुण्यं) कर्म (तथैव) च ॥११॥ गुरीवासोऽग्निशुश्रूषा स्वाध्यायो व्रत धारणि (णं)। त्रिकाल्स्नापिता भृत्यै गुरौ प्राणांतिकी स्थितिः ॥१२॥ तद्भावे गुरुसुते तथा सब्रह्मचारिण (णि)। कामतो वा समानत्वं स्वधर्मो ब्रह्मचारिणः ॥१३॥ समेखलो जटी दण्डी मुंडी गुरुगृहाश्रयः। अन्यथा प्रहण(गृहमेधित्वं) गच्छेत्कामतो वाश्रमांतरम् ॥१४। अग्निहोत्रोपचरणं जीवनश्व स्वकर्मभिः। धर्मदानेषु काम्येषु सर्वत्रजन (ध) विक्रयाः ॥१६॥ देवपित्र्यतिथिभ्यश्च भूतानामानुकम्पिता । श्रुतिस्मृत्युक्तसंस्कारो धर्मोऽयं गृहमेधिनः ॥१६॥ जटित्वमिहोत्रित्वं भूशय्याजिनधारणम्। वनेवासः पर्योद्धानीवारकणवृत्तिता ॥१७॥ प्रतिप्रहनिवृत्तिरच त्रिःस्नानं मौनधारणम्। देवतातिथिपूजा च धर्मोऽयं वनवासिनाम् ॥१८॥ १३४

सर्वारंभपरित्यागो भैक्षान्नं वृत्तमूलता। निष्परिष्रहता द्रोहः समता सर्वजन्तुषु ॥१६॥ प्रियाप्रियपरिष्वङ्गः सुखदुःखाविकारिता। स बाह्याभ्यन्तराशीचं नियमो व्रतकारिता ॥२०॥ सर्वेन्द्रियसमाहारो धारणाध्याननित्यता। भावशुद्धिस्तथेत्येवं परिव्राड्धर्म उच्यते ॥२१॥ अहिंसा सत्यवादश्च सत्यं शौचं द्या क्षमा। वर्णिनां लिङ्गिनाञ्चैव सामान्यो धर्म उच्यते ॥२२॥ स्वज्ञानं हृदि सर्वेषां धर्मोऽयं वर्णिलिङ्गिनाम्। अदृष्टार्थो द्विविधः (द्विधा) श्रोक्तो दृष्टार्थरचद्वितीयकः ॥२३॥ उभयार्थस्तृतीयश्च न्यायमूलश्चतुर्थकः। उभयाव्यवहारश्च दंडधारणमेवच ॥२४॥ तुल्यार्थानां विकल्पःस्या न्न्यायमूलः प्रकीर्त्तितः। वेदे तु विदितो धर्मः स्मृतौ तादृश एव तु ॥२४॥ अनुवाकः श्रुतिसूक्तं कार्यार्थमिति मानवाः। तद्र्थरच प्रयासोऽयं सच सेव्यः फलार्थिना ॥२६॥ उक्तः पञ्च विधो धर्मः श्रेयोऽभ्युदयहेतुकः। पुरुषाणां यथायोगं सच सेव्यः फलार्थिना ॥२०॥ सद्यस्तु प्रौढ़वालायामन्यथा वत्सराच्छचिः। प्रदाता यां त्रिरात्रेण दत्तायां पक्षिणी भवेत् ॥२८॥

इति पुलस्त्यप्रोक्तं धर्मशास्त्रं समाप्तम्। (प्रक्षिप्तोऽयं प्रतिभात्यन्तिमः श्लोकः)

### श्री गणेशाय नमः। ।। अथ ॥

# ॥ बुधस्मृतिः ॥

## अथातो बुध-धर्मशास्त्रं व्याख्यास्यामः—

चातुर्वर्ण्यधर्म वर्णनम्

श्रे योऽभ्युद्यसाधनो धर्मः । गर्भाष्टमे ब्राह्मणो वसंत आत्मा-नमुपनयेत्। एकाद्शे क्षत्रियो बीष्मे। द्वाद्शे वैश्यो वर्षासु। मेखलाजिनदंडकमण्डलूपवीतानि धारयेत्। वेदानधीत्य गुरु-शुश्रूषां कुर्वन् दृष्टार्थं स्तु(त)नुयात् । सावित्री वेद्व्रतिकोपनिषद्गो-दानित्रसुपर्णिकव्रतानि चरेत्। गुरुणानुज्ञातः स्नायात्। सवर्णां भार्यामुद्वहेत्। मातृतः पितृतः पश्चमीं सप्तमीं द्रामीमन्य गोत्रजां। ब्राह्मदैवार्ष प्राजापत्य-गन्धर्वाऽऽसुर पैशाचराक्ष्साः। भृतावुपेयात् । युग्मासु पुत्रमुत्पाद्येत् । गर्भाधानं पुसव<mark>न</mark>ं सीमन्तोन्नयन जात कर्म नामकरणं निष्क्रमणान्नप्राशन चूड़ा करणोपनयनं यावद्ग्न्याधानं। तस्मिन् गृह्याणि देव-पितृ—मनुष्य— व्रत-यज्ञ-कर्माणि कुर्यात् । अतिथीन् पूजयेत् । भृत्यान् बन्धून् पोष्य-वर्गांश्च। श्ववायसादिभ्यो भूमौ दत्त्वा ब्राह्मणान् भोजयेत्। पित्रन्वष्टकापार्वणश्राद्ध श्रावण्यात्रहायणी चैत्र्याश्वयुजी च पाक-यज्ञान् कुर्यात्। अग्नीनाधायाग्निहोत्रं दर्श पौर्णमासौ चातु- र्मास्यानि निरूढ़ पशुरनुबन्धसौत्रामणीति हविर्यज्ञान् कुर्यात्। अग्नि-ष्टोमोऽत्यग्निष्टोमः उक्थ्यषोडशीवाजपेयोऽतिरात्रो प्तो (सो) र्यामः। इति सोमयागाननुतिष्ठेत् । द्या सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूयाशौ-चमनायासेन मङ्गलमपकार्पण्यमस्पृहेति कुर्यात् । न्यायागतधनेन-कर्माणि। अध्यापनं याजनं प्रतिग्रहः सर्व-क्रय-विक्रय संविभाग प्रतिधिगमशिलोब्छ(ब्छ)न्ना(न्न)मयाचि (त) कर्षणेज्यादि वृत्तयः। तदसंभवे क्षत्रिय वृत्त्या। आपत्काले आ(अ)साधुभ्यः प्रतिगृह्णीयात्। वृत्ति संकरं न कुर्यात्। कर्मवृत्ति संकरौ रक्षेत् कुलशुद्ध्यर्थम्। कृषिः पाशुपाल्यं वाणिज्यं वैश्य कर्म। शूद्रस्य विहितं कर्म ब्राह्मणादीनां-त्रयाणां भर्तः शुश्रूषानाभिचरस्तस्य गुरुभक्तिः प्रणा(म)श्चेति । कृत-कृत्यस्य वानप्रस्थ्यं। विरक्तस्य पारिब्राज्यं स्वधर्मानुष्ठानवर्णाना-माश्रमाणाध्व हिताकरणे प्रतिषिद्धसेवने यावत्तद्कुर्वतो न कपतः (यातः) विहितमकुर्वतो राज्ञाक (का) रियतव्याः। कण्टकान् शोधयेत्। व्यवहाराननेकार्थान्निर्णयेत्। बलवतश्चेतान् स्वधर्मे स्थापयेत्। तेषु परस्व दंडान् (दंडं) दापयेत्। तथा कुर्वतः कारिय (य) तश्चोभयो धर्मसिद्धिः। तस्यधर्मो विनीतोऽव्यसनी निरू-पित मण्डलाध्यक्षः (प्रक्षिपेत्) संधिवित्रहासनयानसंश्रयद्वेधी भावात् सामर्थ्यं कारयेत्। अनिच्छति पलायानमुपरुद्ध्य पर-दुर्गे गृह्णीयात् । मन्त्रीषधि प्रयोगेण निस्सर्ग राज्यं (राष्ट्रं) गृह्णीयात्। गृहीत्वा देवब्राह्मणपूजनम्। एवं कुर्वन् दृष्टभदृष्टं च (फलं) लभेतेति।

।। इति श्री बुधप्रोक्ता बुधस्मृतिः समाप्ता ।।

#### श्री सीतारामाभ्यांनमः।

#### ॥ अथ ॥

## ॥ वशिष्ठस्मृतिः २॥

#### अथ प्रथमोऽध्यायः

वर्णाश्रमाणां नित्यनैमित्तिककर्मवर्णनम् गुरुसिक्ष्वाकुवंशस्य वशिष्ठं ब्रह्मसंभवम् । पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे पाराशर्यपुरोगमाः ॥ १ ॥

#### मुनय ऊचुः।

भगवन्भवता प्रोक्ता यज्ञदानव्रताद्यः। वर्णाश्रमाणां कर्तव्या नित्यानैमित्तकाः क्रियाः॥२॥ क आचारः कः आहारः कीदृग्वृत्तिःक आश्रयः। वैष्णवानां मुनिश्रेष्ठ ब्रूहि सर्वमशेषतः॥३॥

#### वशिष्ठ उवाच।

श्रुणुध्वं मुनयः सर्वे सर्वधर्मसनातनम्। वैष्णवानाश्च विप्राणां यद्यदाचरणं शुभम्॥४॥ सर्गादौ ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः वैष्णवांशेन चोदिताः। इतरे च त्रयो वर्णाः ब्रह्मणा विष्णुसृनुना॥४॥

तस्माच वैष्णवाः विप्राः प्रकृत्यादिषु सत्तमाः। अवैष्णवत्वं विप्राणां महापातकसम्मितम् ॥ ६॥ अवैष्णवस्तु यो विप्रः सर्वकर्मसु गर्हितः। रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्नुयात्।। ७।। निस (त्यं) नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्रुति चोदितम्। अवैष्णवानां विप्राणां कर्म्म तन्निष्फलं भवेत्।। ८।। श्रीमहाविष्णुमन्येरन् हीनदेवेन दुर्मतिः । साधारणं सकुत्र ते सोंऽसजोनान्सजोंऽसजः ॥ ६॥ यो विष्णुशेषमात्मानमन्यशेषं प्रपद्यते। स चाण्डालो महापापी रौरवं नरकं व्रजेत् ॥१०॥ अवैष्णवत्त्वं विप्राणामात्मनाशनकारणम् । तस्मात् वैष्णवत्वं वे विप्राणां श्रुतिचोदितम् ॥११॥ अवैष्णवोहिषो (हतो) विप्रो हतं श्राद्धमदक्षिणं । अब्रह्मण्यं हतं क्षात्रमनाचारं हतं कुलम् ॥१२॥ येवासुदेवं नार्चन्तिसर्वछोकेश्वरंहरिम् । तेषां हि नरके वासः कल्पायुतशतैरपि ॥१३॥ चतुर्वेदी च यो विप्रो वासुदेवं न विन्दति। वेदभारभराक्रान्तः स वै ब्राह्मणगर्द्धभः॥१४॥ तस्माद्वैष्णवत्वेन ब्राह्याद्धि ( ब्राह्मणत्वं ) विहन्यते । वैष्णवत्वेन संसिद्धिः छभते नात्र संशयः ॥१५॥ नारायणं परंत्रहा ब्राह्मणानां हि दैवतम्। सोमसूर्याद्योदेवा क्षत्रियाणां विशां(तथा)पति ॥१६॥

शूद्रादीनां तु रुद्राद्या अर्चनीयाः प्रकीत्तिताः। यत् रुद्रार्चनं प्रोक्तं पुराणेषु समृतिष्वपि ॥१७॥ तद्ब्रह्मण्यविषयमेवमाहप्रजापतिः । रुद्रार्चनं त्रिपुंड्रं च यत्पुराणेषु गीयते। क्षत्रविट्शूद्रजातीनां नेतरेषां तदुच्यते ॥१८॥ तस्मात्त्रिपुड़ं विप्राणां (विप्रैस्तु) न धार्य्यं मुनिसत्तमाः। यदाज्ञानाच विभ्रियुः पतितास्तेन संशयः ॥१६॥ ऊद्ध्वंपुंड्ं तु विप्राणां सततं श्रुतिचोदितम् । उद्र्घ्व पुंड़ो मृदा शुभ्रो ललाटे यस्य दृश्यते ॥२०॥ सर्वपापविशुद्धात्मा स याति हरिमन्दिरे । स्नानं दानं तपो होम स्वाध्यायः पितृतर्पणम्।। भस्मी भवन्तु (न्ति) तत्सर्वमुद्ध्वंपुंड् विनाकृतम् ॥२१॥ मुमुक्षुभिर्वीतरागैरप्रमतेः समाहितेः। उद्ध्वंपुंड़ं हरेः पूजाक्ष (छत्रा) चंर(सम) छंकृतम ॥२२॥ ब्राह्मणैनेव मृद्वार्र्या न भस्म न च चन्द्रनं । यद्यवुध्या तु विभृयात्प्रायश्चित्ती भवंनु सः ॥२३॥ न त्रिपुंड हिजेर्थार्यो न पट्टाकारमेव च। न चान्यदेवता भक्तिराद्यापि (रापद्यपि) कदाचन ॥२४॥ यस्तु नारायणाद्न्यं स्वतंत्रेण प्रपृजयेत्। भवेयुर्निष्फलास्तस्य यज्ञदानादिसत्क्रियाः ॥२५॥ अङ्गभावेन देवानामर्चनं न निविध्यते। स्वतंत्र बुद्ध्या यः कुर्य्यात् ब्राह्मणो नरकं व्रजेत् ।।२६।।

तस्मात्तु ब्राह्मणो नित्यं प्रयत्नेनार्चयेद्धरिं। तदाधारणभावेन देवताः परितोऽर्चयेत् ॥२७॥ अवैष्णवस्तु यो विप्रश्चांडालाद्धमः स्मृतः। न तेन सह भोक्तव्यमाद्यापि (मापद्यपि) कदाचन।।२८।। सुद्रीनोद्र्ध्वंपुंड्राणां धारणं प्रथमं स्मृतम् । तन्मंत्राध्ययनं चैव तदीयाराधनन्तथा ॥२६॥ नित्यमाराधनं विष्णोध्यानं होमो जपस्तथा। तत्कथाश्रवणं चैव तन्नाम्नश्चैव कीर्त्तनम्।।३०॥ तत्पाद्तीर्थसेवा च तन्निवेदितभोजनम्। प्रणामस्तस्यपुरतो नर्त्तं गीतवादनम् ॥३१॥ तत्स्तोत्रपठनं चैव तद्नयेषामसेव्यता। एवं संपूजयन्नित्यं नारायणमनामयम् ॥३२॥ स वैष्णवो भवेद्विप्रस्तर्वलोकेपुपृजितः। ललाटे चोद्र्ध्व पुंड़ं तु बाहुमूले सुदर्शनम् ॥३३॥ कंठे यद्वाक्षमालां तु पवित्रं दक्षिणे करे। वैष्णवस्य (वैष्णवेन) सदा धार्या हरिसंबन्धवेदनात् ॥३४॥ शंखचकांकं न कुर्याद्वात्मनो वाहुमूलयोः। कलत्रायत्प्र (पत्य) भृत्येषु पश्वादिषु विमुक्तये ॥३५॥ स पुत्र पशुदाराणां ब्राह्माणानां विशेषतः । शंखचक्रे एफुटं कुट्यात्प्रतप्ते बाहुमूलयोः सर्वाश्रमेषु वसतां स्त्रीणां च श्रुतिवेदनात् ॥३०॥

होमानि नैव संतप्तचक्रमादाय वैष्णवम्। दक्षिणे बाहु मूले तु दम्ध्वा कर्म समाचरेत् ॥३८॥ विधिनाधायित्वव (धारयित्वैव) पवित्रंचक्रमुत्तमम्। ततस्यवैष्णवं याति नान्यथा द्विजसत्तमाः ॥३६॥ तस्मात्तु विधिवचक्रं धारयित्वा सुद्र्शनम्। पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुर्वीत द्विजसत्तमाः ॥४०॥ चक्रस्य धारणे काले ब्राह्मणना (त्वं) विदुर्वधाः। जातिकर्माणि वै कुर्र्याचौलोपनयनेपि वा ॥४१॥ मंत्राध्ययनकाले वा चक्रं धार्य्यं विधानतः। अधृत्वा विधिवचक्रं यद्धि कर्म समाचरेत् ॥४२॥ निष्फलं तु भवेत्सर्वमिष्टा पृत्ति (त्तिं) द्विजोत्तमाः। श्रीवशिष्ठस्मृतो ब्राह्मणस्वरूप कथनं नाम प्रथमोऽध्यायः।

## अथ द्वितीयोऽध्यायः

अथ वेष्णवानां नामकरण संस्कारवर्णनम्

भगवन् ब्रहि विप्राणां जाति कर्मादि सिक्कया। नित्यनैमित्तिकं कर्म विष्णुपृजाविधेः परं॥१॥ आचक्ष्व विश्वेरेण ( विस्तेरणैव ) सर्वकर्ममशेषतः । वक्ष्यामि जातिकमादि सर्वानेव विधानतः॥२॥

जाते पुत्रे पिता स्नात्वा पुत्रं तेश (दश) दिनान्तरम्। मुच्यते पैतृकात्तस्मात् सद्य एव द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ तत्रदानं प्रकुर्वीत यथाशत्त्यनुसारतः। एकाद्शेऽह्नि संप्राप्ते मंगलस्नानमाचरेत्॥ ४॥ ततःसूतकनिवृत्यर्थं स्वस्तिवाचनमाचरेत्। वैष्णवैर्त्राह्मणैः साद्धं मर्चयेत्युरुषोत्तमम् ॥ ५॥ स पुष्पमण्डपे रम्ये विमानध्वजशोभिते। अर्च्चयेद्गंधपुष्पाद्येधूपदीपनिवेदितेः ॥ ६॥ आराधनं भगवतः कुर्याचक्रस्य परमात्मनः। नाम्ना नाकारयेचक मैश्वर्यण वैष्णवैः ॥ ७॥ षट्कोणेश्च समायुक्तं षडक्षरसमन्वितम्। मध्ये प्रणवसंयुक्तमेन (तब) चक्रमिहोच्यते ॥८॥ बहुभिस्तु धनैर्युक्तं मूलमंत्रेण संयुतम्। मध्ये तद्वीजसंयुक्तं शंखं कुर्याद्विचक्षणः॥ स्नानं पंचामृतैः शुद्धौरर्चयेत्युरतो हरेः ॥ ६॥ ध्यात्वा सुद्र्शनं तस्मिन् सहस्रारं महीजसम्। कोटिसूर्य्यसमप्रख्यं तेजसाभुवनत्रयम् ॥१०॥ पूजयन्तं सहस्रारं सर्वमंत्रसम निवतम् । ध्यात्वा दिव्यसहस्रारं पूजयेत्पुरतो हरेः ॥११॥ षडक्षरेण मंत्रेण पूजियत्वा विधानतः। जपं कुर्यात्ततः पश्चादशसाहससंख्यया ॥१२॥

षट्सहस्रं जिपत्वा वा पश्चाद्धोमं सभाचरेत्। इषुमात्रे चतुर्दिक्षु गोमयेनापि वारिणा ॥१३॥ उपलिप्तं ( शुचौदेशे ) स्थंडिलं तु सु शोभनम्। तस्मिनुल्लिख्य उल्लेखं समिधावप्रिजातयः ॥१४॥ तन्मध्येऽग्नि प्रतिष्ठाप्य खगत्योका (श्रुतिस्मृति) विधानतः । आज्यसंस्कारपूर्वेणरध्यायामे समाचरेत् ॥१४॥ आघारावाज्यभागौच हुत्वा हेमं (होमं) समाद्विजः॥१६॥ पश्चात्तु वैष्णवैसूक्ते विष्णु ( मन्त्र ) प्रकाशकैः। पवित्रं तु इति द्वाभ्यां ऋग्भ्यां होमं समाचरेत्।।१७।। विष्णोरराटमसीति येनदेवा इति त्रिभिः। एवमाज्येन होतव्यं मंत्रै:प्रणवपूर्वकै: ।।१८।। पश्चात्सुदर्शनं तस्मिन् शंखं चात्रे विनिक्षिपेत्। षडक्षरेण होतव्यमष्टाविंशतिसंख्यया ॥१६॥ द्क्षिणं च भुजं पश्चाचक्रेण च द्हेच्छिशोः। तन्मांसं प्रदहेत् पश्चाच्छेषेणैव द्विजोत्तमः ॥२०॥ शीतोदके विनिक्षिप्य पूजयेत्सुसमाहितः। ततः त्रिस्वि(स्वि)ष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाव्हयेत् ॥२१॥ पूर्णपात्रोदकं गृह्य मंत्रयित्वा विचक्षणः। तेन संमार्जयेत्पुत्रं पवित्रं त इति ऋचा।।२२।। येन देवादि मन्त्रेण चान्येरव्दैवतैः शुभैः। वैष्णवैश्चैव श(सू)क्तैश्च कुर्यात्संमार्ज्जनं शिशोः ॥२३॥

तस्य दक्षिणकर्णन्तु जपेदृष्टाक्षरं स्वयम्। मृद्ध्रि हस्तं विनिक्षिप्य जपेचढादशाक्षरम्।।२४।। षडक्षरेण मंत्रेण कुशैः सम्मार्जयेत्तनुं। नाम कुर्यात्ततः पश्चाद्वैष्णवं पापनाशनम्।।२५।। मासैश्च वत्सरैश्चैव मूर्त्तिभिद्वीदृशौर्युतम्। आरभ्य मार्गशीर्षेतु केशवाद्यैरिधष्ठितम् ॥२६॥ मासे यस्मिस्तु योजातस्तस्यतन्नामकीर्त्तितम्। तस्यनैसर्गिकं नाम वैष्णवन्तु विधीयते ॥२७॥ अन्यानि चैव नामानि गुणयोगे भवंति हि। प्रथमं वैष्णवं नाम सर्ववर्णेषु कीर्त्तितम्।।२८।। न चेत्तु वैष्णवोनाम यस्य वै द्विजसत्तमाः। अनामकस्सविज्ञेयः सर्वकर्मविगर्हितः ॥२६॥ एवं हि नामकरणं कर्त्त व्यं द्विजसत्तमाः । जाति (त) कर्मण्यलाभेतु विष्णोश्चक्रादि धारणम् ॥३०॥ चौलोपनयने वापि तन्मंत्राध्ययनेऽपि वा । विधिना वैष्णवं चक्रं धारियत्वा द्विजोत्तमाः ॥३१॥ कर्म कुर्य्यात्ततः पश्चाच्छ्रौतस्मात्तं विधानतः ॥ ३२॥ इति श्रीवशिष्टस्मृतौ नामकरणादिविन्यासो द्वितीयोध्यायः

### अथ तृतीयोऽध्यायः

वैष्णवानां निष्क्रमणान्नप्राशन संस्कारवर्णनम्

वशिष्ठ उवाच।

अथ मासे चतुर्थे तु गृहान्निष्क्रामयेच्डिशुम्। सुरनाप्य समलंकृत्वा स्वस्तिवाचनमाचरेत् ॥१॥ अर्चयेत्प्रयतो विष्गुं कर्मभिश्च सुशोभनैः। कद्छीफल्रसंयुक्तं दध्यन्नं च निवेद्येत्।।२।। सहस्रनामभिःस्तुत्वा नमस्कृत्वा तु विष्णवे । पुरतो वासुदेवस्य होमं कुर्य्याद्विधानतः ॥ ३॥ आयं गौरिति मंत्रेण हंसःशुचिषदित्यृचा। परोमात्रेण सूक्तेन दध्यन्नं जुहुयाद् द्विजः ॥ ४॥ ं ततोऽर्कमंडले विष्णुं ध्यात्वा संपूजयेद्गुरुं। हिरण्यमयवपुर्देवं शंखचक्रगदाधरम् ॥ ५॥ पद्मासनस्थं देवेशं सर्वाभरणभूषितम्। कुमारमीक्षयेद्वानुं जपन्वै सूर्यदैवतम् ॥ ६ ॥ चित्रं देवानामिति च जिपत्वा (जप्त्वा) ऽध्यं निवेद्येत्। मंत्रस्यत्वेति जप्त्वा च नमस्कृत्य दिवाकरम् ॥ ७॥ ब्राह्मणं भोजयेत्पश्चाच्छत्स्ना(शत्तया) दद्या(च) दक्षिणाम्। एवं गृहान्निष्क्रमणं शिशोःकुर्याद्विजोत्तमाः ॥ ८॥ अथान्नप्राशनं कुर्यात् षष्ठे मासि विधानतः। विराड्य ( विराडाख्यं ) हरिं तत्र पूजयेत्कुसुमैर्द्छैः ॥६॥

शर्कराज्यसमोपेतं पायसं च निवेद्येत्। होमं कुर्याच विधिवदग्न्याधानादि पूर्वकम् ॥१०॥ पायसेनैव होतव्यमाज्येन मधुनासह। प्रत्यर्चे पुरुषसूक्तेन जुहुयाद्वैसमाहितः ॥११॥ इति सुक्तेन गायत्र्या वैष्णवेन (यथाविधि)। प्राजापत्येन त्वदिति होमशेषं समापयेत् ॥१२॥ जप्त्वा च पौरुषं सूक्तं नमस्कृत्वा जनार्दनम्। हरेर्निवेदितं पश्चाच्छुभे पात्रे विनिक्षिपेत् ॥१३॥ दध्याज्यमाक्षिकेर्युक्तं प्राङ्मुखं पुरतो हरे। होम्नाचान्नपतेन्नस्व इति मंत्रेण प्राशयेत् ॥१४॥ विप्रांश्च भोजयेद्विद्वानाशीभिरभिनंद्येत्। अथाष्ट्रमे मासि कुर्याद्विष्णु पूजा विधानतः ॥१४॥ सेवनै:कुसुमैर्दिव्यैर्पूजयेत् पुरुषोत्तमम् । शर्कराज्येन संयुक्ता(संयुक्तं) मुपा (नैवेद्यं) वि निवेद्येत् ॥१६॥ दीपैनीराजनं कुर्यादृष्टोत्तरसहस्रकैः। गीतं नृत्यं च वाद्यं च कुर्याच्छुभकरं तथा ॥१७॥ विष्णोनुकम्वेति सूक्तेन महत्ते जुहुयाद्घृतम्। होमशेषं समाप्याथ ब्राह्मणान् भोजयेत्ततः ॥१८॥ तृतीयवत्सरे चौलं कुर्यादुक्तविधानतः। नांदीमुखेन समभ्यर्च्य पूर्वाण्हे पितृदेवतान् ॥१६॥ स्नात्वाऽपरेहि कुर्वीत स्वस्तिवाचनपूर्वकम्। अर्चयेन्माधवीपुष्पैः केशवं गरुड्ध्वजम् ॥२०॥

शर्कराज्येन संयुक्तं सूपान्नं (पक्कान्नं) विनिवेदयेत्। अष्टोत्तरसहस्रं तु जपेच द्वादशाक्षरम् ॥२१॥ नमस्कृत्वा तथा भक्तया स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च। प्राणायामत्रयं कृत्वा संकल्प्य विधिपूर्वकम् ॥२२॥ अग्नेरुत्तरतः स्थाप्य मुद्कं गोमयं क्रमात्। त्रीहीयवमाषतिलशामीपत्रप्रपृरितान् ॥२३॥ शरावान् पंच िक्षिप्य आघारान्तं विधाय च। आप्र अपा पुष्पाभि त्रिभिश्च जुहुयाद् घृतुम् ॥२४॥ प्रजापतेऽनन्वं दिति जुहुया द्वेष्णवैस्त्रिभिः। शीतोष्णमुद्कं नीत्वा पात्रे संयोजयेत्ततः ॥२५॥ मंत्रे णावभिषेचयेत् । **उष्णेनवायवितिच** नवनीतं द्धियुतं गृहीत्वा कांस्यपात्रके ॥२६॥ अथैकविंशतिदर्भान्निञ्जनाम्रान् सुकोमलान्। ब्रह्मणा द्विजहस्तेन धारयेत्सुसमाहितः ॥२७॥ कुमारो (रं) मातुरुत्संगंसंस्थितं वापयेत् पिता। रलक्ष्णं पश्चात्समारभ्य शिरसि विप्र (हस्त) दक्षिणम् ॥२८॥ नचनीत्व। स्पृश्य केशान (नास्यमस्या) स्यावलोकयेत्। अदिति केशान् वपेसीत्याद्यः (पद्) मुह(प)सृशेत् ॥२६॥ औषधित्वेत्वोषधीश्च संसृशेच पुनः पुनः। पश्चात्रिलष्ट तमुद्रासादिति(मंत्रं)रिति त(समुचरेत्)पै क्रियः। रोनावपदिति प्रथमं मंत्रेष्ट्याभिमुखं शिशुम्। त्रिभिश्वं कुशसर्पित्कासहेबोशान् छिनत्ति च ॥३१॥

विन्यसेत्ताञ्छमीपर्णैः सहाऽऽनुडुहगोमये । येन धातेति मन्त्रेण द्वितीयं जपेत्तथा ॥३२॥ एवं तृतीयपर्याये येन भूपेति वै जपेत्। सर्वमन्त्रेश्च लभ्येत वापयेत्सुसमाहितः। एवमुत्तरतः पक्षैः त्रिभिर्मत्रेरेतु वापयेत्॥३३॥ यत्क्षुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारापमर्दा च। नापितेन ततः पश्चात्कारयेत्के ग कर्त्तनं । यदैवकाल धर्मंच तथा चूडान्तु कारयेत् ॥३४॥ सी (शी) ताभिः स्नापयेदद्भिरलंकुत्य यथा शिशुम्। ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चा ( विसृज्य ) पितृदेवताः ॥३४॥ ए (वं) यथाकुछं चौछं कत्त व्यं मुनि पुंगवाः। तूष्णीमेताः कृताः स्त्रीणां विवाहस्तुसमन्त्रकः ॥३६॥ आधानादृष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनायनम्। जन्माष्टमे वा कर्त्तव्यं तथैवार्वृतु पश्चमे ॥३७॥ द्विजः कुर्यात्कुमारस्य नव सूत्रस्य धारणम् । स्नात्वापरेऽन्हि पूर्वाण्हे कृतस्वस्त्ययनोबुधः ॥३८॥ प विष्णुं सम्पूजयेद्देवं करवीरैः सुगन्धिभिः। शाल्योदनं सुरयुतं नैवैद्यश्च समर्पयेत् ॥३६॥॥ धूपं दीपं च ताम्बूलं नर्त्तनं गीतवादनम्। प्रदक्षिणं नमस्कारं कुर्याद् भक्ति समन्वितः ॥४०॥ ततो देवस्य पुरतो होमं कुर्याद्विधानतः। कुमारस्य खुशेच्छीर्ष सुस्नातम् समलंकृतम् ॥४१॥

शुभे मुहूर्त्ते विमले निवेश्य च स्वद्क्षिणे। अग्निसंस्थापनं कुर्यादुपलेपादि पूर्ववत् ॥४२॥ कुर्यादाघारपर्य्यन्तमग्न्याधानादिपूर्वकम्। जन्मकर्मण्यभावेन विष्णोश्चक्रादिधारणम् ॥४३॥ अत्र कुर्याद्विधानेन पश्चात्कर्म समाचरेत्। उपवीतं तथा वस्त्रं मे पापं (विद्युद्धं) चोत्तरीयकम् ।।४४।। मेखलाञ्चैव दण्डञ्च ( विधिवद् ) धारयेद्द्विजः । त्रयमूर्घ्नि धृतं तन्तु तन्तुत्रयमथावृतम् ॥४५॥ त्रि वृता प्रन्थि संयुक्तं तत्पवित्रमिहोच्यते। कृतशौचं तथाशानं (स्नानं) उपवीतं व (च) धारयेत् ॥४६॥ एतस्मैनंवचस्त्रेण मंत्रेणैव सुवाससी। भृग्भिः पद्भ्यामिति भृचा धारयेदेनमाजिनम् ॥४०। मेखलां वेष्ट्येमोन्मती (चैव) प्रावेयामित्यृचा तथा। एतक्ष्मनिच मंत्रेण पालाशं दण्डमेव च ॥४८॥ मृदा शुभ्रेण च तथा उद्ध्वं पुंडुश्व धारयेत्। नामभिः केशवाद्येश्च यथासंख्यं द्विजोत्तमाः ॥४६॥ ऊद्र्ध्व पुण्डू मृजुं सौम्यं सुपार्श्व सुमनोहरम्। मध्ये छिद्रेण संयुक्तं श्रीपदाकृतकं हरेः ॥५०॥ ललाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोद्रे। वक्षःस्थले माधवंच गोविन्दं कण्ठके तथा ॥५१॥ विष्णुश्व दक्षिणे कुक्षौ बाहुके मधुसूदनम्। त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामकुक्षौ तु वामनम् ॥५२॥ १३५

श्रीधरं बाहुकें वामे हृषीकेशं तु (वै) (भुजे) करे।
अपारे (श्रीवायां) पद्मनाभश्च पृष्ठे दामोद्रं तथा ॥६३॥
तत्प्रक्षालनतोयेन वासुदेवेति मूर्द्धिन।
सान्तरालोद्र्ष्विपुंड्रस्य मध्ये श्री विष्णुयामिन ॥६४॥
हरिद्रासार संम्भूतां तां नरः धारयेच्छ्रियम्।
ततोरेखां रचयेनाषिपंचिर (१) वित्तर्पयेत् ॥६६॥
ततः प्रधानं होमश्च कुर्वीत द्विजसत्तमाः।
चौलोक्तो (चौलोक्तैः) जुहुयान्मंत्रै रार्जेनेव (राज्येनैव)

द्विजोत्तमाः ॥५६॥

अग्नेरुत्तरतिसिष्ठन्प्राङ्मुखः प्रयतो गुरुः।
आत्मनोऽभिमुखं कुर्यात्सावित्रीं मनसा समरेत्।।१७।
तत्सवितुर्वृणा (णी) महे त्यर्द्व चेंनाञ्जलौ जले।
कुमारस्याञ्जलौ सिंचेत्सोऽपिभूमौ निवेशयेत्।।१८।।
देवस्य २ त्वेति मन्त्रेण गृहीत्वा दक्षिणे करे।
मुखमालो (कयन्) स्तस्य मनसा संस्मरेद्धिरम्।।१६।।
सावित्रीं वित्पुत्रौ मृलमन्त्रेण संस्मरेत्।
नारायणं जगन्नाथं स्वगुरुं मनसा स्मरन्।।६०।।
आदित्य मण्डलान्तस्य (स्थं) ध्यात्वा विष्णुं सनातनम्।
जपेद्वा प्रणमेच्चेव हंसःशुचिषदित्यृचा ।।६१॥
ब्रूयात्कस्यानि के (मंत्रादिकं) पश्चात् शेषं कर्म समाचरेत्।
युवासुवासार्द्वनावृतेन च प्रदक्षिणम् ।।६२॥

उत्तरेणार्द्ध चेंव कुर्या(होमं)हिती समोहमम् (समाहितः)। तूष्णीं समिधमाद्ध्यात् ब्रह्मचारी हुतासनी।।६३।। अग्नये समिधमिति मंत्रे णैके तथैव च। स्र्वेण परिषिचामीति कुर्यात्प्रदक्षिणं ततः ॥६४॥ अमी प्रताप्य हस्तंत्रीरिदं मन्त्रमुदीरयेत्। पाद्योः प्रणमेत्पश्चादाचार्यस्य समाहितः ॥६४ जान्वा वै पाणि संगृद्धम्नहि मंत्रं ममेति च। वाससा तस्य पादाभ्यां गृहीत्वा दक्षिणं करम्।।६६॥ आचार्यस्तु वदेन्मन्त्रं यथा नियुक्तमार्गतः। सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥६०॥ न्यासं च विष्णुगायत्रीं द्वादशाणं मनुंनया (तथा)। अध्यापयेद्विधानेन शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥६८॥ होमशेषं समाप्याथ चरेद्भैक्ष्यं द्विजोत्तम। स्वर्णे रौप्ये च कांस्ये वा शुभपात्रे शुभान्यितः ॥६६॥ अप्रत्या स्यापन द्विमागृह्वीयाच्छुभतण्डुलान् । भत्तीव(भवति)मस्यां(भिक्षां)प्रदेहीति याचयेद् विनयान्वितः अनिन्द्येषु च विप्रेषु चरेद्भेक्ष्यं समाहितः। भिक्षालब्धं च यद् द्रव्यं ब्राह्मणे विनिवेदयेन्।।७१।। सूर्य्यास्ते तर्पयित्वा हि आसीत गुरुणा सह । स्वा (रवा) वस्ति (स्त) मिते रात्रौहोमं ब्रह्मदिनेचरेत्।।७२।। स्तपयित्वा चर्रं तत्र भिक्षालज्धेश्च तण्डुलैः। तिसमत्रप्रौ जु (सु) होतव्यं भिक्षाधानादि पूर्वकैः ॥७३॥

सद्सस्पतिमङ्कतमृचाऽऽचामेत्ततः परम्। भृषिभ्यः स्वाहेति तथा चरुणा जुहुयात्क्रमात्।।७४।। ततः स्विष्ट कृताहीति होमशेषं समापयेत् ब्राह्मणान्भोजयेत्परचादाशीभिरभिवन्दितः ॥७५॥ आचार्य्यणाभ्यनुज्ञातः भुञ्जीत नियमो(तो)त्रती। त्रिरात्रं संप्रहेदग्निमाचार्य्योनियतः शुचिः॥७६॥ सम्प्राप्ते च चतुर्थेऽनिह ग्रामान्निष्क्रम्य चैवहि। तद्भिसहितो गत्वा प्रागुदीचि दिशं तथा ॥७७॥ पत्रं सर्वं कुशहस्तं च म(अ) श्वत्ये(त्थे)वा समाविशेत्। तत्र सम्पूजयेद्दे वा(वं)नुदकुम्भं हुतासनम् ॥७८॥ पालाशं चैवोपचारेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। पालालं (शं) पूजयेद् भत्तया विष्णुरूपमनुस्मरन् ॥७६॥ पुरतो देवता तत्र जिनी ( पूजयेत् ) वा स्वस्वनामभि:। श्रद्धा मेधा च सावित्री तथा प्रज्ञावधारणा ॥८०॥ एतानुद्दिश्यहोतव्या (व्यं) आज्यमेध्यादि पूर्वकम्। ततः प्रदक्षिणं कृत्वा होमशेषं समापयेत्।।८१।। तासुश्चैवेति मन्त्रेण नमस्कृत्य विसर्जयेत्। तद्ग्रिमुत्सृजेत्व(त्त)त्र नच दंडाजिनानि च ॥८२॥ धारयेत्पूर्ववन्मंत्रे णैवान्तः प्रयतः शुचिः । एवं समाप्य वै पश्चाद्द्विजान्सम्भोजयेत्ततः ॥८३॥ उद्दिश्य देवताः तत्र पूजयेच शुचासनी। एवं कृत्वा विधानेन गृहानगच्छेत्ततः परम्।।८४।।

शौचादिकं समाचारमाचारे शिक्षयेद् गुरुः। आचार्याधीनवृत्तिस्तु ब्रह्मचर्य्यव्रतं चरेत् ॥८५॥ प्रतिवेदं द्वादशाब्दमष्टाब्दं पंचवर्षकम्। अब्दं चापि चरेद्भक्तया यथाशास्त्रोक्तमार्गतः ॥८६॥ स्त्रीसंगं चैव ताम्बूलं गन्धमाल्याञ्जनं तथा। घृतं स्तेयं प्राणद्विषा (परद्वेषं) परशय्याऽपवादनम् ॥८०॥ मधुमा(मां)साशनं चैव कौटिल्यं परुषं वचः। कांस्यके भोजनं चैव प्रत्येकं व्रतलोपने ॥८८॥ अपराणि सर्वकर्माणि वर्त्त(र्ज)येद्द्विजसत्तमाः। मौञ्जोबन्धनमारभ्य शौचाचारं समाचरेत्।।८६।। आसेव्य दक्षिणे कर्णे ब्रह्मसूत्रं तु पृष्ठतः। प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि विष्मूत्रे विसृजेद्बुधः ॥६०॥ दक्षिणाभिमुखो रात्रौ यथा सुखमुखस्तथा। उल्पियानं(अन्धकार)दितः (दिने) शौचं कुर्यादुक्त विधानतः मृद्मिरभ्युद्धृतैरद्भिर्यथासंख्यं प्रशोधयेत्। अद्ध्रप्तृतिमात्रौस्तु मृद्भिर्भ्युद्धृतैर्जेलैः ॥६२॥ गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्याद्यथाविधि। अपाने द्वाद्शप्रोक्तो षड्वारं मेहने च (तथा)मृत्तिका ॥६३॥ वामहस्ते दश प्रोक्ता उभयोः सप्त मृत्तिका। तथा त्रिभिश्चतुर्भिर्वा पादयोः क्षालनं समृतम् ॥६४॥ त्रिभिर्लिंगे करस्तद्वदुभयोर्मृद्द्वयं स्मृतम्। हे हे च पादयोः मूत्रे शुके चिह (द्वि) ग(गु) णंसमृतम् ॥ १४॥

अधोवायुविसर्गेऽपि मूत्रे शौचवदाचरेत्। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनामद्धं प्रोक्तं मनीविभिः ॥६६॥ रात्रावद्धे (द्धै) भवेच्छौच मापद्यपि तथैव च। यतीनां च वनस्थानां शौचं तत् त्रिगुणंसमृतम् ॥६०॥ कृताशोचं विधानेन क्षालयेद्धस्तपादकौ। अन्तर्जानुः शुचौ देशे उपविष्टो ह्यु दङ्मुखः ॥६८॥ प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन नित्यमाचमनं चरेत्। अंगुष्टमूलं ब्राह्मंस्यात्प्राजापत्यं कनिष्टिकम् ॥६६॥ प्रादेशिन्या पैतृकन्तु करस्थं दैवतं स्मृतम्। आग्नेयं मध्यमं विद्यात्तीर्थाचामे द्विजोत्तमाः ॥१००॥ प्राजापत्यात्तु होतव्यं देशिन्या पितृतर्पणम् । कराये ( प्रे ) ण प्रदानंस्यान्मध्यमेन परिप्रहम् ॥१०१॥ हृद्यंगमाभिरद्भिस्त्रसम्प्राश्य उपसृशेत्। स्नानमब्दैवतैर्मेन्त्रैर्मार्जनं वा समाहितः ॥१०२॥ मंत्रद्वयेनाभिमन्त्रय तस्मिन्ध्यायेत्सनातनम्। अनन्तभोगपर्यङ्कशयानं रमया सह ॥१०३॥ ध्यात्वा निमज्य देवेशं त्रिपठेद्घमण (मर्षण) म्। तथैव मंत्ररत्नेन तर्पयेद्प्सु निमज्य च ॥१०४॥ उत्थायाचम्य विधिवद्दे वतास्तर्पयेत्ततः । उत्तीर्घ्यवस्त्रे निष्पीड्य पुनः (रा) चमनं चरेत्।।१०४॥ आच्छाद्य धौतवसनं पुनराचमनं चरेत्। धृतोद्भ्वपुण्ड्देहस्तु पवित्रकर एव च ॥१०६॥

उपासीत ततः सन्ध्यां प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपिवा । अञ्जलीनिकरो भूत्वा प्राणायामान्समाचरेत्।।१०७॥ सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरिणा (रसा) सह । सकृत्समृत्वा (आदि पुरुषं) णाहृद्यं पुष्टेनाशुस्यां(प्राणान्हृदि) न्यमेवपत् ( निवेशयेत् ॥१०८॥ वामेना (सा) पुटेनैवत्वामुमा (१) परतस्ततः। तथैव कुम्भकं कृत्वा रेचयेदक्षिणेन तु ॥१०६॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा संध्या होमजपादिषु। व्याहृतीनान्तु सर्वासामृषिश्चैव प्रजापतिः ॥११०॥ छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता। ब्रह्मर्षिः चैव गायत्री सविता देवता स्पृता ॥१११॥ एवंज्ञात्वा विधानेन प्राणायामं समाचरेत्। आपोहिष्ठेतिमन्त्रेण मार्जयेत् द्वयेन च ॥११२॥ सूर्यश्चमेति मंत्रेण मंत्रवित्तमभिवाद्येत्। मंत्ररह्नेन संप्राश्य पश्चादाचमनं चरेत्।।११३।। आपोहिष्ठेति मन्त्रेण पुनः सम्मार्जनं ततः। इस्रापार्के प्रतिपाहेतृचा यत्र्या अतन्द्रितः ॥११४॥ आदित्यमण्डलान्तस्थं ध्यात्वा विष्णुं सनातनम् । द्युद्धस्फटिकवर्णाभं कोमलाङ्गायुधेर्युतम् ॥११५॥ सुस्मिग्धनीलकेशान्तं रत्नकुण्डलशोभितम्। पद्मासनस्थं देवेशं मुक्तादामविभूषितम् ॥११६॥ शुक्लमाल्याम्बरधरं शुक्लगंधानुलेपनम्। वामांगे च श्रियायुक्तं ध्यात्वा मन्त्रं जपेद्वुधः ॥११७॥

सा च प्रोमंत्र रहांच जपोदयो दशन रंरानं(?)। उदुत्यमिति सूक्तेन चोपस्थानं विसर्जयेत् ॥११८॥ वैष्णवेषु च मंत्रेषु भिक्षाचरणमाचरेत्। न (भैक्षं)मेते (म्ले) छलडघे तु तण्डुला नितरेषु या ॥११६॥ आपद्यपि न गृह्णीत पाषण्डपतितादि्षु । दण्डाजिनोपवीतानि मेखलानि च धारयेत्।।१२०॥ भिक्षालव्धं च यद्द्रव्यमाचार्याय निवेद्येत्। तस्य प्रसादरूपेण भुञ्जीत तद्नुज्ञया ॥१२१॥ शुभे पात्रे च शुद्धान्नं गायत्र्या चाभिमंत्रयेत्। सद्यं त्वर्त्तेन परिषिंचामीति प्रदक्षिणम् ॥१२२॥ परिषिच्यत्वनेनैव ह्यपितं वैष्णवेषु च। पञ्चप्राणांश्च जुहुयात् पञ्चेवाऽऽहुतयः क्रमात् ॥१२३॥ ध्यायन्नारायणं देवं ततो भुञ्जीत वाग्यतः। अमृतापिधानमसीत्यापः प्राश्य विचक्षणः ॥१२४॥ कि चिदुच्छिष्टमादाय सोदकं निर्वपेद्भवि। संखे पुरस्य (?) निलयेप आंबुद निवासिनाम् ॥ अर्थिनामुद्कं नित्यमक्षय्यमुपतिष्ठतु । तत्र प्रक्षाल्य तोयेन सुखहस्तं मृदा सह ॥१२५॥ दंतान्काष्ठेन संशोध्य गण्ड्षेश्चैय वारिभिः। प्रक्षाल्य हस्ती पादी च सम्यगाचमनं चरेत ॥१२६॥ उच्चिष्ठष्टपात्रं तमभि संप्रोक्ष्य च विशुध्यति। यावच हस्तपर्यन्तं तावद्ध्ययनं (चरेत्) पठेत् ॥१२७॥

अस्तं गते दिनकरे सन्ध्यां पूर्ववदाचरेत्। शौचाचमन स्नानादि (न्तं) यथाविधि समाचरेत् ॥१२८॥ शीतोद्के त्वशक्तश्चेत्कुर्यादुष्णेन वारिणा। मंत्रद्वयेनाभिमन्त्रय स्नानं तत्कर्म शुद्धये ॥१२६॥ शुचिवस्त्रधरः सम्यगाचम्य विजितात्मवान् । धृतोर्ध्वपुण्ड् (देह) कोषश्च सन्ध्यां कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ प्राणायामंच विधिवत्पूर्ववन्मार्जयेत्ततः। अग्निश्चमेति मंत्रेणापः प्राश्याचमनं चरेत्।।१३१॥ पुनः सम्मार्जनं कृत्वा पश्चादर्थे (र्ध्य) निवेद्येत् । उत्थाय मण्डले ध्यात्वा वासुदेवं सनातनम् ॥१३२॥ नीलोत्पलद्लश्यामं रक्ताम्भोरुहलोचनम्। शंखासिशार्क्क वज्रधरं पीतवस्त्रं चतुर्भुजम् ॥१३३॥ पद्मनाभं श्रियायुक्तं ध्यायेत्सवितृमण्डले । द्द्याद्ध्यंत्रयंतस्मै गायत्र्या विनयान्वितः ॥१३४॥ आसीनश्च जपं कुर्यात्स्वल्पमष्टोत्तरं शतम्। तथामंत्रद्वयं जप्त्वा द्रछ्वित्पाना रवि ।।१३५।। उपस्थाय च सूक्तेन नमस्कृत्य विसर्जयेत्। अग्नि कार्यं ततः कृत्वा गुरून्नत्वाभिवाद्येत् ॥१३६॥ भेक्ष्यं चरेद् यथापूर्वं परिसंख्या तथा निशि। भृतं त्वां सत्येन परिषिचामीति पूर्ववत् ॥१३०॥ अञ्जी(श्नी) याद्वि (च) यथाशक्तया स्वाध्यायाध्ययनं ततः। शुची देशे शुचिर्भूत्वा शयीत नियतेन्द्रियः ॥१३८॥

उत्थाय पश्चिमे यामे यामं ध्यानं समाचरेत्। एवं प्रतिदिनं कुर्याद् ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥१३६॥ वेद्व्रतानि तत्काले कुर्याद्विप्रो यथाविधि। अध्यापनमुपाकर्म श्रावण्यं। श्रवणेऽपिच ॥१४०॥ हस्ते चोत्पद्यमाने वा पञ्चम्यां श्रवणेऽपिवा। नदीं गत्वा तु पूर्वाण्हे गुरुणा सहितो त्रती ॥१४१॥ तत्र स्नानं (त्वा) विधानेन तर्पयेद्दे वतानृषीन्। अर्चियत्वा शुचौ देशे हिरं सर्वगतं तथा।।१४२।। परितः पूजयेद्दे वानृषींश्च कुसुमाक्षतैः। विमला मुरवीतानं नद्धावा पशार्ङ्गिणे ॥१४३॥ शाके राजसमे युक्तं सक्तुं हृद्यं निवेद्येत्। अष्टोत्तरसहस्रंतु जपेदृष्टाक्षरं मनुं।।१४४॥ तत्र संस्थापयेदग्निमुपलेपादि पूर्वकम् । द्या(द्या)दाज्य भागंच कृत्वा होमं समापयेत् ॥१४५॥ श्रद्धामेधा च सावित्री तथा प्रज्ञावधारणा। एतानुद्दिश्य होतव्यं सक्तुं साज्यं सशक्रम् ॥१४६॥ मण्डलाभ्यांच ऋग्म्यांच सृक्तैर्विष्णुप्रकाशकैः। ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥१४७॥ उपवीतानि देवस्य दद्यादृष्टोत्तरं शतम्। अष्टाविंशति वा द्याद्भत्तया देवस्य शार्ङ्गिणः ॥१४८॥ सुगन्धपुष्पधूपाद्यैः नैवेद्यै विविधैस्तथा । पूजियत्वा विधानेन नमस्कृत्य च भक्तिमान् ॥१४६॥

प्रागप्रोषु कुशेष्वेवमासीनः पुरतो हरे:। वेदानध्यापयेत्तत्र सांगोपांगसमन्वितान् ॥१५०॥ समाप्ति वाचयित्वाथ ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः। तदाप्रभृति वै शिष्यान्नित्यमध्यापयेद् गुरुः ॥१५२॥ यथाधीयीत तथा रात्रौ तस्मिन्नासीतद्विजोत्तमः ॥१५३॥ पञ्चद्श्यां चतुर्दश्यामष्टम्यां राहुसूतके। ऋतु संधिषु भुत्तवा वा श्राद्धेषु प्रतिगृह्य वा ॥१५४॥ संध्यागर्जितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातने । सक्ष्यं(साप्य)वेदं (द्युनिश) मारण्यकमधीत्य च ॥१५५॥ ज्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यत्विग्गुरु बन्धुषु। अकालवर्षेऽनध्यायस्त्रिरात्रन्तु विचक्षणः ॥१५६॥ अनध्यायदिनं वर्षं सोमरो ना विधीयते। अयने विषुवे चैव शयने भोजने तथा ॥१५७॥ अनध्यायं प्रकुर्वीत मन्वादिषु युगादिषु । अपरेषु च पक्षेषु अष्टकादिसृतिष्वपि ॥१५८॥ हेमन्ते शिशिरे चैव नाध्यापयेद्वे दसंहिताम् । अन्वष्टकाव पूर्वेषु अष्टका इति सस्पत्व (शाश्वतम्) ॥१५६॥ देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसंक्षये। भुक्त्वाऽद्रीपाणि रंभोऽन्त रद्वीरात्रेऽतिमारुते ॥१६०॥ अमेध्यशवशूद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके । पांशुप्रस्कन्धदिग्दाह संध्यानीहार भीतिषु। धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥१६१॥

श्वकोष्टुगर्दभोल्रुकसामवाणार्त्तनिःस्वने ।।१६२॥ खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनौवृक्षेरिणरोहणे । तत्कालिकाननध्यायान्वदंनित मुनिसत्तमाः ॥१६३॥ पशुमण्डूकनकुलश्वाहिमार्जारमूषकैः। कृतेऽन्तरेत्वहोरात्रमनध्यायं प्रकीर्तितम् ॥१६४॥ सिंहव्याघवराहोष्ट्रमृग(यानेषु) जानिषु वों(वां) त्यजै:। अन्तरागमनेन्वाष्टं (?) वाध्यायेच्छकटार्धकम् ॥१६५॥ गच्छेमा(द)नन्तरंवापि जानुभ्यां मुक्ति शुद्धवे। परे (चरेत्) चान्द्रायणं वापि जानुभ्यां भुवि शुद्धये ॥१६६॥ एवमध्यापयेच्छिष्यान्वाग्यतः संयतेन्द्रियः। शनैश्चशिक्षयेच्चैव न च पारुष्यवाग्भवेत् ॥१६७॥ शयानः प्रोष्ठपादौ वा तेलाभ्यंगशिरस्तथा । नाध्यापयेत्तथा शिष्यन्नच पर्य्यङ्कसंस्थितः ॥१६८॥ कृताञ्जलिस्तस्य मनो गुरोरभिमुखं शिद्यः। अधीयीत तथा शिष्यो वाग्यतो नियनेन्द्रियः ॥१६६॥ एवमध्ययनं कुर्यात्तर्पयेद्दे वतान् पितृन्। उत्सर्जनं तथा कुर्यात् पौषे मासेऽष्टकासु च ॥१७०॥ रोहिण्यां श्रवणे वापि पौर्णमास्यामथापि वा। उपाकर्मविधानेन कुर्य्याच्छिष्यायतो गुरुः ॥१७१॥ स्नात्वा विष्णुं समभ्यच्यं तर्पयेत्पितृदेवताः। पयसा स्नपयित्वा तु ननाश्रंनितं (?) दुयात् ॥१७२॥

शर्कराज्येनसंयुक्तां तिलेष्टचा जुहुयात्ततः । तर्पयित्वा पितृन्देवान् कुर्यांदुत्सर्जनं ततः ॥१७३॥ वर्षे वर्षे प्रकर्त्तव्यं वेदाध्यापनपारगैः। अध्यापनमुपाकर्म तथैवोत्सर्जनादिकम् ॥१७४॥ समस्तसंहितायान्तु महानाम्नीव्रतं चरेत्। आरण्यके वेदभागमवधार्यवनान्तरे ॥१७४॥ उद्गयनं पूर्वपक्षे स्थालीपाली (कादिभिः) सितैर्यु तम्। आचार्यो जुहुयात्तत्र अग्न्याधानादिपूर्वकम् ॥१७६॥ मनोहरे शुचौ देशे तरुच्छायासु शीतले। अर्चयेज्जगतामीशं पुष्पैरारण्यसम्भवैः ॥१७७॥ अन्यानि फलमूलानि भक्ष्याण्येव निवेद्येन्। नमस्कृत्वा तु जुहुयान्मूलमंत्रेण मंत्रवित् ॥१७८॥ नारायणानुवाक्येन तिलसंम्मिश्रितं चरुम् । अप्रावग्निश्चरेत्यादि जपेन्मंत्रैः पृथक् पृथक् ॥१७६॥ हुत्वा व्याहृतिभिः पश्चाद्धोमशेषं समापयेत्। आदित्य मण्डलान्तस्थं ध्यात्वा विष्णुं सनातनम् ॥१८०॥ मंत्रेणार्च्यं प्रदातव्यं त्वंततानामिति द्विजः। त्रिरात्रमेकरात्रम्वा दीक्षां कुर्वीत वैदिकीम्।।१८१।। अध्यापयेत्ततःशिष्यान् विद्यामारण्यकीं गुरुः। पुरतो वासुदेवस्य निर्जने विज (पि)नेषेः (स्थितः) ॥१८२॥ अधः शायी ब्रह्मचारी दीक्षितो नियतोव्रती। प्रागेव भोजनाद्त्र ह्यधेतव्यं(अधीयीत)समाहितैः(तः) ॥१८३

नापराण्हे न सायान्हे रात्राविप न कीर्त्तयेत्। एवमध्यापयेच्छिष्यान्विद्यामारण्यकीं बुधः ॥१८४॥ तद्रथमधिदातव्यं समाज्ञास्नापलासमे (?)। समाव्रतो ब्रह्मचारी यावद्ध्ययनंभवेत् ॥१८५॥ प्रतिवेदसमाप्तौ तु शक्तया सम्पूजयेद् गुरुम्। तौ(औ)दा(द)नाख्यव्रतं कर्म कुर्याद् व्रतं समापयेत्।।१८६॥ चौलकर्मविधानेन कुर्याद्वे दव्रतं खयम्। श्याश्रु (स्वस्ति) वाचनमेवात्र स्वयं कुर्वीत पूर्ववत् ॥१८७॥ समाप्य वेदं गुरवे दद्याद्गोदक्षिणावसुम्। वेदोक्तानि पुराणानि सेतिहासानि शक्तितः ॥१८८॥ शास्त्रं मन्वादिकंचैव यथावा (शक्ति) सभ्ययत्(समभ्यसेत्) वेद्वतानिपाश्वांनौन्वाह्यमयमेव (?) हि ॥१८६॥ गुरवे दक्षिणां दत्वा स्नायीत तद्नुज्ञया। व्रतं सर्व तन्वाख्यं(औदनाख्यं) हि होमपूर्वकमाचरेत् ॥१६० स्नात्वा स्वस्त्ययनं कृत्वा होमपूर्वं समाचरेत्। उपलेपादिपूर्वेण चौलोक्ता व्याहृतेः क्रमात् ॥१६१॥ हुत्वा ततः समभ्यर्च्य होतव्यं याज्ञिकैः शुभैः। ममाप्तिर्वचइत्यादिदशभिः प्रत्यृचं हुवेत् ॥१६२॥ होमशेषं समाप्याथ मंगलस्नानमाचरेत्। मेखलाजिन दण्डादि(नि) ब्रह्मचर्य्य सवनानि (व्रतानि) च।। मुक्तो (त्वा) नवानिवासांसि धारयेत्समलङ्कृतः। कर्णयोः कुण्डलेचैव चक्षुषोरचाञ्जनं तथा ॥१६४॥

कटे (ट्यां) च मणिस्त्रं च उपानच्छत्रमेव च ।
चन्दनं कुङ्कमं चेव वेणुंवंसकमण्डलुम् ॥१६६॥
धारियत्वा गुरुंम(न)त्वा ब्रह्मचर्यं समापयेत् ।
पूर्वेषु सर्वतीर्थेषु सम्यग्विष्णुं समर्चयेत् ॥१६६॥
अयुतं च जपेन्मन्त्रं वृतं (तो) नित्य मतीन्द्रियः (तन्द्रितः) ।
तर्पयेञ्जुहुयाच्चेव नामिभः कीर्त्तयेत्सदा ॥१६७॥
ब्रह्मचर्योक्तमार्गेण सकृद्भोजनमाचरेत् ।
विष्णवालये वसेद् वापि शायीत(शयीत)नियतेन्द्रियः ॥१६८
नालपेद् विष्णवभक्तं वर्वचनैरसह (न तैश्च) संचरेत् ।
एवं व्रतं चरेत्स्या (ध्या) त्वा विजितःसंजितेन्द्रियः ॥
यावदाचार्य वाक्यं हि तावत्कालं समाचरेत् ॥१६६॥
इति श्री विष्णि संहितायां चौलोपनयनादिकथनं नाम
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

## अथ चतुर्थोऽध्यायः

गृहस्थधर्मवर्णनम् वशिष्ठ उवाच

गुरवे दक्षिणां दत्वा यमिक्षेमं (योगक्षेमं) समाचरेत्। विरक्तः प्रव्रजेद्विद्वाननुरक्तो गृहे विशेत्।। १।। नैष्ठिकेन व्रतेनापि यावज्ञीवं समाचरेत्। वसेदाचार्यसंङ्काशे विष्णोर्वा वैष्णवेषु वा।। २।।

अ(थ)ध्य वा परिचर्यायां विष्णोर्देवस्यशा (शा) र्ङ्गिणः। वैष्णवाच (चार) यवृद्धचर्थमुद्वाहेदुत्तमां स्त्रियम् ॥ ३॥ अरोगिणीं भ्रातृमतीं समानार्षजगोत्रजां। पञ्चमे सप्तमे चैव मातृतः पितृतस्तथा ॥ ४॥ दशपूरुषविख्यातांश्रौत्रियाणां महाकुळात्। शीललक्षणसम्पन्नां बुद्धिरूपकुलोचिताम्।। ५।। पाखण्ड शामत (म्लेच्छ) पतितां समुत्पन्नां विसर्ज्जयेत्। एतैरेव गुणैर्युक्तः सर्वोत्कृष्टस्तथैव च ॥ ६॥ विद्यातपःसमायुक्तो वरः श्रेष्टःस्वरूपवान् । विष्णो ततोऽनुपूर्वेण विवाहोब्राह्मणस्य वे ॥ ७॥॥ राज्ञो द्वे च विशश्चैका न शूद्रां नोद्वहेद्द्विजः। शूद्रस्य तु सवर्षा च विवाह्योत्तरोत्तरस्तथा ॥ ८॥ ह्यनुलोमा विवाह्यास्तु नोद्वाह्या प्रातिलोभा(मि) काः। पैतृघाती च नोद्वाहेत्तथा मातुः खसुः सुतां ॥ ६॥ मातुलस्य च पौत्रीं वा मातामहसुतां तथा। ब्राह्मं द्वैवं प्रजापत्यमार्षश्चेति शुभास्तथा ॥१०॥ अशुल्का ब्राह्मणार्हाश्च तारयन्ति द्वयोः कुलम्। राक्षसासुरगांधर्वपैशाचा गर्हितास्तथा ॥११॥ आहूय दीयते कन्या सा कन्या समलङ्कुता। ब्राह्मो विवाहोविज्ञे यो (यः) सर्वं क्रतुफलंस्मृतम् ॥१२॥ यज्ञस्यभृत्विजो दद्यात्स दैवोद्वाह उच्यते। वरश्वाहूय समादाय स आर्ष इति दीयते ॥१३॥

सधर्मचरितः (सोऽयं) प्राजापत्य उदाहृतः। विवाह आसुरः प्रोक्तः शुल्कमादाय दीयते ॥१४॥ राक्षसो युद्धहरणात् गान्धर्वः समद्याषितः (समयान्भिथः)। यश्चौर्येण स पैशाचो मुनिभिः समुदाहृतः ॥१५॥ कन्यांवरयमाणानामेवंधर्मो विधीयते। सुहृदोमन्त्रवन्तश्च चत्वारो ब्राह्याः शुभाः ॥१६॥ तां कन्यां वरये पूर्वं जय(पे)त्वेदसमान्तरम्। अतो देवेति सूक्तेन प्राग्मातश्च इति ऋचा ॥१७॥ अनर्क्षरार्जवेपश्चात्कन्या वैवाहिका शुभा। जप्त्वैवरयेत्कन्या कुसुमाक्षतपाणयः ॥१८॥ अमुष्यपौत्रींवामुष्यपुत्रीं वाऽमुकगोत्रजाम्। इमां कन्यां वरायास्मे वयं तद्विवृणीमहि ।।१६।। (तव पाद्य) तत्रपाध्यमितित्र याद्योऽसौ कन्याप्रदायकः। वरो वधूगृहंगच्छेत् गीतवादित्रनिःखनैः॥२०॥ पतिपुत्र (वती) पुनः स्त्रीभिस्तथाविप्रैः शुभान्वितैः। मंगल द्रव्य संयुक्तो जपन्वै वेद संहिताम्।।२१।। प्रक्षाल्यपादावाचम्य स्वस्तिवाचं समाचरेत्। भगवन्परिचर्यार्धमित्युदीर्योद्वहेत्स्त्रियम् ॥२२॥ ततो (वे) विद्यां संहितायां पालिकाध्वजतोरणैः। पूजयेहे वदेवेशं पङ्कजैः कुसुमैः शुभैः ॥२३॥ अर्चयेद्रमयासाद्धं दिव्यगन्थेर्मनोहरैः। पायसं शर्कराज्यादि प्रभूतफलसंयुतम्।।२४।।

सुशीतलं पानकं च कर्पूरेण सुवासितम्। सपूगनागपत्रा (द्या) दि ताम्बूलञ्चसमर्पयेत्।।२४॥ पश्चान्नीराजनं कृत्वा सर्वं वस्तु निवेद्येत्। पश्चात्पुष्पाञ्जलिं दद्यान्नमस्कृत्य च शाङ्गिणम् ॥२६॥ श्रीकेशव जगन्नाथ उभयोः पाद्पाययोः। अनयासह सर्वत्र परिचर्या सदाऽस्तु मे ॥२७॥ एवं सम्प्रार्थ्य देवेशं पश्चात्कर्म सनाचरेत्। देवस्य पुरतोवन्हिं प्रतिष्ठाप्याथ पूर्ववत् ॥२८॥ आज्यं संस्कारपर्य्यन्तं कृत्वा सम्यग्विधानतः। पूजितोमधुपर्केण कन्यायाश्च मदापकात् (?)।।२६॥ नवन्निकांतर्हितां च कन्यां स मिंगलकृताम्(?)। ईक्षयेत्सुमुहूर्त्ते तु मन्त्रेण घोरचक्षुषा ॥३०॥ साद्रा (र्द्रा) क्षताश्चदूर्वाश्च कन्यां (च) समलङ्कृताम्। ळाजाक्षतानिसर्वाणि पुष्पाणि सुरभीणि च ॥३१॥ तौर्यस्त्वरयामूर्ध्नि विकीर्येतां मनस्विनाम् (?)। कन्यामुद्कपूर्वी च दर्य (द्द्यात्) कन्याप्रदायकः ॥३२॥ लक्षणसंयुक्तं विष्णुरूपमनुस्मरन्। पिताद्द्यात्सुकन्यां (च ) तद्भावे पितामहः ॥३३॥ तद्भावे पितृच्यः स्यात्तद्भावेऽपिसोद्रः। तद्भावे तु जननी तद्भावेऽपिगोत्रजः ॥३४॥ तद्भावे तु बंधुःस्यात्तद्भावे नृपः (उच्यते) स्पृतः। दावणामप्यलाभे तु कन्याकुर्यात्स्वयम्बरम्।।३४॥

अप्रयच्छन्समाप्नोति अूणहत्यामृतावृतौ । माता पिता तथा भ्राता पितृव्यश्च पितामहः ॥३६॥ सर्वे तु नरके यान्ति हष्ट्वा कन्यां रजखलाम्। तस्मात्प्राप्रजमुत्पत्तेः कन्यां द्द्याद्विचक्षणः ॥३७। उचार्य्य या (ना) मगोत्रे तु दद्यादुद्कपूर्वकम्। कइदं कस्मादादित्यादिजपेन्मंत्रं (१) समाहितः ॥३८॥ धर्मे चार्थे च कामे च नातिकाम्येति च ब्रुवन्। अहं नाति चरामीति वरो हन्याहतास्वियम् (१) ॥३६॥ वरः प्रत्यङ्मुखो भूत्वा गृह्वीयात्वप्राङ्मुख (खी) म्। खिख्यं कर्त्तव्यानि च कर्माणि च रुद्योसमाचरेत्(?)।।४०।। सुहृदोमंत्रवन्तश्च गृहीत्वाजलपूरितम्। कलशं मृण्मयं तौ तु मार्जयेत्तु दुशैर्जलैः ॥४१॥ अनुष्टिमसीत्यादि मन्त्राभ्याम्परिमार्जयेत्। नतस्यस्याशिरसि (?) च निधाय कुशपूर्वकम् ॥४२॥ दक्षिणं (?) तु युगच्छिद्रं मंसः सौवर्ण (?) संयुतम्। प्रनष्पंस्नाप (?) नितस्मस्याशिरसि च। निधायकूपे (?) नायाचमानैः शुभाहूये ॥४३॥ वासोभिः समलंकृत्य योक्त्रैणैव तु वेष्टयेत्। तौ परस्परयो (१) मू भ्रि सेचयेदसितान्शुभान् ॥४४॥ ऊर्णामयंकङ्कणन्तु बध्नीयाच तयोः करे। पश्चात्तु पुरतोवन्हेः स्थित्वा चैव सुखासने ॥४५॥

स्तस्य दक्षिणतः कन्यासूपवेश्याऽऽसनेशुभे। पश्चादुत्तरतोऽग्रीनग्रे स्थाप्यशुभान्वितम् ॥४६॥ उद्कुम्भं पुरस्तात्तु मध्येसप्तपदाचितम्। तण्डुलैश्चशुभैः स्थाप्य पश्चात्कर्मसमाचरेत् ॥४०॥ तस्या समन्वारच्धायां जुहुयाचतुरः क्रमात्। अप्ररं पापितिसृभिश्चतु (भि) चयर्य(सपर्य)या ॥४८॥ आज्येन जुहुयाद्ग्रौ कर्माण्य (ग्नि-विधानतः)अग्न्याधानप्रा। तिष्ठन्प्रत्यङ्मुखस्तत्र प्राङ्मुख्याः (च) ह्यियाः करे ॥४६॥ प(अ)पत्रमोह सन्नीनि ति) वेदो कुर्यात्प्रदक्षिणाम् । आरोपयेनयाश्मानभीममस्मानभीत्युचा ॥५०॥ वध्वाजलादुपस्तीर्थे (र्य्य) भ्राता तस्यवरोऽपिवा । द्वितलोतानानुयेत्यस्मिन्तो (न्निति) पूर्व श्रुवेण तु ॥५१॥ अच्छिन्नेवातनिना (?) च जुहुयादू यमाहुतिम्। अर्यभूतानु देवा इति मंत्रेण प्रथमं तपः (?) ।।५२।। वरुणं द्वितीयेति तृतीये (?) पूष्णान्वितितृष्णीं सूर्यपुटेव जुहुयात्पूर्वकर्मणि (१)। अश्मान्यारोरु (ह) तां चैव परिणायनमेव च। प्रदक्षिणं प्रकर्त्तव्य मत ऊर्ध्वं विकल्पितम् ॥५३॥ प्रन्यामुचामिवचणाविपादुणानिवं कर्मणि। अश्मान्यारोहतां चैव परिणायनमेव च(धनम्) ॥५४॥ आक्रम्योत्तरस्यान्तु दिशिसप्तपदानि तु। गृहीत्वैवपदाङ्कुष्ठं तेषुसंक्रमयेद्यति (न्यतिः) ॥५५॥

दूषणेन ( द्वयणे ) पदेत्यादि मंत्रैः समभिरेव च। तयोः शिरसि सिंचेत पूर्णकुम्भोदकैर्जे हैं: ।।४६॥ ब्राह्मण्यो जीवपत्यस्तु दृष्ट्वातावभिनन्द्येत्। ततः खिष्टकृते हुत्वा होमशेषं समापयेत्।।५७। स्पस्तमथप्यंत सणचेद्यानिवेशितौ। अरुंधतीवशिष्ठे च ध्रुवं सप्तऋषीन्स्तथा।।५८॥ हुष्ट्वाचैव नमस्कृत्वा (त्य) सायंहोमसमाचरेत्। प्राणायामेन संकल्प्य परिषिच्य हुताशनम् ॥५६॥ पूजियत्वाश्रियासाद्धं जुहुयादाहुतिद्वयं। तण्डुलैश्रयचौवीवितिलैब्रीहिभिरेव च ॥६०॥ अन्यै:वापिशुभै द्रव्यै वर्जियित्वा च कोद्रवान्। अप्रये स्वाहेति पूर्वे प्रतापन्यं द्वितीयकम् ॥६१॥ प्राजापत्येनतीर्थेन पूर्ण मङ्गलवारिभिः। जुहुयात्यपिषेत्याथ उपस्थानं जपेद् बुधः ॥६२॥ अग्नेत्वं तु अतमेति द्वाभ्यांत्ररभ्यां (?) हुताशनम्। संस्थाप येदुपस्थाप्य नमस्कृत्वा(त्य) विसर्जनम् ॥ प्रातः सूर्याहुत होमप्राजापत्यमनन्तरम्। सूर्योनो दिवस्पत्वितिसूक्ते (?) नालेव जपेद्बुधः ॥६४॥ एवसप्रिश्व जुहुयादुद्वाहप्रभृतिं द्विजः। सायं प्रातः स्त्रियासाद्धं तद्प्रिं प्रणमेत्सद् (तद्ग्रिनप्रमयेत) एवं होमविधानेन सायंहुत्वाहुताशनम्। ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाशीभिरभिनन्दितः ॥६६॥

अक्षारलवणं शुद्धं भुंजीत (यात्) शुभाचिनो (न्वितः)। पुष्पालंकारवस्नादि वैद्पयी (?) समलंकृतः ॥६७॥ सत्यवाचा च यस्सप्तो दीक्षितो ब्रह्मचारिणो (?) अर्चयेत्तं श्रियायुक्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् ॥६८॥ वस्त्रालङ्कारपुष्पादिधूपदीपनिवेदितैः। ब्राह्मणान्भोजयेत्परचाद् यथाशक्त्या च दक्षिणां(विचक्षणः) त्रिरात्रं दशरात्रं वा सम्वत्सरमथापिवा। समन्वितत्र नौम्यांतौ (?) दम्पती समलंकृतौ ॥७०॥ ततः स्वमालयं गच्छेद्वार्यया सहितो बुधः। अग्नितोद्वाहिकांवन्हिं न पद्मत्र समन्वितम् ॥७१॥ यूषात्वेतानिमंत्रेणयानमारोहये (१) (रुह्याद्) द्बुधः। आत्मन्यत्तीर्त्यद्धं र्चेनमध्या (?) तु तारणे ॥७२॥ कल्याणदेशवृक्षोऽथसविधानं ऋचंजपेत्। सुमंगलेत्यूचा वापि तत्र तत्र च तर्पयेत्।।७३।। जापारुदेतीतिजपेत् (?) रे दिनीति जपेद्बुधम्। भगवन्तं पुरस्कृत्य प्रविशेत्तु स्वमालये ॥७४॥ इह प्रिय जपेन्मन्त्रं तु (तृ) र्य्यघोषपुरस्कृतम्। प्रविश्य खगृहे रम्ये तिसमन्सम्पूजयेद्धरिम् ॥७५॥ वितानादि सुशोभासं (दृःचं)मण्डले सुमनोहरे। पूजयेत्पुष्प शय्यायांश्रियासार्ध सनातनम्।। पुष्पैर्मनोहरैः शुभ्रौर्गन्थैरामोदितैः शुभैः। धूपैदींपैश्चताम्बूलैश्चामरैस्तालवृन्तकैः ॥७०॥

नैवेद्य विविधेर्भक्ष्येः भोज्येः पक्कफलेस्तथा । पूजियत्वा नमस्कृत्वा जपेन्मन्त्रद्वयेनतः ( द्वयं ततः ) ॥७८॥ शतमष्टोत्तरं तत्र यथाशक्त्या जपेन्मनुः। ततः पुष्पाञ्जलिंद्त्वा याहीयं(पश्चात्) संप्रार्थयेत्ततः ॥७६॥ युवा ( पुचा ) वयहमनुष्याणां सर्वेषांगृहमेधिनाम् । दासीदास स्वरूपेण परिचर्या च सर्वदा ॥८०॥ आवयोः सर्वकार्येषु सर्वदेशेषुचैवहि। परिचर्यास्तुषुयोयोपादाज्यं (?) युवयोः सहः ॥८१॥ एवं सप्रार्थयेहे वं ईश्वरंचायदम्पती (?) नमस्कृत्वा (त्य) पुनस्तत्र होमकर्मसमारभेत् ॥८२॥ अभेयवंश्यातु उहरचमेरायत्रतुद्म्पती । गृहप्रवेशांगभूतं होमं कुर्यादशेषतः ॥८३॥ विवाहाग्निमुपस्थाप्य चेत्थं कुर्याद्शेषतः । अतः प्रजाजनमितिऋग्भिश्च तिसृभिर्घृ तम् ॥८४॥ हुत्वाथमार्जयित्वाद्यैरभिप्राशनमुच्यते । आज्ययोपेणवाभक्तिहृ ये शेतेपरस्परम् (?) ॥८५॥ ततः स्विष्टकृतं हुत्वाहोमशेपं समाचरेत्। ब्राह्मणान्भोजयेत्तेषामाशीर्भिरभिनन्दितः ॥८६॥ वधूवस्त्रेन्ततांते (?) तु द्द्याद्विप्राय दक्षिणाम्। नमनतिल (?) स्केन आशीभिरभिनन्द्येत्।।८७। तत्र पाकं वितांते तु केचिदिच्छन्ति सूरयः। महाव्याहृतयस्तत्र होमंकुर्याद्विधानतः ॥८८॥

सदास्तान्त्राह्मणांस्तत्र पूजयेच्छक्तितोनरः। ब्राह्म एव यं ब्राह्मणं सत्रं विशेषेण प्रपूजयेत् ॥८६॥ हरिं सम्पूजयेत्तत्र भक्त्या सम्यग्विधानतः। भोजयित्वा तु तं भक्तया नमस्कृत्य विसर्जयेत् ॥६०॥ पाणित्रहणप्रद्यात (?) संगृह्यहरिमर्चयेत्। सायम्प्रातरचज्जहुयाद्यावज्जीवं समाहितः।।६१।। स्वयमेव तु दातव्यं पतिम्वापुत्रमेव वा। कुमारीम्बाष्प(स्य) शिष्यो वा ऋृत्विग्वा(ऋृत्विजं)शुभलक्षणः आपत्काले तु सम्प्राप्ते समिदारोपणंस्मृतम्। स्मृतंहुत्वावाज्याहुती मेकांलभ्यतादे (?) श्रृचातथा ॥६३॥ व्रते तस्मिन्समाप्ते तु पुनरायोपणं (पोषणं ) समृतम् । आरण्यमेवसम्प्राप्य जुहुयाद्वष्पवाहनम् ॥६४॥ विवाहन्वनमध्ये (?) तु माशिते हव्यवाहने। घेतुंदत्त्वा च विप्राय पुनराधानमाचरेत् ॥ ६५॥ अश्मरारोहणञ्चैव परिणायनमेव च। पादानाक्रमं (?) वापि सर्षमप्रसमाचरेत् ॥६६॥ आतारकोदयात्स्थित्वा नित्यहोमं समाचरेत्। विवाहाहुतयश्चैवलाजाहुतय एव च ॥६७॥ ना(आ)हुतयश्चैवतस्मिन्तस्मिन्नारोहणादिकम्। अत्रोज्वाननिर्वपण (?) भर्तायभ्य च सोद्रा ॥६८॥ पर्वण्यतिक्रमे वापि कालातिक्रमणन्तथा। सीमातिक्रमणेचैव केशकीटादि दूषिते ॥६६॥

प्रायश्चित्तादि दर्तिहि (?) होतव्यात्र श्रुवेण वै। तद्भावे (तु) होतव्यं सिमद्भिर्वातिलैः यवैः ॥१००॥ अन्योन्यस्यशतेरिष्टंद्रव्यंदेस्त्वष्टकृतं हुवेत् (१)। विदानिरुप्रवेदा हि इत्येकादेवभित्यर्चम् (?)।।१०१॥ योऽग्निदेववीतये कुचित्सुन (?) इत्यृ चा। आमानो (?) अस्मित्यथा जुहुयादाज्यमेव च ॥१०२॥ प्रायश्चित्ताद्याहुतयोहोतव्या तत्र कर्मणि। अतिक्रमे प्रतिपनं (?) पुराधानं तथा चरेत् ॥१०३॥ सूतके मृतके होममनेनैव तु कारयेत्। एवं होमं प्रकुर्वीत सायं प्रातः सदागृही ॥१०४॥ पक्षान्तंजुहुयादिष्टं (?) चरुणाद्त सत्तमः। अग्निमप्तिं च सोमाभ्यां इन्द्राग्निभ्यां शशिक्षयम् ॥१०४॥ सायम्प्रातरचजुहुयाद्ग्निहोत्रमतन्द्रितः। निर्वपेत्यथयज्ञाश्च विधिना प्रत्यहं गृही ॥१०६॥ भृतौ तु प्रथमेप्राप्तेगर्भाधानं समाचरेत्। रजोदर्शनमारभ्य त्रिरात्रं न खुशेतवयम् ॥१०७॥ चतुर्थेऽन्हि (च)सम्प्राप्ते स्नात्वाशुद्धाभवेत्तु सा । कृत्वास्वरूपयनंतस्याः (?) पृजयेत्पुरूपोत्तमम् ॥१०८॥ प्रातरुत्थायासने हुत्वा तिसमन्होमंसमाचरेत्। विष्णुर्योतिनमेश इति पादक्रमेण तु ।।१०६॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाशीभिरभिनन्दितः । तान्तुस्वलंकृतां क्षीमां गच्छेचु मासुरात्रिषु ॥११०॥

षोडश निशास्तासामाद्यास्तिस्रस्तु वर्जयेत्। पर्वसु ब्रह्मचारी स्यात्तथाचाद्य दिनेषु तु ((हि )।।१११॥ त्रतोपवासदिवसे सूतके मृतकेऽपि वा। शुभलग्ने शुभदिने चन्द्रताराबलान्विते ॥११२॥ सकृद्गच्छेत्स्त्रयं मौनी पुत्रग्रहाणा (कांक्षया) न्निरीक्षणे । एवमेव (?) सूतके मृतकेऽपिवा मलयेशुभदिने ॥११३॥ चन्द्रताराबलान्विते संयुक्तं पुत्रंवैजनयेत्सुधीः। तृतीये गर्भमासे तु कुर्यात्पुंसवनं ततः। उपोषितस्तुगर्भिण्यामिज्यार्थे तु प्रयोजयेत् ॥११४॥ पूर्वाण्हे सूर्योदयात्पूर्वं स्नात्वास्वस्तिवाचनमाचरेत्। प्रातरीपाशनं हुत्वा तस्मिन्होमं समाचरेत्।।११४॥ स्मपयित्वाचरेत्तत्र इज्याध्यानादिकंचरेत्। अपरावाज्यभागौ तु हुत्वा पश्चाचर्ह तथा ॥११६॥ प्राजापत्येनमंत्रेण जुहुयादाज्यसंयुतम् । समानरपत्वायंगीः गोद्धे प्रसृतेन तु ॥११७॥ प्राप्तयतो स्त्रियंभक्तांत्रिवारं घृतसंयतम्। दक्षिणस्यां नासिकायां जिनामौषधी एसम् (१)॥११८॥ शतुकरो (?) तु वैतस्यां मंत्राभ्यां धुसमाहितः। व्रजावजीवपुत्राभ्यां मंत्राभ्यांतत्सनाचरेत् ॥११६॥ इति सुशिवतोमे ति (?) हृद्यं स्नुपसृशेत्। स्विष्टकृतंहुत्वाहोमशेषं समाप्येत् ॥१२०॥

चतुर्थे मासिगर्भस्थं सीमन्तोन्नयनं चरेत्। षष्ठेऽष्टमेवाकुर्वीत शुक्रपक्षे शुभेदिने ॥१२१॥ नान्दी श्राद्धं तु पूर्वाण्हे कुर्वीत पितृदेवताः । स्तात्वा पराण्हे कुर्वीत स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥१२२॥ सुपुष्प मण्डपे रम्ये वितानध्वज शोभिते। पजयेद्विधिवद्विष्णुं सुगन्धकुसुमैः शुभैः ॥१२३॥ वस्त्रालङ्कारभूषाद्यैः धृपदीपनिवेदनैः। फलेश्च भक्ष्यभोज्येश्च विवधे स्विष्टकारतैः ॥१२४॥ नाना पक्षैः सुहृद्ये (१) श्च पूजयेद्धितपूर्वकम्। तौ दम्पती नमस्कृत्य रुक्ष्म्या युवतं सनातनम् ॥१२५॥ तस्यैव पुरतः पश्चात्संस्तीय्यानुडुहस्त्वं (?)। तस्मिन्समुपविष्टौ तु प्रातहोंमः समाचरेत् ॥१२६॥ तिस्मन्नग्नौ तु जुहुयादाज्यमिध्यादिपूर्वकम्। धाता धातु न इतिद्वाभ्यां राकाभिमित्रस्वा (?) ॥१२७॥ नेज्यमेचेतिसृभिः (?) प्रजापतित्सित्रमृचा तथा। हुत्वाशिलालुलशेन (?) त्रिशुल्क सलिलेन तु ॥१२८॥ त्रिभिश्चकुशपिजलैर्जपेद्भूर्भु वः (?) स्वरोमिति । पल्पासीमे (?) तु मध्ये तु त्रिवारं सम्यगुचरेत् ॥१२६॥ नामभिः कीर्त्तनैर्द्वियैः देवदेवं जनार्दनम्। समाप्य होमशेषन्तु ब्राह्मणान्भोजयेत्सुधीः ॥१३०॥ ब्रह्मस्यब्राह्मणा (?) यत्र द्दादेकं शुभेदिने।

सकृत्संस्कृतसंस्कार्याः सीमंतादिकियाततः ।
पूर्णगर्भे प्रसूयेत तत्सर्वं संस्कृतम्भवेत् ॥१३१॥
इति श्री वशिष्ठस्मृतौ गर्भाधानादि पुंसवनादि सीमन्तोन्नयनकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

## अथ पञ्चमोऽध्यायः

स्रीधर्मवर्णनम्

श्री वशिष्ठ उवाच

अधुना सम्प्रवक्ष्यामि स्त्रीणां धर्म सनातनम्।
शीलमेव तु नारीणां प्रधानं धर्म उच्यते ॥ १ ॥
शीलमङ्गेन नारीणां यमलोकं सुदारूणम् ।
पतिर्हिद्देवतं नार्य्याः पतिर्वन्धुःपतिर्गतिः ॥ २ ॥
तस्याज्ञां लङ्कयित्वैव नारी नरकमाप्नुयात् ।
नास्ति स्त्रीणां पृथग्ज्ञानं न व्रतं नाप्युपोषणम् ॥ ३ ॥
पतिशुश्रूषणे तासां स्वर्गमेव विधीयते ।
भोजनं शयनं निद्रा भर्त्तुः पश्चाद्विधीयते ॥ ४ ॥
उत्थाने (नं) तु पुनस्तस्याः पूर्वमेव विधीयते ।
पति था नाभिचरित मनोवाक्षायसंयता ॥ ४ ॥
सा भर्त्तृ लोकानाप्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ।
दक्षा हृष्टा सुवेशा च सदा परपराङमुखी ॥ ६ ॥

सपुत्रा तस्करा (छायेवानुगता) शुद्धा सदाभत्तृ परायणा । श्वश्रूश्वशुरयोः पादवन्दनं प्रत्यहंचरेत् ॥ ७॥ गृहं नित्यमलङ्कर्यादुपलेपादिरंजनैः। अभ्यञ्जनमलङ्कारगन्धपुष्पादिधारणम् ॥८॥ मिष्टान्नभोजनं गानंत्यजेत्रोषितभर्तृका । स्वतन्त्रपुरुषाणां च प्रलापं सप्रचोदनम् ॥ ६ ॥ परवेश्मनिवासं (सो) वा पुंसांस्त्रीभिश्चसङ्गमम्। द्वारोपवेशसंस्पृष्टं गवाक्षावेक्षणं तथा ॥१०॥ केशवस्त्रादिविन्यासं पुरुषाणां निरीक्षणम्। ताम्बूलगन्धपुष्पादिग्रहणं पुरुषान्तरात् ॥११॥ वािदत्रगीतनृत्याद्यमु त्सवानांनिरीक्षणम्। ब्रीकुर्यात्पतिना सार्द्ध सभायाश्वप्रवेशनम्। अपावृतास्यं हास्यं च पानं दुर्जनसङ्गमम्। पाशाविशेषणंचैव दूषणं कुलयेषिताम् ॥१३॥ अनूढां तु पिता रक्षेट्भर्ता तु तदनन्तरम्। पते(त्यु)रुर्ध्य च पुत्रश्च तद्भावेश(स)ना(जात)भयः ॥१४॥ बांधवाश्च ततो राजा नस्वात(न्त्रयंख्निय:कचित्) किंचित् खियां / हीनासुस्याद्भवेदीवीगर्हितासाभवेद्ध्रुवम् (?) ॥१५॥ भर्तुःप्रियहिते युक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया। इह कीर्त्तिमवाप्नोति गतिम्प्राप्नोत्यनुत्तमाम् ॥१६॥ स्त्रियाभर्त्तुर्वेचः कार्यमेष धर्मः सनातनः । भिन्नमर्यादवृत्तिश्च न तु तस्यानुकूलता ॥१७॥

भ्रातापितृव्यश्च श्वश्रु-स्वसुर-देवरैः । पुत्रैश्च पूजनीया स्त्री भूषणाच्छादनाशनैः ॥१८॥ परमापद्यपि सदा मनोवाकायकर्मभिः। नान्येपतिर्नपुत्रीवात्तया (१) कुर्वन्नधःपतेत् ॥१६॥ वयसस्तु(वचषा तु) षोडशादूद्ध्वं पुत्रंवापिन संस्पृशेत्। अन्येषांगात्रसंस्पर्शान्महाहानिर्भवेतिस्रयः ॥२०॥ मैथुनं इसनं स्नेहसंलापं गात्रसंगमम्॥ एकशय्याशनं वपुषोणै (स्वपुत्रेणापि)वापि हानिद्म् ॥२१॥ अभ्यंगं गात्र संस्पर्श ( शं ) पुत्रं वापि न योजयेत्। भर्त्तुरन्यंनचब्रू यात्सुन्दरो(ऽपि) (पिमनियो)भवेकचित् ॥२२॥ भत्तुं रारोपितां निद्रां न ब्रूयाच्छ्रुणुयान्न च। पितरं मातरं पुत्रं भ्रातरं वा गुरुं तथा॥२३॥ धिद्धे षंतं (विद्विषन्तं) त्यजेद्धर्तु (?)यथाभर्तुगतथा भवेत्। ताम्बूछं दन्तकाष्ठं च स्नानं मज्जनभूषणे ॥२४॥ स्पर्शनं चैव सर्वत्र त्यजेत्युष्पवती सती। त्रिरात्रंतु हि न स्नायात् ततः शुद्धाभवेतु सा ॥२५॥ शुद्धाभर्तु (सा च) रचतुर्थेऽन्हि स्नानेन स्नी रजखला। दैवेकर्मणि पित्रे च चतुर्थेऽहिनशुध्द्यति ॥२६॥ भृतुस्नाता तु या नारी सन्निधौ नोपगच्छति। घोरायांभ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥२०॥ अर्थधाणं (?)शरीरं च भर्तारं या हि वश्वति। युगकोटिसहस्राणि पच्यते नरकामिना ॥२८॥

पुरतो याचमानं च भत्तारं न ददाति या। कल्पकोटिसहसाणि विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥२६॥ अदुष्टां विनतां भार्य्यां यौवने यः परित्यजेत्। सप्तजन्म भवेत् स्नीत्वं वैधव्यं च पुनः पुनः ॥३०॥ वृद्धोव्याधियुतोवापि दरिद्रो वा कुरूपवान् । कोऽपिवापि भवेद्धर्तातन्देवमिव पूजयेत् ॥३१॥ भर्तुः पुरस्तादुत्थाय कृते (त) शौचं (च) क्रियादिभिः। दंतधावनपूर्व तु कंठस्नानं समाचरेत् ॥३१॥ हरिद्रासहितेनैत स्नात्वा मुक्ताण्यपावृता (शुक्काम्बरावृता)। केशप्रसाधने (नं) कृत्वा बध्वा कवरिकांकुचैः ॥३३॥ अलंकृत्वाऽथ स्वांगं वै गंधपुष्पादिधारणै: । श्रीशं नत्वा गुरून्नत्वा पञ्चात्कर्मसमाचरेत् ॥३४॥ दासी (दाससुतान्) दशतनो भृत्यांस्तत्र कर्मसु योजयेत्। अलंकुर्वीत हर्म्याणि सेचनैरंगवहिभिः ॥३४॥ अर्चयेज्ञगतामीशं गंधपुष्पफलौद्कैः । यज्ञार्थन्तु पचेदन्नमात्मार्थं न कदाचन ॥३६॥ शुचौ देशेवहन्यामुधान्यं (१) प्रयतवादशुचिः । त्रिवारमेवहन्यानु (?) तंऽल्तञ्छुक्कवत्तरं ॥३७॥ भांडानां सेचनै (नं) कुर्यात्पंच (गव्य)यं च सुकर्मसु॥ शौचाचमनस्नानार्थभांडानि च यदिन्यसेत्॥३८॥ जलपूर्णानि भांडानि सेचनार्थानि यानि च। वेश्मन्येव च संस्वाष्यनैवरान् (?) गृह्यतेकचित् ॥३६॥

पव(च)नार्थानिभांडानि नवान्यैव तु नित्यशः। अलामेक्षालनंकृत्वा दध्वा(ग्ध्वा)चे(च)यज्ञियै(तृणैः)स्मृणैः ४० पुनःप्रक्षाल्ययचनं (?) कुर्यान्तेषुसुवेशमसु । भांडातरंजलंनीत्वा शोधयित्वा सुवाससी ॥४१॥ त्रिवारंशोधयित्वाऽथ जलकुम्भे प्रपूरयेत्। ततत्रचालायूषुनान्मादं (?) च प्रकल्पयेत् ॥४२॥ क्षालियत्वा करैभींडं (?) पृष्टी प्रक्षालयेत्ततः। तंडुलानतक्षालयेत्पश्चात्(?)त्रिचतुर्वायता(श्कं)सदा ॥४३॥ संवंशोध्यतंडुलाश्चाद्भिः(?)पश्चात्पचनभावहेत्(मारभेत्)। आरनालं न कर्तव्यमापद्यपि कदाचन ॥४४॥ आरनाले हि विप्राणां सुरानुत्तम (?) संशयः ।। केशानां रंजनार्थायति(ल) त्रिमत (तैलेन) (?) संयुतं ॥४५॥ केशाया (न) (?) (प्र) क्षालयेत्रित्पंज रस मेववा। माषमुद्गादिचूर्णं वा तिन्तिणीफलमेववा ॥४६॥ कस्तूरी घनसारंवा चन्दनाद्यं प्रकल्पयेत्। मूलश्रुभर (?) वद्रन खंडयेत् ॥४०॥ त्रिवारं क्षालयेत्पश्चात्सम्यग्यत्रासि (?) योजयेत्। अग्निकुण्डमंडलं (?) कृत्वावन्हिकाष्ठैः प्रदीपयेत् ।।४८।। अमेध्यं गंधकाष्ठानि कण्टकानि स्फुलिङ्गकात्। अंतभ्राण्युपपन्नानि (?) सोच्छिष्टानि विसर्जयेत् ॥४६॥ केशलेपादि संयुक्तान्यमेध्य स्पर्शनानिच। चितिंखुष्ट (?) काष्ठा पूर्योपकरणानिच ॥५०॥

चर्मास्थि (१) समवेतामित्परीषं शुक्लमेव च। उच्छिष्टशुक्ल (व्त) पर्णानि न वन्हौ विनियोजयेत् ॥ ११ शुष्कगव्यं पुरीषञ्च शुद्धमग्नौ प्रदीपयेत्। महिषाश्वखरोष्ट्रादी(णाम्)न्पश्वादीं(नाम्)श्चविवर्जयेत्।।४२ विभीतकं तथा शिष्रु कार्पासं रेणुकन्तथा। खर्जूरं तालहिन्तालं केतकी शणशाल्मलीन् ॥५३॥ कपित्थं पैलवं चैव तिड्कं तापसन्तथा। खर्जूरी बदरी मोचा भहातक कपिञ्जली ॥५४॥ तुलसी राजवृक्षौ च मध्ये दग्धानि यानि च। एवमादीनि काष्ठानि न वन्हौ विनिवेद्येत्।।५५॥ तापयेन्नीलवृंतेन वन्हिं वस्त्रेण नैव च। विष्णोर्निवेदनार्थाय रा(पा)चयेदोनादिक(ये) अब विशेषतः ॥ स्निग्धंपथ्यं तथा शुद्धं शुभ्रं रुच्यं मनोहरम्। यावपेदोदनार्छ(पाचये दौदनार्च)तु चायता नियतेन्द्रियः॥ लवणं गुड़ (?) तैलाप्लगुड़ान्संग्रहेतथा । मरीच लवणाम्लाज्य (?) गुड़ सूपादिसंयुतम् ॥५८॥ पाचयेत्कन्दमूळानि भक्ष्यं शुद्धं मनोहरम्। अन्नञ्च पाचयित्वैव सुधीर्विष्णुं निवेद्येत् ॥५६॥ अतिथिं च गुरुञ्चेव भोजयेत्पतिः ( स्वसुतान्ततः )। स्वभर्तारं भोजयित्वा स्वयं भुज्जीत योषिता ६०॥ सन्तोषं परमास्थाय पतिं सन्तोषयेद् गुणैः। सदा धर्मपथे युक्ता सदा भर्तृ परायणा ॥६१॥

परुषं न वदेत्कि चित्सदा मधुरवाग्भवेत्। यथोत्पन्नेन द्रव्येण संतुष्टा विगतज्वरा ॥६२॥ परमापद्गता वापि भर्त्तारं न निवेधयेत्। भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्नु वृत्ते तु(?) हमाविना ॥६३॥ न च संभाषयेत्कि चिद्दुर्वृ त्तकथनादिभिः। अल्प(?)शायामच् धः शयीत गंधपुष्पादि वर्जिता ६४॥ भवेत्पत्यृत्पथि कृता न च सन्ताप कर्षिता। मरणेचाति कीर्त्तिञ्चसमाप्नोति (हि) परां गतिम्।।६४॥ आर्त्तार्ने मुद्ति हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा। मृतेम्रियेत या पत्यौ सा स्त्री ज्ञेया पतित्रता ॥६६॥ साध्वीनामेष नारीणांमग्निप्रयेत (?) नावृत्तो । नान्यो धर्मोऽस्ति विज्ञे यो मृते भर्त रि कुत्रचित्।।६७। तिस्रः कोट्योऽर्ध कोटीश्च यानि रोमाणि तानिच। ताबद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥६८॥ त्रह्मन्नोवा सुरापोवा सित्रन्नं वापि दुःष्कृतिम्। पति पुमासं नारी (च) पति यानुभृता भवेत्।।१६।। यावद्भत्तारमालिङ्गय मृतमग्नी प्रवेशयेत्। सामुत्रहोके भान्यौति (च सुखं)दिवि सम्पूज्यते सुरैः।।७०।। यदि प्रविष्टं नरकं वद्ध्वा पाशैः सुदारुणैः। सम्प्राप्य यातनास्थानं गृहीतो यमकिंकरै: ।।७१।।

तिष्ठगे (न्वा) विवशोदीनो वेष्टमानः स्वकर्मभिः। व्यालग्राही यथा सर्पं बलादुद्धरते बिलात् ॥७२॥ तद्वद्वर्त्तारमादाय दिवं याति ततो बलात्। तत्र सा मुत्रपरमा स्तूयमानाप्सरोगणैः ॥७३॥ मोद्ते पतिना साद्धं यावदिन्द्राश्चतुर्दश। पृथक्चितिं समारुह्य निवप्रा (?) गन्तुमहित ॥७४॥ इतरेषां नुवतां (युवतीनाम्) स्त्रीधर्मोऽथ परः स्मृतः। दुवृ तं तारयेत्साध्वी (१) सद्वृत्तयवमन्यगात् ॥७५॥ भक्ती यत्पद्माप्नोति तेन तत्पद्मश्नुते। गर्भिणी वा विदेशस्था सृतिका वा भवेद्यदि।।७६॥ नचानुगमनम्भर्तुं ब्रं ह्यचर्यव्रते स्थिता। शिरसोमुण्डनं कृत्वा सर्व(वस्त्रालङ्कार)विवर्जिता ॥७७॥ एक भुक्तवाह्यधः स्नायी (शा) स्नानं त्रिषवणंचरेत्। चान्द्रायणे नयेत्कालं कुच्छ्रेण विजितेन्द्रिया ॥७८॥ नित्यमभ्यर्चयेद्देवं वासुदेवं सनातनम्। तत्वज्ञान समायुक्ता विरक्ता विष(येष्वतः) यौधतः ॥७६॥ विशुद्धा विजितक्रोधा कामलोभविवर्जिता। जितेन्द्रिया शुभाचारा ह्यव्वाज(?)नियताशना ॥८०॥ त्रिकालमर्चयेत्रित्यं वासुदेवं सनातनम्। ध्यायञ्जपन्नमस्कुर्वन् कीर्त्त्यन्नामभिः शुभैः ॥८१॥ एवं त्रतसमाचारा नारायणपरायणा । सापि भत्तारमुद्धृत्य प्रयातिम् परमांगति ॥८२॥

मृते भर्ता रि नारीणां ब्रह्मचर्यं यथोक्त(वत्)यात्। अग्निप्रवेशनं वापिन्यना (?) दम्नानिधर्मतः ॥८३॥ इति वशिष्ठस्मृतौ पातिव्रतधर्मवर्णनंनाम पञ्चमौऽध्यायः

## अथ षष्टोऽध्यायः

नित्यनैमित्तिकविधिवर्णनम्

भृषय ऊचुः।

भगवन्त्रूहि तत्वेन विष्णोराराधनम्परम् । नित्यं नैमित्तिकं यत्तन्मंत्राणां च विधि तथा ॥१॥ श्री वशिष्ठ उवाच ।

शृणुध्वमृषयः सर्वे हरिपृजाविधिम्परां ।

नित्यमाराधनमादौ वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः ॥२॥

ब्राह्मे मुहूर्त्ते(चो) उत्थाय मुखम्प्रक्षाल्य वाग्यतः ।

आचम्य प्रयतोभृत्वा जपेद्गुरुपरम्पराम् ॥३॥

व्वालु(विष्णुञ्च)रुन्मनसाध्यात्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ।

योगध्यानविधानेन ध्यायेद्विष्णुमतिन्द्रतः ॥४॥

मनसेत्यादि मंत्रेण संयुज्याथ प्रणम्य च ।

संकीर्त्य नामभिदिव्यैः स्नात्वा स्तुतिभिरेव वा ॥४॥

गच्छेद् प्रामाद्वहिः पश्चाद् वाग्यतो नियतेन्द्रियः ।

तैर्ज्यृत्यां पश्चिमे वाथ शुद्धदेशे च निर्जने ॥६॥

(?) कृत्वा यज्ञोपवीतंतुकंठतः । पृष्ठलंबिता अन्तर्धाय तृणेन्तृ (?) मिशिरः ॥७॥ प्रावृत्य वाससा वाचं नियम्य यत्नेनष्ठीवना (दिकम् ) ष्टिसर्वेजितैः ।

विण्मूत्रे च ततः कुर्याज्जनैरनवलोकितः ॥८॥ न नद्यां मेहनं कुर्यान्नैवाप्सु न च गोमये। नोपजीव्याद्द्रुमछायां तथा यज्ञतरोरधः ॥ ।।।। न च सस्ययुतेक्षेत्रे तथा हलनिवा (पा) तने। नारामे न च केदारे न च यज्ञतृणेषु च ॥१०॥ न वर्त्मनि शिलासृष्टे न विले न जलाशये। न नारीजनसञ्चारे न शाकफलसंयुते ।।११।। वृन्दावनसमीपे तु गोष्ठी (ष्ठचां) पुष्पद्रुमेषु च। नोत्सृजेन्मलमत्यर्थ(मूत्राद्य) मापद्यपि विचक्षणः ॥१२॥ उत्सृज्य मलमूत्रेच वृत्त (शिश्न) मुत्थाय वाग्यतः। मृद्भिरभ्युद्धृतैस्तोयैः शौचं कुर्याद्यथाविधि ॥१३॥ रम्नि(?)भावं जलंत्यक्त्वा शौचं कुर्याद्नुद्धृतैः। पश्चात्तत्प्रोक्ष्येत्न (प्रक्षाल्येत्) (स्थानं) मन्यथा न शुचिर्भवेत् ॥१४॥

मृदकूले च नद्यां तु न कुर्याच्छीचकर्मणि । तटाकान्ते च वा(प्या)यादौ जलान्त मृदमाहरेत्॥१४॥ इतरत्र तद्र्धवाशो (न्ते) चे कर्मणि योजयेत्॥१६॥

उत्तरत्र तदर्द्ध च शौचे कर्मणि योजयेत । कृत्वा शौचं विधानेन सम्यगाचम्य पूर्ववत् ॥१७॥ दन्तानां शोधनं कुर्यात्काष्ठैः कुर्याद्यथोक्तवत्। कनिष्ठिकात्रवत्स्थूलं द्वादशांगुलमायतम् ॥।१८॥। कण्टकक्षीरवृक्षोत्थं पूर्वात्रकृतपूर्वकम् । प्राङ्मुखोदङ्मुखोवापि उपविश्य च वाग्यतः ॥१६॥ द्न्तानां धावनं कुर्याजिह्वालेखनमेव च। अंकोलः खदिरश्चृतस्तथैवोदुम्बरो वटः ॥२०॥ अभ्रातकं मधूकञ्च प्लक्ष जम्चूत (क) वैणवम् । अपामार्ग तितिणीश्च कुटजं कुरवन्तथा ॥२१॥ कदम्बञ्च शिरीषञ्च धात्रीरुचकमेव च । जम्बीरनिम्बवृक्षोत्थंदन्तकाष्टानि योजयेत् ॥२२॥ (निषिद्ध) शिम् वद्ध रशम्यश्च (?) शिद्युपौ । पीछुः पलाशनिर्मुण्डी कपित्थं विल्वकन्तथा ॥२२॥ खर्जुरं नारिकेलञ्चकेतकी युगसम्भवम्। कद्लीतालकार्पासवद्रीतापसन्तथा ॥२३॥ अन्यानि च निषिद्धानि वर्ज्जयेद्दन्तधावनम्। तुषागरकपालाश्मतृणभस्मायसादिकं (?) ॥२४॥ सिकतावस्त्रवर्मास्थि वर्जयेद्दन्तधावनम् । द्वादश्यां प्रतिपत्षष्ठचो र्नवम्यां शशिसंक्ष्ये । २५।।

श्राद्धे ऽन्हि वर्जयेत्काष्ठेर्दन्तानां शोधनं बुधः । यत्र व शोधयेद्दन्तान्गंड्षैद्वाद्शैर्जलैः ॥२६॥ आचम्य पूर्ववत्पश्चात्सपवित्रकरेण वै । नद्यां तटाके वाष्यादौ पश्चात्स्नानं समाचरेत्।।२७। कृत्वाऽघमर्षणस्नानं पूर्वन्तु सुसमाहितः। आचम्य मन्त्ररह्नेन प्राणायामं समाचरेत् ॥२८॥ अभिमन्त्र्य जलम्पश्चान्मंत्ररह्नेन बैष्णवः । विल्वंकुंकुम नागकेसरं (सोगन्धिकन्तथा) ॥२६॥ जलजानि च सर्वाणि कद्म्बंकुटजन्तथा। दमनं खर्वमूलञ्च मेरुकं हरिपत्रकम् ॥३०॥ एवमादीनि चान्यानि सुरभीणि समाहरेन्। निर्गन्यं छिन्नपत्रं च कीटाच्रपहतन्तथा ॥३१॥ आद्यातं शकुनाद्यैश्च स्वयं च पतितम्भुवि । अन्यरोपं पर्युपितं वर्जयेयज्ञकर्मणि ॥३२॥ प्रथितानि च पुष्पाणि नैव पर्युपितानि वै । एवमादाय पुष्पाणि पृजार्थं गृहमाविशेन् ॥३३॥ प्रक्षाल्य पादी हस्ती च सम्यगाचमनंचरेत्। यागभूमि प्रविश्योद्धिः सम्प्रोक्ष्यास्त्रं च विन्यसेन् ॥३४॥ उपविद्यो गृहे रम्ये रंगवल्यादि शोभिते। वितानाद्यैः सुशोभादृद्यैः शुभैदीपैर्विराजिते ॥३५॥ चन्द्नागरुकस्तूरीकपूरागरुवा सिते। सम्पृज्य मंत्रयेत्तस्मिनर्चयेत्पीठकेशुभे ॥३६॥

तस्मिन्नास्तीर्य पर्यङ्कं रम्यं श्लक्ष्णान्तरे शुभे। विकीर्यं तत्र पुष्पाणि रम्याणि सुरभीणि च ॥३७॥ तिस्मन् (ग्रुभासने) देवमर्चयेद्रमयासह । स्वर्णेन रजतेनापि ताम्रकांस्याश्मदारुभिः ॥३८॥ देवस्य प्रतिमां कुर्यात्सर्वेळक्षणसंयुताम्। पद्मासनस्थं देवेशं सर्वलक्षणशोभितम् ॥३६॥ चतुर्भुजमुदारांगं शंखचकगदाधरम्। चामीकरश्रियायुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥४०॥ नीलया च धरण्या च पार्श्वयोरुपशोभितम्। एवञ्च प्रतिमां कृत्वा देवं सम्पूजयेद्धरिम् ॥४१॥ प्रतिमाया अभावे तु शिलां वा सम्प्रकल्पयेत्। शालप्राम शिलायान्तु समृत्वा पूर्वोक्तविग्रहम् ॥४२॥ कृष्णाजिने कुशे वापि कम्बले वापि पीठके। उपविष्य गुरुन्नत्वा पूजयेत्सुसमाहितः ॥४३॥ 🟲 पूजयित्वा गुरुं पूर्वं पश्चाहेवं समर्चयेत्। सुखं बद्धासनो भूत्वा भूत्शुद्धि समाचरेत्।।४४॥ आत्मानं शिरसि स्थाप्य हृदि सिचन्तयेद्धरिम्। महापातक(१)पंचांगं तथोपांगकसंज्ञकं ॥४४॥ विरजां संस्मरेदप्सु वेद्यां दिव्यां शुभां (तथा)। निमज्याप्सु जपेत्पश्चान्मन्त्रारतं समाहितः ॥४६॥ उत्थाय जलमादाय मंत्रोणैवाभिमन्त्रय ६ ।

प्राशयित्वा त्रिराचम्य देवादींस्तर्पयेद्दि वजः। उत्तीर्यपीत्येद्वयं (१) पुनराचमनं चरेत् ॥४७॥ सोत्तरीयं च कौपीनं वस्त्रयुग्मं च धारयेत्। आचम्य धारयेत्युरू(?) (दूर्ध्वपुण्डू विधानतः) मृद्मुत्रे।।४८॥ नासिका मूलमारभ्य केशान्तं सुप्रकल्पयेत्। त्र्यङ्कुलं तस्य विस्तारश्चतुरङ्गलमायतः ॥४**६॥** सान्तरालं द्विजः कुर्यात्पार्श्वावंगुलमात्रकम्। धारयेदूर्ध्वपुंडाणि ललाटे चोक्त पूर्वकम् ॥५०॥ ऊर्घ्वपुण्ड्स्य मध्ये तु लक्ष्मी स्थानं प्रकल्पयेत्। हारिद्रेण च चूर्णेन कुंकुमेन सुगन्धिना ॥५१॥ भृतोर्ध्वपुण्डूदेहस्तुसपवित्रकरस्तथा । सोपवीतो बद्धशिखः सन्ध्यां पूर्वोक्तवचरेत्।।५२॥ स्नानकर्मण्यशक्तस्तुधौतं धृत्वाऽथ वाससी। मन्त्रीः सम्मार्जयेद्द्धिः शुचिरब्दैवते द्विजः ॥५३॥ ध्यायन्नारायणं देवं मन्त्ररत्नेन मार्जयेत्। अभिमंत्र्य जलं प्राश्य पश्चादाचमनं चरेत्।।५४॥ सन्ध्यामुपास्य विधिवज्ञापाजप्यं (जापंजप्त्वा) हि पूर्ववत्। तर्पयेन्मन्त्ररह्ने । शक्ता देवं जनार्दनम् ॥४४॥ तदीयां स्तर्पयेशनिष्पाद्य(?)स्नान वस्त्रं पुनराचमनं चरेत्। पुष्पाण्यादाय पूजार्थे स्त्रय(आ)रामेवाष्यरण्यके ॥५६॥ उपादेयानि पुष्पाणि गृह्वीयाद्व<sup>°</sup>ष्णवोद्विजः । शुचौ देशे शुचिर्भूत्वा कुर्यात्पुष्पस्य संप्रहम् ॥५७॥

तुलसी जाति पुष्पं च सेमती नवमहिका। महिका करवीरं च कौसुंभं (?) चक्तु सदार्कम्।।५८।। चम्पकाशोकपुत्रागकेतकीवकुलानि च। मन्दारं पारिभद्रश्च कौशेयं पाटलन्तथा ॥५६॥ खादिरश्व समीपुष्पं जपापुष्पश्च यूथिका। स्वेतं च किंसुकंजै (?) !!६०।! उपपातक सर्वाङ्ग कृष्ण (?) कुक्षो विचिन्तयेत्। अथषट्कोणमध्यस्थं षड्भिर्विन्दुरितिस्थितम् ॥६१॥ वायुवीजंस्मरेत्तत्र नाभिदेशे समाहितः। तवो स्थितेन (?) संध्ये वायुनायातिप्रहम् ॥६२॥ प्राणायाम विधानेन शोधयित्वा समुत्सृजेत्। (थावु) अथवा दैवतं वीजं चन्द्रमण्डल संस्थितम् ॥६३॥ ध्यायेत्स्व शिरसिप्राज्ञस्तस्मिन्नुन्दित(?) वारिणा । क्षालियत्वा स्वकं देहं शोधियत्वा समुत्सृजेत् ॥६४॥ अथात्मानं हत्कमले विन्यस्य विमले शुभे। पंचविंशात्मकं शुद्धमव्ययं प्रकृतेः परम् ॥६५॥ स्वरूपमात्मनोज्ञात्वा मंत्ररत्ने न मंत्रवित्। प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चात्प्रासं समाचरेत् ॥६६॥ पंचविशाक्षरोमंत्रः प्रणवेन समन्वितः। पदेश्चे व समायुक्तो मंत्ररत्नमिहोच्यते ॥६०॥ तस्य नारायणा वन्तु(?) नारदाद्य महर्षिभिः। श्रीमन्नारायणः प्रोक्तो प्रवता(देवता)जगदोश्वरः ॥६८॥

छन्दस्तु देवी गायत्री प्रणवोबीजमुच्यते। शक्तिः श्रीश्चात्र विज्ञेया मंत्ररत्नस्य सर्वदा ॥६६॥ हृद्यादि षडङ्गे षुबद्धादानितु (?) विन्यसेत्। करन्यासं ततः कृत्वाह्यङ्गुलीषुतथा क्रमम् ॥७०॥ पञ्चविंशात्मके देहे मन्त्रवर्णानि विन्यसेत्। वक ( एवं ) न्यासं ततः कुर्याद् हृद्यादिषु मंत्रवित् ॥७१॥ एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद् ध्यानं समाचरेत्। अनन्ते भोगपर्यङ्के फणारत्य विचित्रिते ॥७२॥ तत्रासीनं श्रिया साद्धं नीलदेहसमन्वितम्। सूर्यकोटिप्रतीकाशं पीताम्बरधरं हरिम् ॥७३॥ सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वाभरणभूषितम्। पद्मासनस्थितं देवं कामलावण्यशोभितम्।।७४॥ प्रफुह्नपद्मपत्रामं लोचनद्वयशोभितम्। रलक्ष्णवासं लसद्दक्त्रं (हा) सुभ्रूयुगलताश्चितम् ॥७४॥ उद्यद्दिनकरा(रा)मायाकुण्डलास्यविराजितम्। सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं सितवक्त्रां शुभाननम् ॥७६॥ मुक्तादाम लसज्ज्योत्स्नाक्ष्मा(दृन्ता)वलिविराजितम् । सिंह्स्कन्धोमुम्पासं कृत्तायतचतुर्भु जम् ॥७७॥ केयूरांगदहारादिभूषणें रूपशोभितम्। गृहीतशङ्कचक्राभ्यामुद्वाहुभ्यां विराजितम् ॥७८॥ वरदाभययुक्ताभ्यामितराभ्यां विराजितम्। रत्ननृपुरशोभाट्यं पद्मयुग्मविराजितम् ॥७६॥

वामांके संस्थितां देवीं स्मरेत्काञ्चनसन्निभाम्। सर्वलक्षणसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम् ॥८०॥ दुकूलवस्त्रसंवीतां नीलकुंचितशीर्षजाम्। रक्तकुण्डलसंयुक्तां सर्वावयवशोभिताम् ॥८१॥ दिव्यचन्दनलिप्तांङ्गां दिव्यायुधविराजिताम्। हस्तैश्चतुर्भिः संयुक्तां केयूरांगद्भूषिताम् ॥८२॥ गृहीत पद्म युंगलमृद्वा(हस्ता)भ्यां (सु)विराजिताम् । गृहीतमातुलिङ्गां ताम् जाम्बूनद्करान्तथा ॥८३॥ एवं देवीं स्मरेन्नित्यं वामांके सततं हरेः। यथात्मनि तथा देवे न्यासकर्म समाचरेत्॥८४॥ मुद्राम्प्रदर्शयेत्परचाच्छङ्कचक्रगदादिभिः। वासुदेवस्य दक्षिणे पार्श्वे विन्यसेत्कलशं शुभम् ॥८५॥ सुगन्धद्रव्यसंयुक्तं विचित्रोदकपूरितम्। तथा च वामपार्खेषु पूजाद्रव्याणि विन्यसेत्।।८६।। पात्राणां शोधनं कुर्यात्पुरतो ह्यपसव्ययोः। पाद्यार्घ्याचमनं स्नानं मधुपर्कार्थमेव च ॥८७॥ मध्ये तु मधुपर्कार्थे सद्योप्राणी(?) तथैव च। एलालवंगकंकोलं कुष्टं जातीफलं तथा।।८८॥ उशीरं तुलसीपत्रं केशरं चंदनं तथा। पुष्पाणि वि(सु)सुगन्धीनि विन्यसेत्करुशोद्के ॥८६॥ सौरभेयीं तथा मुद्रां दर्शयेत्कलशे शुभे। कलशस्यसमन्तात्त् नादार्थे (?) मुपदर्शयेत् ॥६०॥

उद्धरेदर्घ्यपात्रे तु गृह्वीयात्कलशे जले। तस्मिन् सौदामिनीं मुद्रां दर्शयित्वाभिमंत्रयेत् ॥६१॥ मन्त्रे णैवाभिमन्त्रयाऽथ निक्षिपेत्कलशोद्के । पाद्यार्घ्याचमनस्नानं पात्रेषुवा (हि) तथैवच ॥६२॥ पात्रे तु पूरयेत्पश्चादुद्धरेदुद्धृतं जलम्। द्रव्याणि विन्यसेत्तत्र वक्ष्यमाणानि वै बुधः ॥६३॥ पत्रकं चन्दनंकुष्टंपाद्यपात्रे विनिक्षिपेत्। कुशां दूर्वाक्षतान पुष्पंकुंकुमं तिलसपिषम् ॥६४॥ तुलसीमः द्वरिश्चे व न्यसेदर्घ्यजलेयुते । तथैवाचमने दद्यात्कर्पूरागरु(चं)दनम् ॥६४॥ धात्री तु तुलसी पत्रं गुग्गुलं त्रिफलन्तथा। एलां लवंगं कस्तूरीं स्नानपात्रे विनिश्चिपेत् ॥६६॥ शर्कराद्धिमध्वाज्यमधुपर्कैः समर्पयेत्। ततः सर्वाणि पात्राणि मन्त्रेणैवाभि मंत्रयेत् !!६७।। द्रव्याणामप्यलाभे तु विन्यसेत्तु लसीदलम्। गुरुं समर्चयेत्पूर्वम्पश्चात्पीठं समर्चयेत् ॥६८॥ शक्तिराधारशक्तिश्च चिच्छक्तिश्चेतिशक्तयः। कूर्माद्यश्चपीठाधः पूजयाप (नीया) यथाक्रमम्।।६९।। धर्मादीनर्चयेत् सर्वान् पादगात्रभयात्मकान्। चंडादिद्वारपालांश्च कुमुदादीन्समर्चयेत् ॥१००॥ गृहीतचामरादेव्यो विमलाद्याश्च शक्तयः। पूजनीयाः प्रयत्नेन गंधपुष्पाक्षतादिभिः ॥१०१॥

एवं समर्चनं कृत्वा पश्चाइ वं समर्चयेत्। मन्त्ररत्ने न वे दद्यात्पाद्यार्घ्याचमनादिकम् ॥१०२॥ स्नानार्थंण (?) दयीद्नु द्यादुतकरं ततः। तस्मित्रिवेश्य देवेशं दन्तकाष्ठं समर्पयेत्।।१०३॥ गण्डूषाचमनंद्यात्सुवासितजलैः शुभैः । आदेश व (१) ततो द्चाद्विमलचात (कं) पत्रकम् ॥१०४॥ सुवासितेन तैलेन कुर्याद्भ्यञ्जनं उद्वर्त्त नं ततो द्यात्कृत्वा सूर्यादिध(?) प्रकल्पितैः ॥१०५॥ केशानांरंजनार्थाय द्द्याद् गन्धं सुवासितम्। स्नापयेद्विधिवत्पश्चादुष्णं शीतज्ञेः शुभैः ॥१०६॥ हरिद्रया कुंकुमेन दद्यादुद्वर्त्तनं ततः। सुवासितेन तोयेन शीतेन स्नापयेत्ततः ॥ १०७॥ स्नानशत्रष्टितोयेनमन्त्ररत्ने न मन्त्रवित । अभिषेकं ततः कुर्यात्सूक्तैर्विष्णुप्रकाशकैः ॥१०८॥ श्री विष्णु प्रकाशकान्यैव सूक्तान्यामभिषेचयेत्। देव्य (वस्य) स्नानकाले तु प्रकुर्यात्तूर्य्यघोषणम् ॥१०६॥ अभिषिच्य ततः कुर्याद् धूपैनीराजनैः शुभैः। श्रते पश्चादोवमदंद्त्वावस्त्रैः सम्वेष्टयेच्छुभैः ॥११०॥ पश्चादाचमनं दस्वा भूषणैभूषयेत्ततः। आदर्शं दर्शियत्वा च पूजापीठे निवेशयेत् ॥१११॥ नीला धरंण्यौ सपूज्य याश्च यौम्न (?) द्नंतरम्। अनन्तवनतेयौ च सेनेशं च प्रपूजयेत् ॥११२॥

परितः पूजनीयाश्चा मूर्त्तयः केशवाद्यः। चण्डाद्यरचा सम्पूज्याः कुमुदाद्यारचा मुक्तिदाः ॥११३॥ एवं सम्पूजयित्वाऽथ धूपं दद्यात्सुवासितम् । चन्दनागरुकपूरदेवदारुश्च गुग्गुलुः ॥११४॥ जातीफलंधात्रीफलमुशीरं कुष्ठमेव च। तथैव सालनिर्यासं दृशांगो भूप उच्यते ॥११५॥ गवाज्येन युतं दद्यात् धूपंदिव्यं मनोहरम् । गोघृतेन सुसंयुक्तं दीपं च विनिवेदयेत् ॥११६॥ क्षौमकार्पासकैशोर्यकणिकारन्तुशाहमली। अवोधक्षारतूलं च दीपमष्टांगमुच्यते ॥११७॥ स्नाने दीपे तथा दाये (?) नैवेद्ये शयने तथा। बोधने भूषणे चैव तूर्यघोषं समाचरेत् ॥११८॥ नेवेद्यं च ततो द्द्यात्प्रातःकाले समाहितः। द्ध्यात्र (द्ध्यन्नं) क्षीरसंयुक्तं फलानि च समर्पयेत् ॥११६॥ पश्चादाचमनं दस्वा ताम्वूछं सुमनोहरम्। पुष्पमालां ततोद्स्वा नीराजनमथाचरेत् ॥१२०॥ सुरभीण च (सु) पुष्पानि कस्तूरी सहितानि वै। नमस्कृत्वा(य) ततो भक्तया स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥१२१॥ नैवेदां शेषविप्रेभ्यो वैष्णवेभ्यः समर्पयेत्। एवम्प्रातः समाराध्य देवं नारायणं हरिम् ॥१२२॥ प्रातरौपासनं कुर्यात्पूर्वोक्तविधिना ततः। वेष्णवेभ्योऽथ वृद्धेभ्यश्च(?) स्वयमेवार्जयेन्मुदा ॥१२३॥

पित्रार्जितेन वा कुर्यात्खस्यवृद्धिफछोद्यः। मृषिकर्मण्यक्षसकृद् विप्रेभ्योदीयतेधनम् ॥१२५॥ यासृम्पतितादिभ्य (?) कथं विघ्रो नयाचयेत्। मुष्टिमात्रमथामं वा याचयेत्तु गृहे गृहे ॥१२५॥ तद्भावेशिलोञ्छेन जीवेच्छक्त्याद्विजोत्तमः। सर्वेषां सत्यलाभे तु वने शाकादिना चरेत् ॥१२६॥ शाकमूलफलैर्वापिजीवेत्सम्यक्सुतोषितः । तान्प्रायेनार्जयेद्द्रव्यं परमापद्गतोऽपिवा ॥१२७॥ एवं द्रव्यार्जनं शक्त्या कुर्वीत प्रत्यहं गृही। क्षत्रविट्शूद्रजातीनां स्वस्वकर्मोपजीविनाम् ॥१२८॥ पृथ्वीपालनं राज्ञः कृषिगोरक्षणं विशः। कृषिकर्म च शूद्राणां वृत्त्यर्थं मुनिभिःस्मृतम्।।१२६।। एवं कुर्यात्सदावृत्ति स्वयं धर्मे स्वधर्मवित्। अथ अरुणोद्ये सूर्ये गते स्नानं समाचरेत्।।१३८।। तीर्थे नद्यां तटाके वा गृहे वापि समाहितः। कुर्यात्पूर्वोक्तविधिना शौचाद्याचमनक्रियाः ॥१३१॥ स्नानार्थं मृत्तिकाः शुद्धा दूर्व्वाधात्रीतिलाक्षतान् । गृहीत्वा च शुची देशे विन्यसेत्प्रयतोद्विजः ॥१३२॥ कुशानथाहरेत्साम्रान् ह्रस्वान्मूलयुता (न्तथा)। (स)पवित्रपाणिराचम्य सकृद्प्सु निमज्य च ॥११३॥ मंत्रेणैव तु गायत्र्या मृत्तिकामिसमंत्रयेत्। वि(द्वि)धाकृत्वा मृदं पश्चात्सदूर्वां च सगोमयं।।१३४॥

स्योनापृथिवीति मंत्रेण गंधद्वारेत्यृचा तथा। अधमोत्तममध्येषु कुर्यादङ्गेषु लेपनम् ॥१३४॥ धात्रीमथतिला(न)क्षताञ्चेवाभिमन्त्रयेत्। ध्यात्वा जगद्गुरुं तत्र देवेशं जलशायिनम्।।१३६॥ मूलमन्त्रेणाभिमंज्यशिरःसंभाजनि(संमार्जनं) चरेत्। तरत्संमंदीतिमंत्रेण आपोहिष्ठेत्याद्यु चा ॥१३७॥ अन्यैश्चपावभानाद्यैः शक्त्या संमार्ज्जनं चरेत्। पश्चाद्प्सु निमज्ज्याथ त्रिः पठेद्घमर्षणम् ॥१३८॥ मंत्रद्वयन्तथाजप्त्वा तद्विष्णोरिति वै ऋचम् ज्यायाचम्यविधिवहे वांदींस्तर्पयेत्ततः ॥१३६॥ वसून्रुद्रांस्तथाऽऽदित्यान् विश्वेदेवान्मरुद्गणान् । सन्ध्याञ्च तर्पयेद्विद्वान्तउपवित्यक्षतोदकैः ॥१४०॥ मरीचिरत्रिरंगिराः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । नारदादीनपि भृषीन्सन्तर्प्य च तिलाक्षतैः ॥१४१॥ तिलोदकैः पितृन्सम्यक्तर्पयेद्दक्षिणामुखः । अग्निघातान्सोमपांश्च सुमन्तुबर्हिषस्तथा ।।१४२।। एतान्सन्तर्पयेश्पश्चाद्पसव्येन वै पितृन्। तर्पयेत्पितृसूक्ते न पितृन्मातामहान्स्तथा ॥१४३॥ उत्तार्य स्नानवस्नन्तु निष्पीङ्याऽऽचमनं चरेत्। शुक्लाम्बरधरो भूत्वा सपवित्रकरस्तथा ॥१४४॥ भृतोर्ध्वपुण्ड् आचम्य सन्ध्यां कुर्वीत पूर्ववत्। जपेत्तथैवसावित्रीं तथा मंत्रद्वयं ग्रुभम् ॥१४५॥

उपस्थानं जपं कृत्वा ब्रह्मयज्ञमनन्तरम् । ब्रह्माञ्जलि कुरौः सार्धं प्राङ्मुखः सुसमाहितः ।।१४६॥ सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीं च जपेद् बुधः। तरत्समंदीति सृक्ते च तथावेदादिकम्पठेत् ॥१४७॥ आध्यात्मिकीं तथा विद्यां तद्विष्णोरिति वै ऋचम्। मन्त्रद्वयंच सावित्रीं चैशावी (?) च जपेद्विजः ॥१४८॥ ततः स्वगृहमागच्छे द्वाग्यतो नियतेन्द्रियः। पादप्रक्षालनं कृत्वा पश्चादाचमनं चरेत् ॥१४६॥ उपविश्याऽऽसने शुद्धे पूजां पूर्ववदाचरेत्। पौरुषेण च सूक्तेन तथा मंत्रद्वयेन च ॥१५०॥ गन्धपुष्पादिभिः सत्यपूजां पूर्ववदाचरेत्। अनुष्टुभस्य सूक्तस्य त्रिष्टवत्तस्य (?) देवता ॥१५१॥ पुरुषो यो जगद्बीजमृषिर्नारायणः स्मृतः। प्रथमं विन्यसेद्वामे द्वितीयं दक्षिणे करे ॥१५२॥ तृतीयं वामपादे तु चतुर्थे दक्षिणे पदे। पञ्चमं वामजानौ तु षष्ठे वै दक्षिणे तथा ॥१५३॥ सप्तमं वामकुक्षीतु दक्षिणस्यां तथाष्ट्रमम्। नवमं नाभिदेशे तु दशमं हृदि विन्यसेत्।।१५४॥ एकाद्शं कण्ठ देशे द्वाद्शं वामबाहुके। त्रयोदशं दक्षिणे तु आस्यमध्ये चतुर्दशम् ॥१४४॥ अक्ष्णोः पञ्चदशं न्यासे षोडशं मूर्घ्नि विन्यसेत्। एवन्न्यासविधि कृत्वा पश्चात्पूजां समाचरेत् ॥१५६॥

आद्ये नावाहयेद्दे वमृचा तु पुरुषोत्तमम्। द्वितीयेनाऽऽसनं द्द्यात्पाद्यं द्द्यातृतीयया ॥१५७॥ चतुर्थ्यार्ध्यं प्रदातव्यं पंचम्याचमनीयकम्। षष्ठचा स्नानं प्रदातव्यं सप्तम्या वस्त्रमेव च ॥१५८॥ अष्टम्या चोपवीतञ्च नवम्या गंधमेव च। दशम्या पुष्पदानञ्च एकादश्या सुधूपकम् ॥१५६॥ द्वादश्या दीपदानञ्च त्रयोदश्या निवेदनम्। चतुर्दश्यां नमस्कारं पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्।।१६०।। षोडश्योद्वासनं कुर्याच्छेषं कर्म समाचरेत्। रनानं वस्त्रे च नैवेद्यं दद्यादाचमनीयकम् ॥१६१॥ धूपं दीपञ्च पाद्यञ्च ताम्बूलं दन्तधावनम्। हुत्वा षोडशभिर्मन्त्रैः षोडशाज्याहुतीः क्रमात् ॥१६२॥ तथैवान्येन होतव्यं भृग्भिः षोडशभिः क्रमात्। तच सर्वं जपेद्भक्त्या पौरुषं सूक्तमेव च ॥१६३॥ शक्त्या मंत्रद्वयं जप्त्वा स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च। भूय एव नमस्कृत्य (त्वा) तदीयान्पूजयेत्ततः ॥१६४॥ एवमभ्यर्चयेद्देवं पूर्वोक्तविधिनैव तु । हविष्यं व्यञ्जनैर्युक्तं दुग्धभोज्यंसमर्पयेत् ॥१६४॥ अत्युष्णमतिरूक्षं च शुष्कं पर्युषितं तथा। आचातमितरैर्द्धं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥१६६॥ उपादेयानि शाकानि भक्ष्याणि च फलानि च। सुपक्वानि सुरुच्यानि पवित्राणि विनिवेद्येत् ॥१६७॥

कद्ली कर्झी च पटोली बृह्तीद्वयम्। कूष्माण्डं कुटजञ्चैव उर्वारुद्वयमेव च ॥१६८॥ पनसं नारिकेलं च धात्रीबद्री फलम्। कपित्थं क्षुद्रवृन्ताकमाम्रमातकं तथा।।१६६।। मदनं कुटजादकं मधूकं द्राक्षमेव च। आद्रं कपित्थलीचैव जंबीरं तिंतिणीद्वयम् ॥१७०॥ सीतकन्दृद्वयंचैव नागरं सूरणन्तथा। दीघमूळं कालकं च शाल्मलीकंदमेवच ॥१७१॥ महाशाकं शाल्मलीद्वयमेव च। शुकशाकद्वयञ्चेव सीतारामन्तथैव च ॥१७२॥ एवमादीनि शाकानि पवित्राणि निवेद्येत्। अभक्ष्याणि निषिद्धानि सर्वालाभे विवर्जयेत्।।१७३।। कोद्रवाणि च सूराणि निष्पावं च कुलत्थकम्। कृष्णानि आरनालानि चोत्थकानि तु वर्जयेत् ॥१७४॥ मूलकं तिलपिष्टञ्च नालिकां शियुमेव च। विवंद्धयमलाबुंजपीलुकोशतकंतथा (?) ।।१७५॥ शशणं ष्पह्यश्चन्छद्वरं वटी। वार्त्ताकं प्लक्षत्वक्तकंबिल्व कालिगं तण्डलीयकम् ॥१७६॥ श्लेष्मातकं कोविदारं माद्राशाकं च भौतिकम्। निर्यासानि च सर्वाणि कुम्भानि च तथा हरूम्।।१७७॥ चंचुलिंगुग्गुलुञ्चैव तिक्ताशोकं कलम्बिका। अन्यानि च निषिद्धानि वर्जयेत्सवदा द्विजः ॥१७८॥

शुचौ देशे शुचिर्भूत्वा शाकमूलादिकं गृही। गृहीत्वा शोधयेत्पश्चात्प्रक्षाल्यैव पुनः पुनः ॥१७६॥ तथा पयोद्धियाह्यं गव्यमेव हरेः सदा। आर्ज्यं च तद्भावे तु वर्जयेदितरम्पयः ॥१८०॥ अनिर्दशाहगोक्षीरमवत्सायाश्च वर्जयेत्। एवं निवेद्य देवाय दद्यादाचमनं ततः ॥१८१॥ सकर्प्रं च ताम्बूलं पुष्पमाल्यं समर्पयेत्। दीपै नीराजनं कृत्वा स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥१८२॥ भूय एव नमस्कृत्वा शय्याञ्च (?) विनिवेद्येत्। मङ्गलाशासनंकृत्वाकर्मशेषं समापयेत्।।१८३।। हरेने वेद्यशेषेण पंचयज्ञान्समर्पयेत्। वैदिके छौकिके वापि देवेज्यं जुहुयाद्वविः ॥१८४॥ परितः व्यपरिस्तीर्य समिधौ द्वे विनिक्षिपेत् । आधानोपासनोक्ते तु जुहुयादाहुतिद्वयम् ॥१८५॥ सोमोवस्यातिश्चाग्निरम्नि सोमो तथैव च । द्यावापृथ्वी इन्द्राग्नी इन्द्रो धन्वन्तरिस्तथा।।१८६।। ब्रह्मा च विश्वेदेवाश्च साध्याश्चेव मरुद्गणाः। वसुभ्यश्चैव रुद्रेभ्यः आदित्येभ्यस्तथैव च ॥१८७॥ एतानुद्दिश्य होतव्यमन्नं विष्णुनिवेदितम्। स एष देवयज्ञस्तु मुनिभिः सम्प्रकीर्त्तितः ॥१८८॥ ततः पितृभ्योदातव्यमर्चनादिसमन्वितः । भूतेभ्यश्नबलिंद्द्याद्तिथिभ्यश्च तथैव च ।।१८६।।

तत्रागतेभ्यः सर्वेभ्यो द्दाद्भक्या(शक्त्या)नुसारतः । चौरो वा यदि चाण्डालोविप्रघ्नः पितृघातकः ॥१६०॥ वैश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंप्रहः । दूराद्ध्वान्नआतस्तु वैश्वदेवे समागतः ॥१६१॥ अतिथिन्तं विजानीयात्रातिथिः पूर्वमागतः । अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्त्तते ॥१६२॥ स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। तस्मात्तत्रागतान्विप्रान्पूजयेद्विचारयन् ॥१६३॥ अपृच्छद्गोत्रचरणेन स्वाध्यापकं कथञ्चन। तत्र सुस्थंहरिं ज्ञात्वा पूजयेदविचारयन्।।१९४॥ विशिष्टो वैष्णवोविष्रो गृहं प्रत्यागतोयदि । प्रत्युद्गम्य प्रणम्याद्युः पूजयेत्तम्विधानतः ॥१६४॥ पादप्रक्षालनं कुर्याच्छुभे यावान्त्नरेद्विजः (१)। उपविश्यासने रम्ये मधुपर्केण पूजयेत्।।१६६॥ भोजयेदत्रपान्नाद्यैरतिथीन्श्रोत्रियोद्विजः। आसीमंतुन्नज्वेत् (?) नमस्कृत्वा विसर्जयेत् ॥१६७॥ बन्धुभिर्बालवृद्धाद्यैः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । उपविश्याऽऽसने रम्ये प्राग्वा प्रत्यङ्मुखोऽपि वा ॥१६८॥ मण्डले चतुरस्रे च विन्यसेद्गाजनंशुभम्। स्वर्णं वा रजतं वापि विशुद्धं कांस्यमेव च ॥१६६॥ चतुःषष्टिपलञ्चेव कांस्यं मुख्यं प्रमाणतः । तदर्धेनापि कर्त्तव्यं ततोहीनं विसर्जयेत्।।२००।।

मधुपर्काय (?) कौठजं पत्र ब्रह्ममेव च। प्रक्षमौदुम्बरं वापि मातुलिङ्गञ्च पानसम्।।२०१॥ जम्बू पुन्नागपर्णे वा भाजने तु विशिष्यते। यथा लाभेषु पर्णेषु भुङ्जीया(त)त्युसमाहितः ॥२०२॥ भिक्षां दद्यात्प्रयत्नेन यतये ब्रह्मचारिणे। विष्ण्वर्पितं तु भुञ्जीयात्तीर्थप्राशनपूर्वकम् ॥२०३॥ सम्प्रोक्ष्यपरिषिच्यापःपीत्वा होमं समाचरेत्। अमृतोपस्तरणमसीत्यापः प्राश्य विचक्षणः ॥२०४॥ प्राणेभ्योजुहुयादन्नं पश्चाद्भुञ्जीतवाग्यतः । न वेष्टितशिरोवासाः सिक्तपादोऽबर्हिजानुकरस्तथा ॥२०४॥ न निधायकरं भूमी नाशिरो पिवहस्त्रवात्(?)। न काशे न शयानश्च भुङ्जीयात्तुकदाचन ॥२०६॥ ब्रासशेषं न चाश्नीयात्पीतशेषं पिवेन्न तु । शाकमूलफलादीनि दन्तच्छेदं न भक्षयेत् ॥२०७॥ यस्तु पाणितले भुङ्क्ते यस्तु भुङ्क्तेऽसमन्हितः। प्रसृताङ्कुलिभिर्यस्तु तच गोमांसतः समम् ॥२०८॥ शकुदापोशनं(?)पीतं पानीयं पायसं गृतलवणमेव च। अन्नं हस्ते न भुञ्जीत तत्तुल्यं गोमांस भक्षणम् ॥२०६॥ प्रत्यक्षलवणब्चैय करे च लवणान्विते। द्धि इस्ते न मथितं दीर्घतक्रमयेऽपियत्।।२१०।। विद्यमाने स्वहस्ते तु ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। तोयं पिबति हस्तेन स्व(श्व)मूत्रेणसमं नु तत् ॥२११॥

उद्भृत्यवामहस्तेन यत्तोयं पिबते द्विजः। सुरापानेन तत्तुल्यमेवमाह प्रजापतिः ॥२१२॥ पिवेत्पात्रात्तरोद्विधो (?) नारिकेल फले रसम्। स सुरापी महापापी रौरवं नरकं ब्रजेत् ॥२१३॥ चिलते वासने (?) विप्रो विनार्द्र करपाद्कः। दक्षिणास्यो हि यो भुङ्क्ते महायज्ञ फलं लभेत्।।२१४॥ एवं भुषत्वा विधानेन पश्चात्संप्राशयेज्ञलम्। अमृतापिधानमसीति मन्त्रेणापो द्विजोत्तमः ॥२१५॥ अक्कोच्छिष्टं समादाय सवस्मात्किंचिदाहरेत् (१)। त(उ)च्छिष्टभागदायेभ्यः सोदकं निर्वपेद्भवि ॥२१६॥ उत्थाय सम्यगाचामेत् भोजनान्तेति संस्थितः । मुद्गादिचूर्णमृद्भिर्वा जलैः संशोधयेत्करौ ॥२१७॥ काष्ठेन जलगण्ड्षेवेक्टां संशोधयेत्ततः। द्विराचम्य विधानेन सुखासीनः समरेद्धरिम्।।२१८।। इतिहासपुराणानि स्वाध्यायं च पठैत्ततः। अस्तंगते दिनकरे सन्ध्यां कुर्वीत पूर्ववत् ॥२१६॥ ततः सम्पूजयेद्देवं पूर्ववत्सुसमाहितः। अष्टाक्षरविधानेन पूजयेद्द्विजसत्तमः ॥२२०॥ अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीरुकारेण चीच्यते। मकारेणोच्यते जीवस्तंयोदीस उदाहुराः । १२२१।।

तमसः परंगतस्या विष्णोर्नारायणस्य वै । नरो नारायणः साक्षात्सो धनगतिरीरितः।।२२२।। तस्मै तु नित्य को (१) कार्य प्रार्थनां तदनन्तरम्। चतुर्थ्य चोच्यते सर्वदेशकालेषु धैववहि (सर्वथा ॥२२३॥ एवमर्थं विदित्वैव ऋषिं छन्दोऽधि दैवतम्। न्यास मुद्रादिकं पश्चात्कृत्वा विष्णुं समर्चयेत्।।२२४॥ कुद्धाक्त (?) यमहोक्वाय तथैव च। च ूक्वाय(?)सहस्रोत्काय पचसिष्टे तुक्षैवप्रपृहृष्टो तदनन्तरम् अष्टाक्षराण्यष्टदिक्ष यथा सन्यन्यसेद्बुधः। एवं न्यासविधिं कृत्वा पूजां पूर्ववदाचरेत्।।२२६॥ क्षीराज्यशर्करोपेतं नैवेद्यन्तु समपंयेत्। ततः स्तुत्वा नमस्कृत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्।।२२७। सम्यक्श्लक्ष्णतरे रम्ये पर्यङ्के पुष्पशोभिते। स्वापयेद्रमयासाद्धं परसुपारमणीयया (?) ॥२२८॥ मंगलाशासनं कुर्यात्तूर्यघोषपुरस्सरम्। नामानि कीर्त्तियत्वाऽथ सायंहोमं समाचरेत्।।२२६।। अतिथीन्स्तर्पयित्वाऽथ स्वयं भुञ्जीत पूर्ववत्। आचम्य प्रयतो भूत्वा स्वाध्यायाध्ययनम्पठेत्।।२३०॥ अन्यत्र देवायतनाच्छयीत नियतात्मवान् । एवमाराधयेद्दे वप्रति (मां) नित्यमतन्द्रितः ॥२३१॥ अथ नैमित्तिकं वक्ष्ये हरेराराधनं द्विजाः। मन्दवारेतु सायाह्रे (सायाह्नं) विधिवित्पूजयेद्धरिम् ॥२३२॥

गन्धपुष्पादिभिर्देवं धूपदीपनिवेदनैः। फलैश्च भक्ष्यभोज्यौश्च गीतवादित्रनर्त्तनैः ॥२३३॥ अर्चयेदच्युतं भक्त्या यथावित्तानु सारतः । एकादश्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरपि ॥२३४॥ अर्चयेज्ञगतामीशं पूजाजागरणादिभिः । प्रभाते विमले स्नात्वा द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्।।२३५।। अर्चयेन्मालतीपुष्पैःपयःस्नानं समर्पयेत्। ब्राह्मणान्भोजयेद् भक्त्या स्वयं कुर्वीत पारणम्।।२३६।। वैष्णवर्धे तु पूर्वाह्वे पूजयेत्सर्वदा द्विजः। सेवन्तीकुसुमैर्दिव्यैर्धूपदीपैर्मनोहरै: ॥२३०। निवेद्येच द्ध्यन्नं पानं च शर्करायुतम्। मध्यान्हे पौर्णमास्यां वा पुन्नागैश्चम्पकैरपि ॥२३८॥ पूजयेदच्युतं भक्त्या शुद्धान्नं विनिवेदयेत्। रात्री सम्पूजयेत्तस्यां महिकाद्यसुमैः शुभैः ॥२३६॥ निवेद्येद्रौप्यपात्रे पायसं शर्करान्वितम्। अमायान्तु विशेषेण मासि मासि प्रपूजयेत् ॥२४०॥ पूजयोत्कुसुमैः कुन्दैः करवीरैः सपाटलैः। पिण्डयज्ञविधानेन अर्घ्यावाहनपूर्वकम् ॥२४१॥ भोजयेद्ब्राह्मणान् भक्त्या पितृनुद्दिश्य स्वशक्तितः। पितृरूपं हरिं तत्र प्रीणात्वितिवै (१) ब्रुवन् ॥२४२॥ कुर्याच्छ्राद्वविधानेन विष्णोराज्ञामनुस्मरन्। प्रसादतीर्थे दद्याद्वे पितृभ्यश्च विशेषतः ॥२४३॥

प्रहणे रविसङ्घान्तौ शक्त्या देवं प्रपूजयेत् । तत्काळसंभवैः पुष्पैः धूपदीपैर्निवेद्नैः ॥२४४॥ तपोमासि सिते पक्षे द्वादश्यां च विशेषतः। वाराहरूपिणं देवं सम्यक् तत्र प्रपूजयेत् (?) ॥२४४॥ अपूर्यः मंठकाद्यैश्चभक्षभोज्यनिवेद्नैः। भक्त्या सम्पूजयेद्देवं ततः सम्पूजयेत्पितृन् ॥२४६॥ ततः ( श्च तर्पणं ऋष्वा पुनः ) सम्पूजयेद्धरिम् । पूजयेत्कुमुदैः शुभ्रैः पुण्डरीकैस्तथोत्पलैः ॥२४०॥ कुसरं मुद्गसूपं च नैवेद्यं च निवेद्येत्। प्राजापत्यर्क्षसंयुक्तं कुच्छा सा तु शिवाष्टमी ॥२४८॥ सा जयन्तीति विख्याता त्रिषु छोकेषु विश्रुता। तस्यामुपोष्य विधिवच्छक्त्या सम्पूजयेद्धरिम् ॥२४६॥ जयन्त्यामुपवासश्च महापातकनाशनः । स कार्यश्च यथाशक्त्या पूजनीयश्च केशवः ॥२५०॥ बालकृष्णं विधानेन भानुरुतुंगसंस्थितम्। पूजयेद् विविधेः पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ॥२५१॥ नैवेद्यं विविधः श्लक्ष्णेः गुड़ाद्यः कुसरैरपि। रात्रौ जागरणं कुर्याद् गीतवादित्रनिःस्वनैः ॥२५२॥ इतिहासपुराणानां पठनैः श्रवणैरपि। प्रभाते (विमले) स्नात्वा विशिष्टे वैंड्णवैःसह ॥२५३॥ पूर्ववत्पूजयेदेवं ब्राह्मणांश्चेव भोजयेत्। स्वयं च पारणं कृत्वा विष्णुमेवं प्रपूजयेत् ॥२५४॥

सामगानेर्नु त्तगीतैस्तूर्यघोषैः समाहितः। निवेश्य कुर्षा दोलायां तोलयेद् भगवत्परः ॥२५४॥ अपूपान्शर्करोपेतान् निवेद्य विनिवेशयेत्। एवं सम्पूजयेहेवं वर्षे वर्षे च वैष्णवः ॥२५६॥ मासि चैत्रे शुक्लपक्षे नवम्यां च पुनर्वसी। कौराल्यायां समुत्पन्नो विष्णुः काकुत्स्थ इतीरितः ॥२५७॥ तस्यां स्नानोपवासाद्यैः पूजाजागरणादिभिः। अर्चयेद् गन्धपुष्पाद्यैगीतवादित्रनर्त्तनैः ॥२५८॥ अवो (महो) त्सवं प्रकुर्वीत कृष्णजन्मनिवन्नरः। श्रवणेन समायुक्ता मासे भाद्रपदे सिता ॥२५६॥ द्वादशी सा महापुण्या नाम्ना तु विजया तिथिः। तस्यां स्नातो विधानेन सर्वतीर्थफलं लभेत्।।२६०।। दानोथवा(दानन्तथा)महोमाद्यं(महामन्त्रं)सर्वमानन्त्यमरनुते वामनं पूजयेद्विष्णुं काश्यपेयं सनातनम्।।२६१।। कुटजैहीमस्तुलस्याः कोमलैर्दलैः। द्ध्यन्नं फलसंयुक्तं तथैव च गुड़ोदनम् ॥२६२॥ भक्त्या सम्पूजयेहेवं विप्रान् सम्भोजयेत्तथा। कार्तिके मासि नियमात्सायं संध्यासमागमे ॥२६३॥ अर्चयेन्मालतीपुष्पैस्तथा रक्तोत्पलैरपि। तिल्तैलसमन्वितान् ॥२६४॥ दीपानिर्वापयेत्तत्र सुहृद्यम्पायसान्नं च नैवेद्यम्विनवेद्येत् । पूजयेदरुणोद्ये ॥२६४॥ निरन्तरंचतुर्मासे

तूर्यघौषेनु त्यगीतैरछज्ञचामरसंयुतैः। अपूपान् घृतपक्वांश्च शर्कराश्च समर्पयेत्।।२६६॥ शाल्यन्नं द्धिसंयुक्तं कद्लीफलसंयुतम्। भक्त्या निवेदयेच्चैव मासमेकन्तु वैष्णवः ॥२६७॥ पूजयेद्धरिपञैश्च चंपकैर्बकुलैरपि । शयने वाघ न कुर्यादुत्सवं पंचवासरम्।।२६८॥ वादिजैर्नु त्यगीताद्यै दींपैर्नानाविधैः सदा । फलैश्च विविधैर्भक्ता शक्त्या देवं च पूजयेत्॥२६६॥ प्रतिमासे पौर्णमास्यां काळाण्य। दिनिमिष्टापि । महोत्सवं प्रकुर्वीत जपहोमार्चनादिभिः॥२७०॥ परिशोध्यं च गंधाद्यैः शीतलैस्तर्पयेज्जलैः। तौरणैर्विविधैः रम्यैरलङ्कर्वीत वर्त्मसु ॥२७१॥ रम्ये निवेश्य देवेशं पान्क्म्त्रजशोभितैः। शंखभेरीनिनादैश्च स्तोत्रगीतैश्चनृतनैः ॥२७२॥ विधिवद्र्पयेद्न्नं देवं वद्भि (?) वैष्णवैः। सहवाराणैः(१)व्यद्नैरश्वे दीपिकाभिः समुज्ज्वलैः ॥१७३॥ महोत्सवे सर्वत्रार्थव (?) सम्पूजयेद्धरिम्। वैष्णवेषु यथाकाले आगतेषु महात्मसु ॥२७४॥ तत्राप्येवं विधानेन कुर्वीतोत्सवमुत्तमम्। तत्कालसम्भवैर्द्रव्यैर्थथाशक्त्यानुसारतः ।।२७४॥ उत्सवं वासुदेवस्य कुर्वीत श्रद्धयान्वितः। पुष्पेः फलोपहारैवां कुर्यादास्तिक्यभावतः ॥२६६॥

उत्सवे वासुदेवस्य सृष्टासृष्टिर्न विद्यते।

उत्सवे नासुदेवस्य यः स्नाति स्पर्शरांकया।।२७७।।

स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरकेषु च।

समाजमंत्रवीथीषु कृ(ग)त्वा वाऽऽचमनं चरेत्।।२७८।।

तथोत्सवे हरिद्राद्यं विकीणांगीथी वैष्णवः।

महाभागवतानो पुष्पः स्नायादपांशुभिः।।२७६।।

न स्नायाच्छन्नगात्रोऽपितथार्यक्ष जलैः शुभैः।

नित्यनैमित्तिकेष्वेव विष्णोराराधनक्रमः।।

पुरा यथोक्तविधिना या वै प्रोक्ता द्विजोत्तमाः।।२८०।।

श्रीविशिष्टः

अमायामपराह्ने तु पितृयज्ञं समाचरेत्।
स्नात्वा यथोक्तविधिना पूजियत्वा जनार्दनम्।।२८१॥
स्थापियत्वा चरुं वहीं स्थाल्यां ब्रीहिमयं शुभम्।
वन्हेर्दृक्षिणतः स्थाप्य चाभिघार्य श्रुवेण वै।।२८२॥
वहिद्यासाद्धार्य (१) परिस्तीर्यापसव्यवत्।
इध्माधानं ततः कुर्यादाघारौ चक्षुषी तथा।।२८३॥
त्वसोऽथ इतिसूक्तेन मधुव्वात इतिभृचा।
अभिधानं विधानेन जुहुयात्प्रत्यृचं चरुम्।।१८४॥
प्राचीनावीतिना हुत्वा शेषं कर्म समाचरेत्।
अमेर्दक्षिणतः पिण्डान्दत्त्वा च निर्वपेत्।।२८६॥
गोमयेनोपलिप्याऽथः मृण्डलं वर्त्तुलं शुभम्।
तिस्मिन्वकीर्यं सितलान्कुशानास्तीर्यं मण्डले।।२८६॥

दक्षिणात्रेषु दर्भेषुदचाइरि (?) तिलैः सह। श्रुधं तायित इति (?) तिलं दद्यात्क्रमेणतु ॥२८०। अंजनादुञ्जनंदुचाद्धिरण्यं चैववाससी । नमोवः पितर इति। उपस्थानं जपेत्पितृन् ॥२८८॥ तान्पिण्डान्निक्षिपेद्ग्री नद्यांवाऽपि शुभेजले। आहूयब्राह्मणान्पश्चात्पितृयज्ञार्थसिद्धये ॥२८६॥ पित्र्यर्थं देवतार्थं च शक्त्या वाऽथ निमन्त्रयेत्। द्दी देवे ब्राह्मणी प्रोक्ती त्रयः पित्र्ये तथैव च ॥२६०॥ एकं वाऽपि यथाशक्या ब्राह्मणं वै निमन्त्रयेत्। कुशासनेषु चांचाता (तान्सर्वान्) यथाईमुप वेशयेत्।।२६१ प्राङ् मुखो दैवते प्रोक्तः पित्र्ये वोदङ् मुखस्तथा। उपविश्यासनेदेवं तत आवाह्येद्द्विजान्।।२६२।। पूर्वमावाहयेद्दे वान्विश्वदेवास इत्यृचा। यवान्विकीर्य परितः पात्रे कुशसमन्विते ॥२६३॥ शन्नोदेवीःक्षिपेद्वारि यवोऽसीतियवांस्तथा। या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तैनार्घ्यं निवेदयेत् ॥२६४॥ पश्चात्सम्पूजयेच्छक्त्या गंधपुष्पाक्षतादिभिः। प्राचीनावीकःपश्चात्पितृनावाहयेत्तथा ॥२६५॥ अपहता इति तिलान्विकीय च समंततः। पूर्ववत्स्वकरे पात्रे दृत्वा तिलयुतं जलम् ॥२६६॥ उषंत्वेति चारु च जप्त्वाऽर्घ्यं विनिवेद्येत्। पूर्ववद् गंधपुष्पाद्यैः पूजयेत्मुसमाहितः ॥२६७॥

मण्डले चतु रस्रे ति विन्यसेद्वाजनं शुभम्। पितृणां निमित्ते तु द्दाद्वाजनं तिलसंयुतम् ॥२६८॥ पूर्वोक्तानि च पर्णानि रार्णानि रजतानिच। प्रक्षाल्य मण्डले दत्वा पात्रे प्रक्षालनं चरेत्।।२९६॥ महामाहानामघेवं (?) कुर्यादावाहनादिकम्। पतीनांयतिनासाधँ (?) विनाभ्युद्य कर्मणि ॥३००॥ उपस्तीर्य घृतम्पाञे दद्याद् गव्यमतन्द्रितः। हरेनिवेदितं दद्यात्सर्वमानन्त्यमश्नुते ॥३०१॥ यवासंगुड्मेधाज्यनाद्रं कं कदलीफलम्। महाशाकं कालशाकं द्यात्कृशरं तथा ॥३०२॥ परिस्तीर्य कुशैः पात्रं परिषिच्य जलेन तु । आपोशानक्रियापूर्वं भोजयेत्तान् समाहितः ॥३०३॥ अभावे पितृयज्ञे तु पिण्डांस्तान् विनिक्षिपेत्। द्द्यादाचमनं तस्मात्त्वधाकारमुदाहरेत् ॥३०४॥ द्त्वा तु दक्षिणां शक्यावाजेवाजेत्यृचं जपेत्। प्रदक्षिणानमस्कारैस्ततो विप्रान्विसर्जयेत् ॥३०४॥ एवं (श्राद्धं) विधानेन माता पित्रोर्म् तेऽहनि। प्रतिसम्बत्सरं कुर्यात्पितृयज्ञादि पूर्ववत् ॥३०६॥ तथा नांदीमुखंश्राद्धं कुर्याद्वे पितृदेवतम् । प्रदक्षिणावर्त कुर्यादत्रोपवीतिना ॥३०७॥ (होम) पितृयरां(?)वर्जियस्वा सर्वं कर्म समाचरेत्। मातृश्राद्धं तुपृर्वं स्यात् पितृणां तद्नंतरं ॥३०८॥

ततो मातामहानां च वृद्धं श्राद्धत्रयं सपृतं। युग्मानेव हि सर्वत्र ब्राह्मणान्विनियोजयेत् ॥ ३०६॥ उपवेश्य प्राङ्मुखान्सर्वान् पूर्ववत्पृजयेद्द्विजान्। तिलांस्तु वर्जयेत्तत्र सर्वं कुर्याद्यवैरपि ॥३१०॥ भोजयेदन्नपानाच हुच ैश्च व मनोहरै: । पयैश्चानिवयेत् (गायसैर्निमर्येन्)पिण्डानपि कर्कन्धुमिश्रितान् ॥ द्द्यादुद्कप्रणवं (?) वापिसर्वमंत्र समाचरेत्। आवाहनाम्रोकरणरहितं (१) ह्यपसव्यमनु ॥३१२॥ एकोहिष्ट रकाध्यभेकपिंडा (१) द्विधा द्विधा। इ तिल मिश्रितं (?) ॥३१३॥ अभिरम्यतामितिवद्नु कुर्याद्य विसर्जनम् । तिलेर्युतं सोदकुम्भं द्याद्दक्षिणया सह ॥३१४॥ पितृ मातृ गुरु भ्रातृ सुतमातामहाद्यः । संस्कार्याः पिण्डमेवैन(१) यदि पंचत्वमागताः ॥३१५॥ एवं शरीरं संस्नाप्य आच्छाच शुभवाससा। उपलिप्ते शुभे देशे स्थापयित्वा कुशान्तरे ॥२१६॥ चतुरस्रं शुचौ देशे कुर्वीत शुभमंडलम्। तिसमन्नुॡखलं स्थाप्य परमात्मेति वैजपेत् ॥३१७॥ अवहन्याद्धरिद्रां तु शुभचूर्णमयां शुभाम्। प्रवाप्य केशश्मश्रु स्वयं स्नात्वा विधानतः ॥३१८॥ अर्चयेद्गंधपुष्पाद्ये वेदसं हरिमच्युतं। गोभू (वस्न) हिरण्याद्यैः पूजयेद् ब्राह्मणंसदा ॥३१६॥ 358

पितरोपासनं कृत्वा शिविकां कारयेच्छ् भाम्। प्रेतस्योद्वहनार्थन्तु वाहकान् वरयेच्छुभान् ॥३२०॥ वाहकेषुनलब्बेष कृष्णानडुहयोजयेत्। निवेश्य गोरथे प्रेतं (?) दाहदेशमनु जपेत् ॥३२१॥ हर्यपित हरिद्रादि गन्धमाल्यविभूषणैः। अलङ्कुत्य यथाप्रेतं दाहदेशं निवेद्येत् ॥३२२॥ गृहीत्वोपासनं तत्र विशिष्टे क्रीनाणैः सह । प्रतमादायगच्छे युः जपेद्वै वेय्संहिताम् ॥३२३॥ हरिद्रां विकिरन्मार्गे गीतवादित्रसंयुतः। दाहदेशं व्रजेत्सम्यग्वर्जयेद्रोदनं तथा ॥३२४॥ प्रेतस्य दहनार्थन्तु खनेत्कुण्डं सुशोभनम्। सगोमयेनोद्केन सम्प्रोक्ष्य च विशोधयेत्।।३२४॥ शमीपर्ण तिलैः मिश्रितोयैः (?) सम्माजयेत्ततः। काष्ट्रेश्च याज्ञिकै: शुद्धै: स्थिति कुर्यात्प्रयत्नतः ॥३२६ कृष्णाजिनमथास्तीर्य तस्मिन्त्रतं निवेशयेत्। घृतानुलेपनं कुर्यात्प्रेतदेहे तु सर्वतः ।।३२७।। तिलेईर्भेनिधायाथ तस्मित्रप्ति विनिक्षिपेत्। क्रव्याद्मिति ऋचं जप्त्वा द्याद्प्ति तथोरसि ॥३२८॥ प्रज्ज्वालय वन्हि दभैंस्तु परिस्तीर्य तिले: सह। पर्युक्षणं जलैः कृत्वा पात्रसादनमाचरेत् ॥३२६॥ आसादनं च पात्राणां पितुर्दक्षिणतस्तथा। इममग्नेत्यृचंजप्त्वा चमसा सादनं ततः।।३३०।।

आज्यसस्कारणं (?) कृत्वा तूष्णी मिध्म निधाय च। द्याविनावीतिना तत्र कार्यं सर्वमशेषतः।।३३१।। परिस्तरणपर्युक्षं सर्वं तत्रापसव्यवत्। तूष्णीमेवात्र जुहुयादाघारावाज्य (१) भागकौ ॥३३२॥ चतुराज्याहुतीस्तत्र होतव्यास्तु स्रुवेण वै। अग्निः कामोऽथ लोकश्च देवताः समुदीरिताः ॥३३३॥ एतानुद्दिश्यजुहुयादाज्यं तत्र समाहितः। तद्भावेतिवचरुणा (?) अन्यैर्वायाज्ञिकैः शुभैः ॥३३४॥ हुत्वा मन्त्रेण जुहुयाद्दशवारं समाहितः। हुत्वाथासौस्वष्टकृतं योऽग्नि (?) मितैवैत्यृचा ॥३३४॥ प्रायश्चित्ताहुती हु त्वा होमशेषं समापयेत्। द्द्यमानं ततः प्रेतं कुशौश्च जुहुयात्ततः ॥३३६॥ प्रत्यृचं प्रणवाद्यन्तं जुहुयाद्वै पृथक् पृथक्। एवं प्रदहनं कृत्वा तमग्नि शमयेज्जलैः।।३३७॥ शमीपर्णैः तिलै स्तोयैः शान्तिकेतितृचं जपेत्। अस्थीनि संचयित्वाथ शुभे तोये विनिक्षिपेत्।।३३८॥ तीर्थे नद्यां हुदे वापि निक्षिप्य स्नानमाचरेत्। ततस्तिलोद्कंद्स्वा यावाणे (?) द्यपसव्यवत् ॥३३६॥ उचार्य नामगोत्रे तु पित्रे द्दाज्जलाञ्जलिम्। पाचियत्वा चर्रं तत्र दद्यात्पिण्डं कुशोत्तरे ॥३४०॥ निक्षिप्य तज्जले स्नात्वा स्वगृहं प्रविशेत्ततः। श्राद्धमस्मैप्रकर्ताव्यमेकोहिष्टं विधानतः ॥३४१॥

आममेवात्र दातव्यमन्नं तु प्रतिविध्यते । आवाहनामी करणं वैश्वदेवं च वर्जयेत् ॥३४२॥ पाद्यार्घ्यगन्धपुष्पाद्यैरर्चयेद्पसव्यतः। भोजनाद्विगुणं त्वामं द्यादाज्यादि संयुतम् ॥२४३॥ शर्करासूप छवणं वस्त्रहेमतिलानि च । द्याच दक्षिणां राक्त्या ततो विप्रान्विसर्जयेत् ॥३४४॥ अधः शायीब्रह्मचारी तथैव नियताशनः। नित्यं स्नात्वा विधानेन द्द्यात्प्रे ते तिलोद्कम् ॥३४५॥ एकोत्तरेण वृद्ध-या तु दद्याइशदिनेषु च। एकैकं प्रत्यहं पिण्डं द्वाद्वे प्रयतो बहिः ॥३४६॥ श्राद्धन्तु प्रत्यहं कृत्वा पूर्वत्र दशवासरम्। दशमेऽहनि सम्प्राप्ते सर्वमेव समापयेत्।।३४७॥ स्नात्वा तिलोदकं दस्वा तत्राशौचं निवर्त्त येत्। मङ्गलद्रव्यसंयुक्ताः प्रविशेयुः स्वमालयम् ॥३४८॥ दूर्वाक्षतान्सर्वपाश्च वृतक्षीरमधूनि च। आदाय पूर्णकुम्भञ्च प्रविशेच गृहं प्रति ॥३४६॥ द्शाहं ब्राह्मणानान्तु राज्ञां द्वाद्शवासराः। पञ्चादशाहं वैश्यानां शूद्राणामेकविंशतिः ॥३५०॥ आशौचं पिण्डदानादि कर्त्त व्यं हि यथोक्तवत्। अमंत्रकेण शूद्राणां सर्वकर्म विधीयते ।।३५१॥ एवं दशाहं निर्वर्त्य गृहशुद्धि समाचरेत्। मृण्मयानिच भाण्डानि सर्वाण्यपि परित्यजेत् ॥३५२॥

एकाद्शेऽन्हि सम्प्राप्ते स्वस्तिवाचनमाचरेत्। सम्पूज्य विधिवद्विष्णुं गन्धपुष्पादिभिद्विजः ॥३५३॥ पायसापूपहृद्यान्नपानकादि निवेद्येत्। आहूय ब्राह्मणान्परचाच्छ्राद्वाय विनिमन्त्रयेत् ॥३५४॥ वृषमथो (प्यु) त्सृजेत्तत्रनीलं लोहितमेव च। अग्निसंस्थापनं कुर्यादुपलेपादिपूर्वकम् ॥३५५॥ इध्याधानाज्य भागी च हुत्वा होमं समाचरेत्। चरुणा पायसेनापि यावकेन तथैव च ॥३५६॥ इन्द्रं सोमं च रुद्रं च जुहुयाद्त्र देवताः। परोमात्रेति सूक्तेन पश्चादाज्यं श्रुवेण तु ।।३५७॥ होमशेषं समाप्याथ चक्रेणैवांकयेद् द्वयम्। परिणीय ततो वन्हिमुत्सृजेत्तु वृषं ततः।।३५८॥ माता रुद्राणा मिति ऋचं जपित्वेवौत्सुजेद् वृषम्। पूजयेद्वाह्मणान्सम्यक्पाद्याद्यांचमनादिभिः ॥३५६॥ षोडशैव तु पिण्डांस्तानेकोद्दिष्टविधानतः। आचान्तान्स्तोषयेद्विद्वान् दक्षिणाभिः स्वशक्तितः ॥३६०॥ उद्कुम्भांश्च द्रवाऽथ प्रणिपत्य विसर्जयेत्। पिण्डांस्तुनिर्वपेदाशु स्नात्वा बन्धुजनैः सह ॥३६१॥ हविष्यं वाग्यतोसकृद्भुक्त्वा भुञ्जीतात्र समाहितः। सपिण्डकरणं कुर्याद्द्वादशेऽन्हि यथोक्तवत् ॥३६२॥ त्रयोदशेऽन्हि वा कुर्यात्त्रिपक्षेवा त्रिमासिके। षण्मासे संवत्सरान्ते वा एकविशेऽन्हि वा तथा।।३६३॥

आमन्त्रय ब्राह्मणान्स्नात्वा हरिविधिवद्चेयेत्। गन्धपुब्पैध्रपद्रोपैने वेद्य विविधेस्तथा ॥३६४॥ सम्पूज्य जगतामीशं वासुदेवं सनातनम्। पार्वणोक्तविधानेन ब्राह्मणानुपवेशयेत् ॥३६४॥ पितृयज्ञविधानन्तु वर्जयेद्देव कर्मणि। कामकालकसञ्ज्ञास्तु विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥३६६॥ देवे द्वौ प्राक्त्रयः पित्र्ये उद्क्तार्थ(?)मेव तु! एवं विप्रान्निवेश्याथ कर्मशेषं समाचरेत्।।३६७॥ गन्धोदकतिलेर्युक्तं कृत्वायाववनुष्टपम् (?)। प्रेतपात्रोद्कं तेषु पितृपात्रेषु योजयेत् ॥३६८॥ पृथक्संयोजयेद्द्धिः संग (च्छ) ध्वमितिश्रचा । ये समाना इति द्वाभ्यां मधुवाता इतिऋचा ॥३६६॥ क्रमेणैभिस्तु संयोज्य पश्चाद्रध्यं निवेद्येत्। अर्चयेद्गन्वपुष्पाद्यं वस्त्रैरात्ररणादिभिः ॥३७०॥ हर्घ्य पितेश्च हृद्यान्नैः सुपक्तैः प्रयतात्मवान्। भोक्तेषु तेषु विप्रेषु दद्यात्पिन्डान्कुशोत्तरे ॥३७१॥ मध्वाज्यतिलमिश्रेण द्यात्पिण्डा (१) न्सक्तुना। पूर्ववत्त्रे तिपण्डन्तु पितृपिण्डेषु योजयेत् ॥३७२॥ आयातांस्तु ततो विप्रान्दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्। उद्कुम्भांस्ततो दस्वा नमस्कृत्वा विसर्जयेत् ॥३७३॥ अत ऊर्ध्वं प्रत्यहं वा प्रतिमासमथापिवा। यावत्सम्वत्सरं द्द्याच्ङ्राद्धमस्मै स्वशक्तितः ॥३७४॥

प्रत्यब्दं वत्सरादृध्वं मातापित्रोर्मृ तेऽहनि । पितृयज्ञविधानेन कुर्याच्छ्राद्धमतन्द्रितः ॥३७४॥ प्रत्यव्दं पार्वणं कुर्यान्मातापित्रोर्मृ तेऽहनि । अन्यथा कुरुते यस्तु ब्रह्महत्यां सविन्द्ति ॥३७६॥ अकृत्वपार्वणं श्राद्धं मातापित्रोर्मृ तेऽहनि । स चण्डालो भवेत्सचो रौरवं नरकं ब्रजेत्।।३७७॥ तस्मात्पित्र्यादिके पुत्रः श्राद्धं कुर्वीत पार्वणम्। अमायान्तु विशेषेण चौलोपनयनादिषु ॥३७८॥ त्रयोदशेऽन्हि सम्प्राप्ते चिल(चौलं)कुर्यात् वैष्णवः। स्नात्वा नद्यां तटाके वा विशिष्टेर्बाह्मणैः सह ॥३७६॥ जपित्वा वैष्णवान्सूक्तान्स्नात्वा सन्तर्पयेत्ततः। नामभिः केशवाद्यैश्च मन्त्रैः सन्तर्पयेद्धरिम् ॥३८०॥ तर्पयेन्नामभिः स्वैःस्वै नित्यमुक्तांश्चवैष्णवान्। ततः स्वमालयं गत्वा विधिवत्पूजयेद्धरिम् ॥३८१॥ देवस्थ पुरतो वन्हि प्रतिष्ठाप्य यथोक्तवत्। इध्माधानादिकं कृत्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत् ॥३८२॥ पौरुपेण तु सूक्तेन पायसं मधुसंयुतम्। आज्यं च जुहुयात्सम्यक्प्रत्यूचम्प्रणवान्वितम् ॥३८३॥ तथैव मन्त्ररत्नेन जुहुयाच्छतसंख्यया। अन्योश्च वैष्णवैर्मन्त्रैः शत्तया च जुहुयात्ततः ॥३८४॥ नामभिः केशवाद्येश्च जुहुयात्सुसमाहितः। स्वै:स्वैश्च नामभिद्वु त्वा नित्यमुक्तांस्तथैवच ॥३८५॥

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्। पश्चात्सम्पूजयेद्विप्रान्केशवाद्यैश्चनामभिः ॥३८६॥ नित्यमुक्तान्त्समुद्दिश्यपूजये द्बाह्यणाञ्छु भान्। गन्धपुष्पैर्घूपदीपैर्वस्त्रैराभरणैः शुभैः ॥३८०॥ भोजयेत्पायसान्नेनशर्कराज्ययुतेन वै। विविधैरन्नपानाद्येवासोऽलंकरणैः शुभैः ॥३८८॥ भोजयित्वा ततः पिण्डान्यथा शक्त्या विनिक्षिपेत्। प्रागम्रेषुच दर्भेषु उपवीतः समाहितः ॥३८६॥ यवैश्चमधुसंयुक्त देद्यात्पिण्डान्पृथक् पृथक्। नामभिः केशवाद्यैश्च द्द्यात्पिण्डान्कुशोत्तरे ॥३६०॥ तथा नित्यारच मुक्तारच नामलिखेव्(लिख्ये व)निक्षिपेत्। पिण्डानग्नौ विनिक्षिप्य विप्रानाचामयेत्ततः ॥३६१॥ आचान्तः पूजयेत्परचात्स्वशक्त्या दक्षिणां तथा। एवं नारायणबल्लि यः कुर्याद्वैष्णवोत्तमः ॥३६२॥ पितरश्च समायान्ति तं द्विष्णोः परमम्पदम्। प्रायश्चित्तमिद्ंगुद्धं पापेषु च महत्त्वपि ॥३६३॥ मरणेषु च (?) द्यायैषु कुर्यादेवं विधानतः। चाण्डाला दुद्कात्सर्वाद्वैद्युताद्ब्राह्मणाद्पि ॥३६४॥ दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मिणाम्। उद्कम्पिण्डदानं च प्रेतेभ्योऽधः प्रदीयते ॥३६४॥ नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यति । एतेषां विद्धि दूर्वेण(पू) मृतानांभूतघातिनाम् ॥३६५॥

एवं नारायणबलिं कृत्वा संस्कारमाचरेत्। पित्राद्यो मृतायस्यभवेयुर्यद्यवैष्णवाः ॥३६६॥ इष्टिं च वैष्णवोकुर्यात्तेषाम्पापविशुद्धये। यः कुर्याद्वेष्णवीमिष्टिम्विधना वैष्णवोत्तमः ॥३६७॥ वैष्णवत्वं प्रयात्वत्र (थ) कुलमेकोत्तरं शतम्। एकाद्श्यां शुक्लपक्षे समुपोष्य द्विजोत्तमः ॥३६८॥ धात्री चूर्णेन लिप्ताङ्गे नद्याध्राणां (?) शुभैर्जलैः। नित्यमुक्तं समेतञ्च देवेशन्तर्पयेद्धरिम् ॥३६६॥ गृहं गत्वा विधानेन पूजयेद्विष्णुमच्युतम्। गन्धपुष्पैर्घूपदीपैर्नेवेद्यै विविधैरपि ॥४००॥ अष्टोत्तरसहस्रन्तु मालतीकुसुमानि च। आदाय तन्मंत्ररत्ने न एकैकम्पूजयेत्क्रमात् ॥४०१॥ अभावे जातिपुष्पाणि कोमलैस्तुलसीदलैः। पद्मौर्वाशत पत्रैर्वा मन्त्रेणैव प्रपूजयेत् ॥४०२॥ जपेचदशसाहस्रं मन्त्ररत्नं समाहितः। रात्रौ जागरणं कुर्यात्पूजयेन्मधुसूदनम्।।४०३॥ सति प्रभाते द्वादश्यां स्नात्वा नद्यां यथाविधि। एकैकमञ्जलिन्द्यान्निस्मक्तरच वैष्णवान् ॥४०४॥ गृहं गत्वा हरेः पूजां प्रकुर्वीत यथोक्तवत्। सुहृग्रेविविधेर्भक्ष्येनैवेद्यं विनिवेद्येत् ॥४०५॥ ततोऽग्निस्थापनं कृत्वा होमं कुर्याद्यथोक्तवत्। इध्माधानादिपूर्वेणजुहुयाद्वे समाहितः ॥४०६॥

तिलैश्च त्रीहिभिः शुद्धैः सिमद्भिः पिप्पलोद्भवैः। तथैवाज्येन चरुणा जुहुयात्कमछैरपि ॥४००॥ प्रत्येकमष्टसाहस्रं होतव्यं तु द्वयेन वै। पश्चाद्वैष्णव सूक्तं तु होतव्यं पायसेन तु ॥४०८॥ आज्येनैवतुहोतव्यं (तथाहित) द्वयेनवै। पश्चात्तुवैष्णवःपश्चादष्टोत्तरशतत्रम् ॥४०६॥ वैष्णव्याचेव गायत्र्या तथा मन्त्रद्वयेन च। नामभिः केशवाद्येश्च तथा संकर्षणादिभिः॥४१०॥ ततः स्विष्टकृतादीनि होमशेषं समाचरेत्। सुपुष्पाणि ततोद्द्याद्देवाय सुरभीणि वै।।४११॥ प्रत्यृचं वैष्णवैः सूक्तैर्नामभिः केशवादिभिः। ततो विप्रान्समाहूय गन्धमाह्यादि भूषणैः ॥४१२॥ पूजयेत्पूर्वातया (वह वं) केशवाद्य श्चनामिसः। भोजयित्वा ततो विप्रान्दक्षिणाभिः प्रतोषयेत् ॥४१३॥ एवमिष्टिम्प्रकुर्वीत वैष्णवींवैष्णवोत्तमः। पितुः पूर्वोक्तविधिना संस्कारं सम्यगाचरेत् ॥४१४॥ वैष्णवेष्टिम्बिधानेन कृत्वा वै द्विजसत्तमः। कुलमेकोत्तरशतम्पुनात्येव न संशयः ॥४१४॥ अकृत्वा वैष्णवीमिष्टि पैतृमेधिककर्मणा। अवैष्णवान्यः संस्कुर्यात्सनरो रौरयम्त्रजेत् ॥४१६॥ अवैष्णवान् पितृन्पश्चात्कुर्यात्संस्कारकर्मणि । अकृत्वा वैष्णवीमिष्टिं रौरवं नरकं त्रजेत् ॥४१७॥

तस्मादिष्टिं विधानेन कृत्वावै वैष्णवोद्विजः। अवैष्णवानां कुर्वीत सर्वमप्योर्ध्वदैहिकम् ॥४१८॥ एकस्मिन्दिवसे यत्र कर्त्तुमिष्टिं न शक्यते। द्वाभ्यां तु चतुर्भिर्वा दिवसैश्च समापयेत्।।४१६॥ तावच संप्रहेद्प्रिं यावदिष्टिः समाप्यते। एकाद्श्यां द्वाद्श्यां वा वैष्णवर्क्षे तथैव च ॥४२०॥ अमायां मन्द्वारे वा एकाद्श्यां शुभेदिने। यस्मिन्वःस्मिन्प्रकुर्वीत वैष्णवीमिष्टिमुत्तमाम् ॥४२१॥ यावत्समाप्यतेयज्ञस्तावद्वे दीक्षितो भवेत्। अधःशायी ब्रद्मचारी तथैव नियताशनः ॥४२२॥ सर्वत्रारम्भदिवसे उपवासो विधीयते। अलभ्यं यत्र यद्भव्यं तत्राज्यं जुहुयाद्बुधः ॥४२३॥ एवमिष्टिम्कुर्वीत वैष्णवीं वैष्णवीत्तमः। क्रियते वैष्णवीष्टिस्तु यस्मिन्देशे द्विजोत्तमः ॥४२४॥ स देशो वैष्णवः प्रोक्तः सर्ववन्धविमोचितः। वैष्णवैः क्रियते यस्मिन्वैष्णवीष्टिर्द्धिजोत्तर्भैः ॥४२५॥ तत्कुळं वैष्णवैः तस्य पावयति (१) नात्र संशयः । तस्मात्तु वैष्णवीमिष्टि कुर्याद्वे वैष्णवोत्तमः ॥४२६॥ कुलस्य पावनार्थाय (र्थंच) देशस्याप्यभिवृद्धये । यहे शे इज्यते सम्यग्वैष्णवी पापनाशिनी ॥४२७॥ दुर्भिक्षं पीड़ा नास्यत्र नास्ति रोगंद्विजं भयम्। यह रो इज्यते सम्यक् स्तूयते वैष्णवी शुभा ॥४२८॥

तेन तुष्टो भवेद वो हरिर्नारायणः सदा।
इद्वा च वैष्णवं यज्ञं कुलमेकोत्तरं शतम्।
उद्घृत्य परमंखानं प्रयात्येव न संशयः॥४२६॥
वशिष्ठ उवाच।

अशौचानां विधिम्बक्ष्ये सर्वेषां मुनिसत्तम ?। त्रिरात्रं दशरात्रं च शावमाशौचमुच्यते ॥४३०॥ दशाहे समतिक्रान्ते त्रिरात्रंशावसृतकम्। तथैवानुपनीतेषुप्रतेष्टाशौचमुच्यते ॥४३१॥ असंस्कृतासु (?) कन्यायासुह्यहमाशौचमुच्यते । क्रनद्विवार्षिकप्रेतं भूमौ च (?) निखनतुदुद्त्र ॥४३२॥ अत ऊर्ध्वन्तु संस्कारो वन्हिना छौकिकेन वै। तूष्णीमेव च संस्कारं तूष्णीं दद्यात्तिलोदकान्।।४३३॥ केशवादीन्समुद्दिश्य ब्राह्मणान्भोजयेत्तद्।। एकोहिष्टविधानेन श्राद्धं तद्धि विसर्जयेत् ॥४३४॥ एतत्तुल्यं तु सर्वेषामतिक्रान्तं तथैव च। अतिकान्तं समस्तं च त्रिरात्रेण समापयेत्।।४३५॥ अतिक्रान्तं तु कर्तव्यो मातापित्रोद्धिजन्मनाम्। उदकं पिण्डदानं च दशाहं सूतकम्भवेत् ॥४३६॥ अलाभे तस्य देहे तु तदास्थीन्येव दाहयेत्। अस्थ्यभावे तु संस्कुर्यात्पालाशसमिधैस्तनुम् ॥४३७॥ दाहियत्वा विधानेन पूर्ववत्सर्वमाचरेत्। दुहितुश्च श्वसुश्चैव स्वगृहे मरणं यदि ॥४३८॥

त्रिरात्रमाशुद्धिः प्रोक्ता पितरत्रैत्वहस्मृतम् (?)। द्शाहाद्वाद्शाहाद्याशीचं सपिण्डानांसमंस्मृतम् ॥४३६॥ पादमेकोवकनानुपत्रा(?) शौचंविधीयते । गुरोस्तु शिष्यसम्बन्धादेहाहः सूतकी भवेत्(?)।।४४०॥ विकर्मणां च सर्वेषां न शौचं मृत सूतकम्। आचार्य च गुरु शिष्य (१) निर्द त्यायि त्रीतं ॥४४१॥ वानप्रस्थब्रह्मचारीयतीनां वे न सृतकम्। अन्तराजन्ममरणे शेषाभि होर्म विशुद्धचित ॥४४२॥ मातर्यप्रे प्रमीतायां अशुद्धौ म्रियते पिता। पितुः शेषेणशुद्धिस्यान्मातुः कुर्यातुपक्षिणाम् (?) ॥४४३॥ शावशौचे समुत्पन्ने सूत्याशौचम्भवेद्यदि । शावेनशुद्ध यते स्तिर्नसृतिः शावशोधनी ॥४४४॥ अन्तर्दशाहे जननात्पश्चाच्चेन्मरणं भवेत्। प्रेतमुद्दिश्यकर्त्तव्याः पिण्डादानादिकाः क्रियाः ॥४४५॥ शावशौचस्यमध्ये तु सूत्या शौचम्भवेद्यदि। पूर्वशेषेण शुद्धिःस्यात्सपिण्डानां न संशयः ॥४४६॥ पित्रोस्तु दशरात्रं स्यात्सूतकंतुविधीयते । अस्पृशत्वं भवेन्मातुरंगस्पर्शनसम्भवान् (?) ॥४४७॥ शावशौचस्यमध्ये तु मरणं च पुनर्भवेत्। पूर्वस्यकुर्याच्छाद्वादि पश्चाद्द्वादशवासरान् ॥४४८॥ दशमेऽहनिसम्प्राप्ते मरणे जनने तथा। नाजर्याद्विदशश्राद्धं पिंडदानानिनिर्वपेत् ॥४४६॥

पितुर्दशाहमध्ये तु मातुः स्यात्प्रसवीयदि। पिण्डोदकक्रियां कुर्याच्छ्राद्वं वाचंविवर्जयेत् ॥४५०॥ पित्रोर्दशाहमध्ये तु भार्यायाः प्रसवो यदि। इतरेण च पुत्रेण कर्तव्याः स्वोदकक्रियाः ॥४५१॥ जननस्य च मध्ये तु जननं तु पुनर्भवेत्। पूर्वस्य नाम कर्मादि कर्त्तव्यन्तुद्विजन्मनाम्।।४५२॥ गर्भश्रावे मासतुल्यानि सा शुद्धिस्तत्रकारणम्। श्रावे मातु स्त्रिरात्रं स्यात्सिपण्डाशौचनंसमृतम् ॥४५३॥ याते (१) यानुर्यथामासं पित्रादिनांदिनत्रयम्। आचतुर्थाद्भवेच्ह्रावः यातः पञ्चमषष्ठयोः॥४५४॥ ऊर्ध्वं दशम एवं स्यात्सर्वेषां सृतकम्भवेत्। योषिते कालशेषः स्यात्सर्वेषां तु इयहंभवेत्।।४५५॥ यावद्त्रामस्यमध्ये तु शवस्तिष्ठत्यसंस्कृतः। <mark>य्रामस्यतावदाशौचं जनने न तु दुष्यति ॥४५६॥</mark> असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रोनिवृत्य बन्धुवत्। विद्युद्वचित त्रिरात्रेण तप्तकुच्छेण वा तथा ॥४५७॥ विशिष्टं ज्ञान सम्पन्नं दहित्वा सौहदंविना। दहित्वा न(च) लभेद्विप्रो महद्यज्ञ फलाधिकम्।।४५८॥ राजानं वा तथा वैश्यं शूद्रं वा ब्राह्मणाधमः। तत्रा (१) शौचकालेन तप्तकुच्छ्रेण शुद्धचित ॥४५६॥ राजकर्मणि राज्ञा च ऋत्विजां यज्ञकर्मणि। दीक्षितानां तापसांच यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ॥४६०॥ तपश्चरणयुक्तानां सद्यः शौचं विधीयते। विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरामृतसूतके ॥४६१॥ परैरन्नम्प्रद्।तव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तर्भैः। यज्ञान्ते तेषु विप्रेषुद्धंतरा मृतसूतके ॥४६२॥ अन्यगेहे तथा चान्तः सर्वे (तु) शुचयःसमृताः। मृताचेत्सूतिका नारी तथैवापि रजस्वला ॥४६३॥ गोमूत्रेण स्नापयित्वा वस्त्रेणान्येन वैष्ट्येत्। कुम्भेन जलमाद्य पंचत्वक्पह्रवैर्युतम् ॥४६४॥ पुण्याद्भिरभिमन्त्र्याथ तेन्नैव स्नापयेद्द्विजः। अन्यवस्त्रेण सम्बेष्टच दाहं कुर्वीत पूर्ववत् ॥४६५॥ सूतके मृतके चैव सन्ध्या कर्म न सन्त्यजेत्। व्योम्नि च हृद्ये वापि मनसा संस्मरेद्धरिम्।।४६६॥ अन्येन कार्येद्धोमं पंचयज्ञान्तथैव च। अजागावोमहिष्याद्याः ब्राह्मण्याद्याः प्रसृतिकाः ॥४६०॥ दशरात्रेण शुद्धिः स्यादितरन्तु विसर्जयेत्। शुद्धाभर्तु(१ रचतुर्थेऽन्हि स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥४६८॥ दैव (अन्य) कर्मणि (नारी च)तृतीयेऽहनि शुद्धचित । तथा विंशति रात्रेण सृतिका यज्ञकर्मणि ॥४६६॥ मृते भर्तरि यानारी सृतिका वा रजस्वला। चित्पप्रिसंप्रदेत्तावत्तस्यानंग (?) समोन्यये ॥४७०॥ अर्थ रात्राद्धेपूर्वा सूतके मृतके तथा। ऊर्ध्वचेत्तत्पराघाद्या तथा रजिस सूतके ॥४७१॥

चण्डालस्पर्शनेसद्यः सवासा जलमाविशेत्। प्राणायामत्रयं कृत्वात्रिः पठेद्घमर्पणम् ॥४७२॥ सावित्रन्तु जपेत्वत्र शतममष्टोत्तरं द्विजः। पञ्चगव्यन्तु सम्प्राश्य तु (ततः) स्नात्वा विशुद्धति ॥४७३॥ चण्डालपतितं चापि तथा युगमान्तरंत्यजेत्। तद्वीक्त्सन्निकर्षातु सवासा जलमाविशेन्।।४७४॥ अत्यन्तविषमे देशे युगद्रयमुदः इतम्। रजस्वलां सृतिकां च श्वानं काकंच गर्दभम् ॥४७४।: कुक्कुटं विड्वराहं च पूयपाषण्डिनं तथा। बहिर्देवलकं स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत्।।४७६॥ मद्यमांसे च विण्मूत्र चितिं तत्काष्ठमेव च। मानुषाष्ट्रियाश्रुतं (?) यत्कितवं प्रतिलोमजम् ॥४७७॥ जलकेनं नीलवस्त्र करकाश्म (?) तथैव च। उच्छिष्टं मानुषं क्षीरं (ष्ठी) धीवनं शुक्लमेव च ॥४७८॥ छत्राकं च कलञ्जञ्च पलाण्डुं गृञ्जनन्तथा। तेषां स्पर्शनं कृत्वा यद्यत्स्पृशति मानवः ॥४७६॥ तस्यापि तत्स्पृष्टितश्च (?) स्नानमाहुर्मनीषिणः। उर्ध्वन्त्वाचमनं प्रोक्तं वारुणीभिश्च भाजनम् ॥४८०॥ अत ऊर्ध्वन्तु सावित्र्या जपेनैव विशुद्धचित। भोजने कर्म मध्ये वा(?)प्योत्वाखु स्पर्श सम्भवेत् ॥४८२॥ स्नानेनैव विशुद्धिः स्याद्न्यत्राचमनं चरेत्। उच्छिष्ट्रेनापि चान्योन्यं स्पर्शनन्तु भवेद्यदि ॥४८३॥

सचैठन्त्भयोः स्नानं चरेत्(?) एकस्यैवेतरत्रतु । नाभेरधः शुनोह्येव स्पर्शनन्तु भवेद्यदि ॥४८४॥ अध (स्तात्) प्रक्षालनं प्रोक्त मूर्ध्वं स्नान मुदाहृतम्। पाखिण्डनं च पतितमुन्मत्तं शठहारिणम् ॥४८५॥ अवैष्णवं द्विजं सृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत्। मैथुने प्रतिधूमे च वान्तेवाक्षरकर्मणि ॥४८६॥ उद्दिष्टं न तथा शुद्धचे त्सद्यः स्नानं समाचरेत्। रजस्वलायाः यदि चेत्संसर्गे (?)स्वरवारय ॥४८०॥ तावत्तिष्ठे न्निराहारः स्नात्वा गव्यं पिबेत्तु सा। अन्योन्य स्पर्शने तासां ब्रह्म कूर्चं विशोधने ॥४८८॥ रजस्वलां सृतिकां वै यो मोहान्में थुनञ्चरेत्। त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचित ॥४८६॥ कर्मारिं तक्षकं व्याघं नापितं रजकन्तथा। अन्यान्त्रामान्त्यजान्सृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥४६०॥ सौवर्णरौप्य वासोऽरमवारिजानां तथैव च। रज्जुशाकफलादीनां तथा विदलचर्मणाम् ॥४६१॥ यज्ञियानां च पात्राणां क्षालनाच्छुद्धिरिष्यते। तथैव तृणकाष्ठानां क्षालनाच्छुद्धिरिष्यते ॥४६२॥ भस्मना कांस्यलौहाद्याः ताम्रमाम्लेन शुद्धचित । दन्तदारुशिलाशृङ्गमयानां क्षालनंस्मृतम् ॥४९३॥ तथैव फलजातीनां गोपाले (?) घर्षणात् शुचिः । आविकं कौशिकं क्षीमं तथैव(?)कृत्तयादिकम्।।४६४॥

श्रीफलारिष्टकयुतं गोमूत्रेणैव मार्जयेत्। आतपेनाग्निवपिशानाशोयित्वा(?) विद्युद्धचित ।।४६५॥ भानात्सेकात् शोषाद्वर्षात्तर्थैव च (?)। हाभौत्वाताच दहनात्तथार्कगोकर्मणाचिरात् (?)॥४६६॥ नदीवेगेनशुद्धिःस्यात् तटाकं जलपूरणात्। वापीकूपह्रदानां च खननाज्जलसर्जनात् ॥४६७॥ रुणगुल्मतरूणां च मार्गाणामर्करश्मिना । वायुना वापि ग्रुद्धिः स्यात्सस्यानिंहे वसंस्थितः (?) ॥४६८॥ रथ्याकर्दं मतोयानि पक्के ष्टकचितान्यपि । कार्पासत्लतन्त्नां शोषणाच्छुद्धिरिष्यते ॥४६६॥ सद्यः शुद्धिः पशूनां च तथैव मृगपक्षिणाम्। बहूदकं तु शुद्धंस्थान्मलमूत्रावसेचनात्।।५०१॥ कारुहस्तः शुचिः पण्यं भैक्ष्यंयोषिन्मुखन्तथा। सौवर्णं राजतम्वापि चण्डालांगेषु च संस्थितः ॥५०२॥ वन्हिनाप्रदहित्वैव पुनराकारमाचरेत्। सूतिकाद्यंग(?) संस्थिता क्षालनाच्छुद्धि रिष्यते ॥५०३॥ सौवर्णानि च पात्राणि तथा रौप्यमयानि च। चण्डालाद्यं स्तुभुक्तानां पुनराकारमाचरेत्।।५०४॥ स्र्तिकाद्यै स्तुभुक्तानि रवनित्वामी प्रतापयेत्। शूद्राचै रिपभुक्तानां तापनं क्षालनन्तथा ।।५०५॥ शुनकोपहते पात्रे हैमे वा रजते तथा। गोमृत्र क्षालनम्त्रोक्तमितरत्र तु वारिणा ॥५०६॥

द्रव्यमात्रन्तु सर्वत्र क्षालनाच्छुद्रमुच्यते। मणिप्रवालमुक्तादि चण्डालादौ धृ तम्भवेत् ॥५०७॥ पश्चरात्रन्तु द्रव्येषु निक्षिप्य क्षालनाच्छुचिः। सर्वत्र स्पर्शमात्रेण क्षालनं गव्यवारिभिः ॥५०८॥ शुक्तिशंखी तु चण्डालैस्वित्रकालवृतंत्यजेत् (?)। स्पर्शमात्रेणैतेषाम् तत्क्षणात्क्षालनंस्मृतम् ॥५०६॥ व्यावहासिक सूर्याणां सलेपानां विवर्जनम् (?)। क्षालनं प्रोक्तकुशूलानां तथैव च (?) ॥५१०॥ भाजनानान्तु शैलानां पुराणानां विसर्जनम्। इतरेषां तु सर्वत्र तत्क्षणात्क्षालनंस्मृतम्। १५११॥ कांस्यताम्रादिलोहानां भाजनानां कथम्भवेत्। चण्डालैर्भु क्तमात्रे तु परित्यागो विधीयते ॥ ४१२॥ स्पर्शमात्रेषु चण्डालैः सत्परार्च (तत्क्षणाच) भुविक्षिपेत्। दाहियत्वा ततो वन्हौ प्रोक्षियत्वा विशोधयेत् ॥ ११३॥ स्पर्शमात्रेषु खननं ख्यया (?)। शोधयित्वा जलैः क्ष्याल्यैः गोपालैर्घर्षयेत्ततः(?) ॥५१४॥ (?)रजकाक्ते श्वश्रुनकेरयमेव विधिसमृतः। क्षत्रविट् शूद्रजातीनामुच्छिष्टस्पर्शनेसति ॥५१५॥ वि (त्रि) मासं तु विनिक्षिप्य पुनराकारमाचरेत्। स्पर्शमात्रे तु शुद्धे चाद्वारिप्रक्षालनंसमृतम् (?) ॥४१६॥ चिरकालोपभुक्तानां कांस्यानां त्याजयेद्वहिः। कांस्यानामायसानां च तत्क्षणत्क्षालनाच्छुचिः ॥५१॥।

सृष्टमन्त्यादिजातीनां (भाण्डानांच) यदाभवेत् (?)। मुक्तवा (क्ता) (१)मंतद्विजातीयभाजनेषु प्रमादतः ॥५१७॥ ज्यहं द्रचहं च षण्मासं खनित्वाऽयः प्रदाह्येत्। तत्क्षणात्क्षालनाच सु गोब्राह्य र्घर्षणादिभिः ॥५१८॥ यत्र चैव तु लौहानामुपघातं भवेद्यदि । तत्र तत्रापि कुर्वीत खननं दहनादिकम्।।५१६॥ अल्पानां चैव धान्यानांक्षालनन्तुविधीयते। बहूनां मार्जनं प्रोक्तं स्वस्वपाकादिदूषितैः ॥५२०॥ य्रामान्यजैश्चचण्डालैः स्फब्प(पुष्प)माल्यादिवर्जयेत्। तथैवफलशाकादिगुणतिल(?) (तै) मधूनि च ॥५२१॥ केशकीटादिदुष्टानां रसानां वस्त्रशोधनम्। अल्पन्तु वर्णयाज्यंस्यात् स्वचण्डालादिदूषितम् ॥५२२॥ बहूनांम्मार्जनं प्रोक्तमातपेनैव शोषणम्। चण्डालै रूपभुक्तन्तु तदा कांस्यं परित्यजेत् ॥५२३॥ तैरेव स्पर्शमात्रे तु गवां सङ्क्रमणाच्छुचिः। वार्या(प्यां)कूपजलेतद्वत्परित्यागाद्विशुद्धचित ॥५२४॥ शेन्ति मुठहासं तलंबहिर्विरेचयेत् (?)। रजकेश्वर्मकाराद्यं श्चिरकालोपसेवितम् ॥४२४॥ ऋप (अल्पं) परित्यजेद्धीमानितरत्र विशोधनम् । मासमात्रोपमुक्तन्तुयुटस्राह मुद्धरेत् (?) ॥५२६॥ पक्षमात्रे तद्र्धन्तु तद्र्धेतु तद्र्धकम्। दशकुम्भिमतं तोयं स्पर्शमात्रेण समुद्धरेत् ॥५२७॥

अल्पोद्कानां कूपानां खननं तु विशोधनम्। अन्त्यजैसेचि(वि)तं नद्याः स्नानं तदूरतस्यजेत्।।५२८॥ रपृष्टमात्रं त्यजेत्तीर्थमन्त्यजैरुपसेवितम्। वर्जयेद्वावर्क (यक) स्थानं दशकार्मुक मात्रतः ॥५२६॥ वापीवटाकादावल्पं सृष्टं यदि भवेत्त(जा)लम्। विण्मूत्रे क्षालने कुर्यान्नाचमेत जलं कचित्।।५३०॥ चण्डालाद्ये रुपहरेतं विण्मूत्रा दौरत मोमवेत् (?)। गोचितृत्पिमात्रकं (?) शुद्धं प्रकृतिस्थं महीगतम् ॥५३१॥ शुद्धिरिष्यते। भरमात्सर्षपाद्यैश्च चर्मणा भस्मैकारुविनिक्षेप्य मृत्तिकां च त्रिभिर्दिनैः ॥५३२॥ पंचत्वकं पंचरात्रं विफलादि(?) त्रिभिर्दिनैः। क्षणं च हस्तं प्रक्षाल्य चर्मणां शुद्धिमाचरेत्।।५३३॥ नवानां चर्मणामेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः। चर्मणां व्यवहार्याणा मुच्छिष्टादिप्रदृषिते ॥५३४॥ परित्यागो भवेत्तत्र नैव शुद्धि रुदाहृता। श्वपाकरजकोद्क्या प्रविष्टं यदि चेद्गृहे ॥५३४॥ गृहं विलेपयेत्सर्वं गोमयेन च वारिणा। कुशोदकन्तु सम्प्रोक्ष्य मृद्भाण्डानां विशोधनम् ॥५३६। चण्डाल श्वपच महीं (दाहयित्वा ततःपरम्) गोमयेनानुलिप्याथ(?) स्वस्ति वाचन माचरेत्।।५३७॥ यस्मिन्गृहेतु चण्डालश्चिरकालं भवेद्यदि। गृहदाहन्तु कुर्वीत पुनराकार माचरेत् ॥५३८॥

अर्वाक्तु दशरात्रात्तु दाहयेन्तर्गृहं द्विजः।
पूर्ववच्छोधनं कुर्याचण्डालोयदि संविशेत्।।५३६॥
एक(रात्रं) एव द्विरात्रं वा चण्डालो यदिकामतः।
निवसेद्यस्य गेहेतु गृहदाहं समाचरेत्।।५४०॥
चण्डालग्राम भूमिन्तु दाहयित्वा ततः परम्।
गोभिः संवेशयेत्सम्यक्वर्षमात्रं निरञ्जनम्।।५४१॥
वालाहतं तथा वर्षं पश्चाच्छुद्धिवाप्नुयात्।।५४२॥

इति वशिष्ठसमृतौ आशौच विधिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥

## अथ सप्तमोऽध्यायः

विष्णुस्थापनविधिवर्णनम्

भृषय ऊचुः

भवतः श्रोतुमिच्छामो विष्णु संस्थापन क्रियाम् । य(क)स्मिन्काले च कर्त्तव्यं विधिना केन सत्तम १॥१॥

श्रीवशिष्ठ उवाच

अथ संस्थापन विधि वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः। यत्कर्त्तव्या द्विजैस्तत्र तच्छृणुध्वमशेषतः ॥२॥ शालप्रामस्य शिलया कर्तव्यो विष्रहोहरेः। पुण्यतीर्थे शुभेक्षेत्रे पुण्यपर्वे (र्वत) तमस्तके॥३॥ स्निग्धं रम्यं गृहीत्वाऽरमा कारयेच्झभविप्रहम्। सर्वावयवसम्पन्नं सर्वलक्षणराजितम् ॥ ४॥ श्री भूमि सहितं देवं कारयेच्झुभविष्रहम्। एकाद्श्यां शुक्लपक्षे द्वाद्श्यां श्रवणेऽपिवा ॥ ५ ॥ रोहिण्यां मंद्वारे वा तथैव च दिने शुभे। कार्त्तिके मार्गशीर्षे वा नवमे(माघे) वा चोत्तरायणे ॥६॥ शुभेऽन्हि शुभलमे वा शुभम्रहिनरीक्षणे। प्रतिष्ठां कारयेद्विष्णोः यथोक्तविधिना द्विजः ॥ ७॥ प्रहणे शून्यमासे च मूठेत्(?)शमजीवयोः। दुर्छम्रे दुर्मृहूर्त्ते च भूकम्पोल्कानिपातने ॥ ८॥ अशोवाध (?) न कुर्वीत प्रतिष्ठां कर्म सत्तमाः। आदौ शुभेऽन्हि कर्त्तव्यं मत्कुरार्पण(अ)कर्मंच(?)।। ६।। भ्रत्विजो वरयेत्तत्र वैष्णवान् ब्राह्मणाञ्च्छुभान्। वेद्वेदांगतत्वज्ञान् सर्वशास्त्रविशारदान् ॥१०॥ जितेन्द्रियान् शुभाचारान्सत्वस्थान्सर्वलक्षणान्। मन्त्रतत्त्वार्थ विदुषो ब्राह्मणान्वरयेच्छुभान्।।११॥ तादृग्गुणसमायुक्तमाचार्यं वरयेत्ततः। मन्त्रज्ञं मंत्रभक्तं च सर्वाचारं गुणान्वितम् ॥१२॥ श्रुतिस्मृति पुराणार्थ विदुषं दम्भवर्ज्जितम्। अर्थपञ्चकतत्वज्ञमिम्रहोत्रयुतं शुचिम् ॥१३॥ द्वयं निष्ठं द्वयार्थज्ञं प्रतिष्ठाकर्मनिष्ठितम्। महाभागवतं चैवमाचार्यं वरयेत्सुधीः ॥१४॥

तापादि पञ्च संस्कारा महाभागवताः स्मृताः। चकादिहेतिभिस्तमं ताप इत्यभिधीयते ॥१४॥ संस्कारः प्रथमः प्रोक्तो द्वितीयः पुण्डुधारणम् । त्रयोदशे द्वादशे वा पुण्डूधारणमुच्यते ।।१६॥ ललाटादि शुभाङ्गेषु सन्छिद्राणि प्रमाणतः। नामर्मः केपूक्ष्मि (?) छन्दोऽधिदैवतं ॥१७॥ सार्थज्ञानं सुसन्यासं मन्त्राध्ययनसुच्यते । पञ्चमस्तु हरेः पूजां पंचरात्रोक्तमार्गतः ॥१८॥ तदीयार्चनपर्यन्तं हरेराराधनं स्मृतम्। इत्येवमादि संस्कारो महाभागतः (स्मृतः) ॥१६॥ अन्येत्ववैष्णवाः प्रोक्ताहोतारस्ताया (१) दिभिद्विजाः । तथाह्यवैष्णवाज्ञेयाः प्राकृताः पापकारिणः ॥२०॥ वेदशास्त्रेषु (घ्व) निपुणास्तेवै निरयगामिनः। तस्मान्नावैष्णवान्विप्रान्नकर्मसु नियोजयेत् ॥२१॥ महाभागवतं विप्रमाचार्यं वरयेत्सुधीः। महाभागवता एव नियोज्या ऋत्विजस्तथा।।२२॥ राङ्कचक्रोद्ध्वं पुण्डुक्षिचित्रैः(?) श्चसहितैर्द्विजैः । तत्रयत्कर्म कुर्वीत तन्महाविधि बद्भवेत् ॥२३॥ चक्रादिचिन्हैहींनेन स्थापितैर्यत्रकर्मण। न सान्निध्यं हरियाति क्रियाकोटिशैतरपि ॥२४॥ अवंष्णवस्थापितानां प्रतिमानां च वन्द्नां। यः करोति स मृढात्मा रौरवं नरकं त्रजेत्।। २४॥

तस्मात्तु वैष्णवास्त्वेव नियोज्या यज्ञकर्मसु। शास्त्र युक्तेन विधिना यः कुर्यात्स्थापनंहरेः।।२६॥ पुण्याहवाचनं कुर्याद्वैष्णवैर्वेद्पारगेः। देवस्य प्रतिमां पश्चात्स्नापयेन्मन्त्रवारिभिः॥२०॥ पञ्चामृतैः पञ्चगव्यैः स्नापयेत्तद्नन्तरम्। आनीय चतुरस्नेत्र (?) कलशात्सादयेच्छुभात् ॥२८॥ पूरियत्वा शुभजलैः पंचरत्नावमिश्रितैः। कुशदूर्वाक्षतजलं चंद्नै गौरसर्पपान् । १२६॥ हिरण्यं तुलसी तत्र कलशेषु विनिक्षिपेत्। तेषु सन्दर्शनीमुद्रां द्रशयेनमंत्रसंयुतः ॥३०॥ मन्त्रेणैवाभिमन्त्र्याथ प्रत्येकं शतसंख्यया। चतुभिवैँ हणवैः सृक्तैः कलशैरभिषेचयेत्।।३२॥ अतोऽन्यं कलशं गृद्य पवित्रोदकपूरितम्। (मां) मंगल (ल्य) द्रव्य संयुक्तं तण्डुलोपरि निक्षिपेत्।।३३ मन्त्ररत्ने न वै कुर्यादृष्टोत्तरशतं द्विजः। अभिषेकं प्रकुर्वीत शंखेन विमलेन तु ॥३४॥ शुभ्रवस्त्रेश्च सम्वेष्टच गीतवादित्रशोभनैः। अधिवासं प्रकुर्वीत प्रोषिते निर्मेहे जहे ॥३४॥ अन्यासे(?) सैकते रम्ये दीर्घिकां कारयेच्छुभाम् । प्राकारममलं कृत्वाचतुर्द्वारसमन्वितम् ॥३६॥ चतुर्भिस्तोरणैर्युक्तं पताकाध्वजशोभितम् । तस्मिन्संवेशयेद्देवं सुवासितजले शुभे ॥३०॥

जपेदृध्वेवतां (?) सूक्तम्पवमान्यस्तथैव च । अर्चयेद्विधिवत्तस्मिन्गंधपुष्पादिभिस्ततः ॥३८॥ चन्द्रादीनर्चयेत्पश्चात्तोरणेषु यथाक्रमम् । कुमुदादीन्स्तथा दिश्च पूजयेत्तदनन्तरम् ॥३६॥ शक्तयो विमलाद्याश्च पृजनीयाः यथाईर(विधि)। अनन्तविहगेशादीनित्यान्मुक्ता(?) समर्चयेत् ॥४०॥ प्राकारे शंखचकादिहेतीनावाहयेत्ततः । शरावान्सस्यसम्पूर्णानष्टदिश्च च विन्यसेत् ॥४१॥ तेषु दिक्पतयः पूज्याः सर्वेदेवाः समन्ततः। जपेच चतुरोवेदान् चतुर्द्वारि च वैष्णवाः ॥४२॥ तथैव वैष्णवान्सूक्तानर्यन्तत्र (?) विशेषतः। मण्डलद्वयं द्वादशाणं षड्वन्हिंश्च जपेत्सदा ॥४३॥ इतिहास पुराणाद्ये गींतवादित्रनर्त्तनैः। तत्र जागरणं कुर्यात्पुण्यस्तोत्रैर्मनोहरैः ॥४४॥ दीपकाभिरनेकाभिः कुर्या पुस्त्यंन्तत्र (?) सर्वं शुभम्। तथा रजन्यामुत्थाय (?) कुर्यालैषेर्मनोहरैः ॥४५॥ पात्रादुत्थाप्य देवेशं शुभेदेशे निवेशयेत्। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पतेति जपेत्यूक्तं समाहितः ॥४६॥ पञ्चगञ्यैःस्नापयित्वा तैलेनापि जपेत्ततः। माषमुद्गहरिद्रादिचूर्णेरुद्वर्त्तनम्भवेत्।।४७॥ स्नापयेद्विधिवत्पश्चाद्रह्या(१)(रक्ष्मा) शीतजलैः शुभैः। पश्चात्कलशमादाय पवित्रोदक पूरिते (तम्) ॥४८॥

उदुम्बरशमीबिल्वपलाशाश्वत्थपञ्जवान् । पद्मपत्रं च कौशेयं तुलसी मञ्जरी क्षिपेत्।।४६॥ अभिमन्त्र्य जलं पञ्चान्मन्त्ररह्ने न मात्रिकः। आचार्यः स्नापनं कुर्यात्पश्चात्तेनैव वारिणा ॥५०॥ जपन्वै वैष्णवान्सूक्तानभिषेकं समाचरेत्। पश्चात्तुमूलमंत्रेण अष्टाविंशति संख्यया ॥५१॥ अभिषिच्य शुभैर्वस्त्रैर्वेष्टयेत्सुमनोहरैः। नीराजनं ततः कृत्वा पश्चादाबाहनं चरेत्।।५२॥ अर्चयेयेद्गन्धपुष्पाद्यैधूपदीपनिवेदनैः। समन्ताच हरेः कृत्वा रथे रम्ये निवेशयेत् ॥५३॥ तूर्यघोषेर्नु त्तगीतैरछत्रैराभरणादिभिः। शानुनां (?) दिशुमैर्मन्त्रैः स्तोत्रपाठैर्मनोहरैः ॥५४॥ पुरम्प्रवेश्य देवेशं यानिवि (वी) थ्यां निवेशयेत् । चतुर्द्वारसमायुक्तं चतुर्भिस्तोरणैर्यु तम् ॥५४॥ वितानादि सुशोमाढ्यां वेदीं कुर्यान्मनोहराम्। पूर्ववत्सस्यसंयुक्तं शरावानधिकल्पयेत् ॥५६॥ दीपि (?) स्थापरोदेषु पताकाः सुमनोहराः। धान्योपरि परिस्थ्याप्य व्याघ्रचर्म शुभाह्वयम्।।५७। तस्मिन्कौशेयवसने कुशानास्तीर्य कोमलान्। सुरभीणि च पुष्पाणि विकीर्यासीत प्रपूजयेत् ॥५८॥ देवं सुगन्धतुलसीदूर्वापुष्पाक्षतादिभिः। अष्टौ च पूर्णकलशान्दिक्षु सम्पूजयेत्ततः॥५६॥

हिरण्मयं च रत्नानि पंचत्वक्यं (?) पंचह्नपात्। गन्धपुष्पाक्षतान् दर्भान्कछशेषु विनिक्षिपेत् ॥६०॥ महादिक्स्थ (?) कुंभेषु वासुदेवाय (?) स्तथा। विदिक्संस्थित कुंभेषु(?) नज्यानन्द्पः क्रमात् ॥६१॥ पूजनीया यथोक्तेन गन्धपुष्पनिवेद्नैः। देवस्य पुरतो मध्ये पूर्णकुम्भम्प्रपृजयेत् ॥६२॥ तण्डुलोपरि संस्थाप्य पवित्रोदकपूरितम्। सौवर्णं दर्भरजतं मौक्तिकं तुलसीदलम् ॥६३॥ एलालवंगकंकोलं पत्रं (च) श्रीफलन्तथा। कुष्टं जाती फलं पुष्पं धात्रीरक्तोत्पलं तथा ॥६४॥ तिलां त्रयाल्द्वीं (?) चन्दनं गुग्गुलुं तथा। तिसम्कुम्भे विनिक्षिण्य पूजयेच विधानतः ॥६५॥ तिसम्मूर्वा(?)हरिंबन्दे जलशायिनमञ्ययम्। अष्टाक्षरविधानेन जपेच कुसुमादिभिः ॥६६॥ चतुर्दिक्षुजपेत्सम्यष्चतुर्वेदीश्व भृत्विजः। चत्वारो वैष्णवास्तत्र चतुर्मन्त्रास्तथा जपेत् (युः) ॥६॥। व्यापकान्मंत्ररत्नं चतुर्भन्त्रा इति पुराणं शान्तिपठनं श्रीगीतापठनन्तथा ।।६८।। सहस्रनामपठनं कुर्यादत्र समाहितः। चतुर्दिक्षु तथाक्रम्यमान्यवेदिति(?) च कल्पयेत् ॥६६॥ अग्निसंस्थापनं कृत्वा इध्माधानादि वेदकं। होमं कुर्यात्ततः पश्चात्सूक्ते विष्णुप्रकाशकैः॥७०॥

पूर्वेद्युः पौरुषं सूक्तं जुहुयात्प्रत्यृचं द्विजः। अतोदेवेति वै सूक्तो दक्षिणो तद्नन्तरम्।।७१।। प्रत्यग्विद्विष्णो(?) तृकमिति परोमात्रेतिचोत्तरे। श्रीभूप्रकाशसूक्ताभ्याम्प्र (?) दिश्च यथाक्रमम् ॥७२॥ चतुर्वेदाश्च होतव्या यथा शक्त्यनुसारतः। एकैकमनुवाक्यं वा होमं कुर्याद्तन्द्रितः ॥७३॥ हिरण्य दैवत्यं च (१) हरिदेवत्यमेव च। नारायणानुवाकं च ब्राह्मणान्सत्यमेवच ॥७३॥ चतुर्दिक्षु च होतव्यं तत्तद्द्रव्यैर्यथोक्तवत्। पायसाज्यतिलान्त्रीहि समिद्भिश्च यथाक्रमम्।।७४॥ प्रत्येकं सूक्तेन द्रव्यंवेतिरच (?) सर्वशः । मन्त्रेश्चतुर्भिहोतव्यमाज्यदिक्षु यथाकमम् ॥७५॥ प्रत्येकमष्टसाहस्त्रं जुहुयाद्थ मन्त्रवित्। नामभिः केशवाद्यैश्चतथा सङ्घर्षणादिभिः ॥७६॥ तत्तद्रव्यैहोंतव्य (?) मित्यमुत्त्वान्सूमभिः। होमं कृत्वा विधानेन रात्री जागरणम्भवेत्॥७८॥ कृते चोपवसेत्सम्यक्तथा भार्याश्च(?) ऋत्विजः। जपैहोंमैर्नु त्यगीतैः पुराणपठनादिभिः ॥७६॥ तां रात्रिं क्षपयेत्सम्यक्तथा भार्या(?) प्रपूजनैः। तथा रजन्यांव्युष्टायां वृत्य(?)ऋत्वा यथा विधि ॥८०॥ पूजां कुर्याद्विधानेन पूर्ववत्सु समाहितः। पीठे निवेश्य (देवेशं) अभिषेकं समाचरेत्।।८१॥

पृजितैः कलशैः पुण्यैः पावमानैश्च वैष्णवैः। ऋत्विजो स्नापयेद वं तूर्यघौषेर्मनोरमैः ॥८२॥ प्रधानकुम्भमादाय आचार्यः सुसमाहितः। वारिणा स्नापेयेद्देवं स्वर्णेन रजतेन वा ॥८३॥ अष्टोत्तर सहस्रम्वाशतमष्टोत्तरन्तथा। स्नापयेन्मन्त्र रह्ने न आचार्यः प्रयतात्मवान् ॥८४॥ (धौ)धौतवस्त्रं ग्रुभंवेष्ट्य(वेष्ट्यित्वा)ततोनद्यां(वे)निवेशयेत्। स्वर्णशलाकामादाय आचार्यो नियतेन्दियः ॥८५॥ नयनोन्मीलनं कुर्यान्मंत्ररत्नमनुस्मरन्। पौरुषेण च सूक्तेन ततः सम्मार्जनम्भवेत् ॥८६॥ वस्त्रैराभरणैर्दिव्यैरलङ्कत्य मनोहरैः। नीराजनन्ततो दद्यान्यं ( ? ) व संयुतः ॥८७॥ छत्रंचचामरञ्जेव दर्पणञ्च समर्पयेत्। द्शीयेद् गांच कन्यांच द्शीयेद्ष्टमंगलां ॥८८॥ मुद्राश्चशंखचकादिनवधान्यास्तर्थेव च। सुवर्णं रजतं दूवीं हरिद्रां मधुसर्पिषी ॥८६॥ अक्षताः सर्षपारचैच मङ्गलाः परिकीर्त्तिताः। शंखचक्रपताका च भेदेर्षण (?) मंगला ॥६०॥ वैनतेयं मत्स्ययुग्मं कुछं चाष्टी प्रदर्शयेत्। शखं चक्रं गदां पद्मं मुशलं खड्गमेवच ॥११॥ धनुश्च वनमाल्यश्च अष्टौमुद्राः प्रदर्शयेत्। यवगोधूममुद्गाश्च तिलमापप्रियङ्गवः ॥६२॥

कुलित्थशालिशाॡकाः नवधान्याः प्रकीर्तिताः। अथ होमम्प्रकुर्वीत पूर्ववद्वौष्णवैः शुभैः ॥६३॥ पादावुपस्पृश्य जुहुयादिदं विष्णु(?) रित्यृचा। मूर्घानमुपस्पृश्य जुहुया (१) दतोदेवेति वैऋचा ॥१४॥ सर्वाङ्गं समुपस्पृश्य सूक्तेन पुरुषेण वै। हुत्वा षोडशमन्त्रैश्च तत्र शेषं समापयेत्॥६५॥ उदुत्यं चित्रमितिद्वाभ्यामुपस्थानजपं चरेत्। अथमंगलावादित्रै (वै) (१) र्देवमुपातनंनयेत् ॥६६॥ मणिमुक्ताप्रवालादिसानुपीठे निधाय च। सुमुहूर्त्ते शुभेलम् देवं पीठे निवेशयेत्।।६७। अतो देवा इति जपन्सम्यक्संस्थापयेद्धरिम्। परेव्योम्निस्थितंदेवं तस्मिन्नावाहयेद्धरिम् ॥६८॥ जप्त्वाऽथ मन्त्ररन्त्रं वै ध्यात्वा पुष्पाञ्जिलं जपेत् । यथोक्तविधिना विष्णुमर्चयेदच्युतं हरिम् ॥६६॥ पौरुषेण तु सूक्तेण मूलमन्त्रेण वा द्विजः। पूजयेद् गंधपुष्पाद्यैः पाद्यार्घ्याचमनादिभिः॥१००॥ वस्त्रालङ्कारयुक्तेन मधुपर्केण पूजयेत्। धूपं दोपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च समर्पयेत्।।१०१।। जपेदष्टोत्तरशतं मन्त्रद्वयमनुत्तमम् । प्रसाधय सुसान्निध्यमिति संप्रार्थयेद्गुरुम् ॥१०२॥ ततः प्रदक्षिणं कृत्वानमस्कुर्यात्पुनः पुनः। आशिषो वाचनं कुर्याद्वे दमन्त्रैः शुभाव्द्षैः (?)।।१०३।।

भोजयित्वा ततोविप्रान्सहस्रं तु शहंक्ष्र च। दद्याद्वैदक्षिणां शक्या भृत्विजः पूजयेत्ततः ॥१०४॥ गोभूहिरण्यवस्त्राद्यं राचार्यम्परितोषयेत्। महोत्सवं पञ्चिद्दनं कुर्याच्छक्त्यनुसारतः ॥१०५॥ एवं प्रतिष्ठां कुर्वीत विष्णो (श्चैव) विधानतः। तत्र देवः सुसान्निध्यं याति नारायणो हरिः।।१०६।। प्रतिष्ठासु च कर्त्तव्यो विधिरेष उदाहृतः। गृहार्चनञ्च कत्तंव्यं विधि वक्ष्यामि सत्तमाः ॥१०७॥ स्नापयेत्पञ्चगव्येन मन्त्रपृतज्ञहेन च । मन्त्रेणावाहयेदेवं परेव्योम्निस्थितं विभुम् ॥१०८॥ महाभागवतः स्पृष्टा मन्त्ररत्नं जपेत्सुधीः। द्द्यात्पुष्पाञ्जलिम्पश्चात्तेनैवशतसंख्यया ।।१०६॥ आज्यं तेनैव होतव्यमष्टोत्तरशतं ततः। उपचारैः समभ्यर्च्य नमस्कार्या च भक्तितः॥ वैष्णवान्भोजयेत्परचाद्दक्षिणाभिः प्रतोषयेत् ॥११०॥

इति श्रीश्रीवशिष्ठस्मृतौविष्णुस्थापनविधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः

#### % श्रीगणेशाय नमः % अथ

# श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः

#### प्रथमोऽध्यायः

तत्रादौ मन्त्रयोगनिर्णयवर्णनम् मिथिलाखं महात्मानं सर्वयोगीश्वरेश्वरम्। भगवन्तं याज्ञवल्क्यं मुनिसङ्घैः समावृतम् ॥ १॥ जनकाद्ये नृ पवरैः शिष्येश्चान्ये मृंमुक्षुभिः। योगसिद्ध स्तथान्यैश्च संवृतं ब्रह्मवादिभिः ॥ २॥ सुखासीनं सुनिवरं ध्यानयोगपरायणम्। सर्वसंशयच्छेत्तारं ब्रह्मकल्पं महामुनिम् ॥३॥ तं पृच्छन्ति महात्मानमृषयः संशितव्रताः। संसारतारणार्थाय गुद्धं ब्रह्म सनातननम् ॥ ४॥ भगवन् सर्वयोगीश ब्रुहि नः संशयो महान्। यः सारः सर्ववेदानां वेदान्तानां तथैव च॥ ४॥ सिद्धान्तानां च सर्वेषां स्पृतीनां च महामुने। चतुर्दशानां विद्यानां यस्तु सारः प्रकीर्तितः॥ ६॥ आत्मज्ञानं परं यच यज्ज्ञात्वामृतमर्नुते। ओंकारं व्याहृतींश्चैव गायत्रीं तच्छिरस्तथा ॥ ७॥ 888

प्राणायामं तथा ध्यानं संध्योपासनमेव च। मार्जनाभ्युक्षणे स्नानं तथैवान्तर्ज्ञ जपम्।। ८।। गायज्यारचैव माहात्म्यं जपयज्ञप्रयोजनम्। उपस्थानं तथार्कस्य सारूप्यमपि चैव हि ॥ ६ ॥ तस्या(स्य)चान्तर्गतो ह्यात्मा कथं विज्ञायते तु सः। त्वं हि जानासि तत्त्वेन स्वेन रोगबलेन च ॥१०॥ यज्रंष्यभ्यस्यमानेन पुरस्ताद्भास्करोह्ययम्। साक्षाद्भगवता दृष्टस्तेन पृच्छामहे वयम् ॥११॥ आर्षं छन्द्श्च मन्त्राणां दैवत्यं ब्राह्मणं तथा। विनियोगं च मन्त्राणामोंकारादेश्च यद्विभो ॥१२॥ किमुक्तं भवतीत्येतज्ज्ञातेऽज्ञाते च किं भवेत्। ब्राह्मण्यं च भवेत् केन किं वा नित्यमुपास्यते ॥१३॥ किं वा सत्यं भवेद्ब्रह्म संध्या येन उपास्यते। कथं संमार्जनं कुर्यान्मन्त्रैर्वरुणदैवतैः ।।१४।। अन्तर्जलं च कतमैः कतमैः प्राणसंयमम्। सूर्यस्य चाप्युपस्थानं कुर्यान्मैनत्रैः किमात्मकैः ।।१५।। केनाक्षरेण मन्त्रेण धारणा धार्यते कथम्। किं ध्यानं किं च वै ध्येयं किं लक्ष्यं किं स्वरूपकम् ॥१६॥ यचोपास्य विमुच्येत तत् परं ब्रूहि नो विभो। होमकाले तथाग्नी तु मध्ये किं परिचिन्तयेत्।।१७। यस्य चैवाहुतिं दद्यात् किं ते (तत्) ब्रह्म किमात्मकम्। तथान्नयज्ञकाले तु स्वदेहे चिन्तयेत् कथम् ॥१८॥

का विद्या का ह्यविद्या च किं वा निःश्रेयसं परम्। किमधीयीत वै विप्र एतत् सर्वं वद्स्व नः ॥१६॥ एतच्क्रुत्वा तु वचनं मुनीनां भावितात्मनाम्। तथा राजषींणां च खिशाष्याणां तथैव च ॥२०॥ ब्राह्मणानां हितार्थाय सर्वयोगविदां वरः। आविष्कर्तुमनाः प्रश्नं विस्तरेण महामतिः ॥२१॥ भगवान् याज्ञवल्क्यस्तु प्रत्युवाच मुनींस्तदा। श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि यत् सारं ज्ञानमुत्तमम् ॥२२॥ वेदान्ताभिहितं यच स्पृतिसिद्धान्तयोरि । तत् सर्वं संप्रवक्ष्यामि योगसारसमुचयम् ॥२३॥ येन यत् क्रियते कर्म नैत्यकं यद्द्विजातिभिः। ब्राह्मण्यं लभते येन ब्रह्मसायुज्यतां व्रजेत् ॥२४॥ ओंकारो व्याहृतयश्च गायत्री सशिरस्तथा। वैदिकं च तथा कर्म अब्लिङ्गं चाघमर्षणम् ॥२४॥ प्राणायामस्तथा संध्या मार्जनान्तर्जलं जपः। सर्वमेव हि कर्तव्यं ब्राह्मणैर्ब्रह्मचिन्तकेः ॥२६॥ आर्षं छन्दरच दैवत्यं विनियोगस्तथैव च। वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥२७॥ अविदित्वा तु यः कुर्याद्याजनाध्ययनं जपम्। होममन्तर्जलादीनि तस्य चाल्पं फलं भवेत्। आपद्यते स्थाणुगर्ते स्वयं वाऽपि प्रमी(ली)यते ॥२८॥

यातयामानि च्छन्दांसि भवन्त्यलपफलान्यपि। अन्तर्जलादिके जप्ये इतरेषामजानताम् ॥२६॥ नाधिकारोस्ति मन्त्राणामेवं श्रुतिनिद्र्शनम्। अल्पमात्रं फलं तस्य होमाद्नतर्जलाज्ञपात् ॥३०॥ स्वाध्यायाद्याजनाच्चेव भवतीह न संशयः। यस्तु जानाति तत्त्वेन आर्षं छन्दश्च देवतम् ॥३१॥ विनियोगं त्राह्मणं च मन्त्रार्थं ज्ञानकर्मणी। एकैकस्या ऋचः सोऽपि वन्द्योद्यतिथिवद्भवेत् ॥३२॥ देवतायाश्च सायुज्यं गच्छत्यत्र न संशयः। पूर्वोक्तेन विधानेन ऋष्यादीन् वेक्ति यो द्विजः ॥३३॥ अधिकारो भवेत्तस्य रहस्येषु च कर्मसु। मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नेन ज्ञातन्यं ब्राह्मणेन तु ॥३४॥ विज्ञाते परिपूर्णं तु स्वाध्यायफलमरनुते। छन्दांस्ययातयामानि भवन्ति सफलान्यपि ।।३४॥ श्रेयश्च लभते सोऽपि धर्ममायुश्च विन्द्ति। दिञ्यं वर्षसहस्रं तु स्वस्थानमृषिभिः सह ॥३६॥ संतिष्ठते तु तैः सार्धं तत्तुल्यो वेह जायते। फलं चैवापवादं च एवं बुध्दा विधानतः ॥३७॥ ज्ञातव्यं हि प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषतः। येन यहिषणा दृष्टं सिद्धिः प्राप्ता च येन वै ॥३८॥ मन्त्रेण तस्य तन् श्रोक्तमृषिभावस्तदार्षंकम्। **छादनाच्छन्द उद्दिष्टमाकृतेर्वाससी यथा ॥३**६॥

आत्मा संद्वादितो देवैर्म् त्युभीतैश्च वै पुरा।
आदित्यैर्वसुभी रुद्र रेतेन च्छन्दांसि तानि वै ॥४०॥
यस्य यस्य तु मन्त्रस्य उद्दिष्टा देवता तु या।
तदाकारं भवेत्तस्य दैवतं देवतोच्यते ॥४१॥
पुराकल्पे समुद्दिष्टा मन्त्राः कर्मार्थसिद्धये।
अनेनेदं तु कर्तव्यं विनियोगः स उच्यते ॥४२॥
निरुक्तं यत्र मन्त्रस्य समुत्पत्तिः प्रयोजनम्।
प्रतिष्ठानं स्तुतिश्चेव ब्राह्मणं तदिहोच्यते ॥४३॥
एतत् पश्चविधं योगं जपकाले ह्यनुस्मरेत्।
होमे चान्तर्जले योगे स्वाध्याये यजने तथा ॥४४॥
इति (श्री) बृहद्योगियाज्ञवलक्ये (मन्त्रयोगनिर्णयो नाम)
प्रथमोऽध्यायः॥१॥

### अथ हितीयोऽध्यायः

ओं कारनिर्णयवर्णन**म्** 

प्रणवाद्याः समृता मन्त्राश्चतुर्वर्गफलप्रदाः।
तस्माच निःसृताः सर्वे प्रलीयन्ते च तत्र वे ॥१॥
मङ्गल्यः पावनो धन्यः सर्वकामप्रसाधनः।
ओंकारः परमं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकः ॥२॥
प्रजापतेर्मुखोत्पन्नस्तपः सिद्धस्य वे पुरा।
तेनोपात्तमतस्तस्य ब्रह्मार्वं (ब्रह्माऽऽपं) च स्वयभुवः॥३॥

गायत्री च भवेच्छन्द अग्निर्देवतमुच्यते। आदौ सर्वत्र युञ्जीत विविधेष्वेव कर्मसु 11811 विनियोगः समुद्दिब्टः श्वेतो वर्ण उदाहृतः। त्रिमात्रश्च प्रयोक्तव्यः कर्मारम्भेषु सर्वदा 11411 तिस्रः सार्धास्तु कर्तव्या मन्त्रतत्त्वार्थचिन्तकैः। देवताध्यानकाले तु प्लुतं कुर्यात्र संशयः ।|६॥ तैल्रधारावदच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनाद्वत् । अवाग्जं प्रणवास्यान्तं यस्तं वेद् स वेद्वित् ॥७॥ वकं तद्भवति ह्यादौ ओंकारं चतुरक्षरम्। ऋजुत्वं संप्रपद्येत पदं प्राप्य तु पञ्चमम् 11211 ओं तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ ।।।।। तस्मादोमित्युद्।हृत्य यज्ञदानतप क्रियाः ! प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥१०॥ उद्गीथाक्षरमेद्ब्रह्मविदो ब्रह्मणो योगम्। पाशुपताश्च वदन्ति हि साङ्ख्याश्चाध्यात्मतत्वज्ञाः ॥११॥ मात्रास्तिस्त्रो व्यक्ताऽव्यक्ता तथा परा सृक्ष्मा। अध्यात्मामधिभूतामथाधिदैवीं विजानीयात् ॥१२॥ सिद्धान्तानां तु सर्वेषां वेदवेदान्तयोस्तथा। अन्येषामपि शास्त्राणां निष्ठाकारमुच्यते ।।१३॥ प्रणवाद्याः स्मृता वेदाः प्रणवे पर्युपस्थिताः । वाङ्मयं प्रणवः सर्वं तस्मात् प्रणवमभ्यसेत् ॥१४॥

ओंकारः प्रणवस्तारस्त्रयक्षरस्त्रिगुणः समृतः। उद्गीथश्च तथादित्यो हंसो नारायणो विभुः ॥१४॥ सूर्यस्यान्तर्गतं सृक्ष्मं विष्णुं दिव्यं निरञ्जनम्। पर्यायेश्च तथा चान्यैः शास्त्रेभ्यः संप्रगीयते ॥१६॥ ओंकारसंज्ञं त्रिगुणं व्यक्षरं च त्रिदेवतम्। त्रिब्रह्म त्रिरवस्थानं त्रैकाल्यं त्रिप्रतिष्ठितम् ॥१७॥ त्रिप्रज्ञं च त्रिधामं च त्रिरवस्थं त्रिलिङ्गकम्। त्रिधातुकं समुद्दिष्टं सर्वगं परमेश्वरम् ॥१८॥ सत्वं रजस्तमश्चैव त्रिगुणस्तेन स स्पृतः। अकारश्चाप्युकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयम् ॥१६॥ ब्रह्मा विष्णुरच रुद्ररच त्रिदैवत्य उदाहृतः। अग्निवायुरविभ्यश्च त्रिमात्र इति संज्ञितः ॥२०॥ भृग्यजुश्च तथा साम त्रित्रह्म इति संज्ञितः। भूर्भुवः स्वस्त्र्यवस्थानं हत्कण्ठं तालुकेति च ॥२१॥ तुर्ये प्राणे तथाऽऽदित्ये त्रिपु चैव प्रतिष्ठितम्। भूतं भव्यं भविष्यं च त्रैकाल्यं तेन चोच्यते ॥२२॥ अन्तःप्रज्ञो बहिःप्रज्ञो घनप्रज्ञ उदाहृतः। गाईपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीयिश्विधामकम् ॥२३॥ शान्तो घोरस्तथा मृढस्त्रिरवस्थ इति स्पृतः। स्त्री पुं नपुंसकं चेति त्रिलिङ्ग इति स समृतः ॥२४॥ वातः पित्तं तथा श्लेष्मा त्रिधातुः समुदाहृतः। त्रिप्रकारं विदित्वा तु ओंकार मुच्यते द्विजः ।।२४॥

एकैका तु भवेन्मात्रा त्रिगुणा सा तु वै पुनः। तासां सर्वे वाङ्मयं यदोतं प्रोतं व्यवस्थितम् ॥२६॥ प्रथमा तस्य अकारो वाक् सत्वं भू हुताशनो विष्णुः। स्थूला जाप्रद्वृत्तिर्विज्ञेया योगतत्वज्ञैः ब्रह्मान्तरिक्षसंज्ञो मनोरजः सोमसंज्ञक उकारः। मात्रा स्वप्नविकल्पा (वि) सृष्टिसंज्ञा द्वितीया तु ॥२८॥ रौद्री मकारसंज्ञा प्राणाख्या तामसी तृतीया तु। संहरति जगत् समस्तं (सर्वं) सीपुम्णाख्या महानिद्रा ॥२६॥ आद्या परतरा सूक्ष्मा शान्ता गान्धर्वनिरवयवा । अनिमलक्ष्या सौम्या मकारसंज्ञा विज्ञानाकाश संबद्घा ॥३० प्रपञ्चो ब्रह्मणश्चोक्तः सार्धमात्रात्रयं बुधैः। अउमिति तिस्त्रो मात्रा मकारश्चार्धमात्रकः 113811 तिस्रो मात्रा लयं यान्ति अर्धमात्रे न संशयः। अर्धमात्रात्वमात्रे तु लयं याति निरामये ।।३२।। अकारे पीड्यमाने तु उकारं प्रतिपद्यते। उकारे पीड्यमाने तु मकारं प्रतिपद्यते 113311 मकारे पीड्यमाने तु अर्धमात्रा तदा भवेत्। जिह्वायां पीड्यमानायां निरालम्बं तदा भवेत् ॥३४॥ एकमात्रं द्विमात्रं च त्रिसात्रं कुलनसेव च। हस्वदीर्घप्छतं शान्तं शान्तेन मनसोद्धरेत् ॥३४॥ संवाहितमना भूत्वा तत्वध्यानपरायणः। ओंकारं यस्वभिध्यायेद्ध्यात्मैक इति स्मृतः 11३६॥

सर्वे वेदा यत्पद्मामनित तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ब्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥३७॥

एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्। एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥३८॥ सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥३६॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरम्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥४०॥ आदां यद्क्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता। स गुह्योन्यस्त्रिवृद्घे दो यो वेद्नंस वेद्वित् ॥४१॥ यथा वै शङ्कुना पर्णं संवृता एव सर्वतः। एवं सर्वास्तु वै वाचः संतीर्णा प्रणवेन तु ॥४२॥ क्लेशकर्मविपाकैश्च वासनाभिस्तथैव च। अपरामृष्टमेवाह पुरुषं हीश्वरं श्रुतिः ॥४३॥ वाच्यो यज्ञेश्वरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः। वाचकेन तु विज्ञातो वाच्य एव प्रसीद्ति ॥४४॥ तदर्थं प्रणवं जप्यं ध्यातव्यं सततं बुधैः। ईश्वरः पुरुषाख्यस्तु तेनोपास्तुः (स्तः) प्रसीद्ति ॥४४॥ यथा हि गौर्वत्सकृतं निशम्य हुंङ्कत्यवत्साभिमुखी प्रयाति।

ब्रह्मापि तद्वत् प्रणवोपहूतं

वक्तारमागच्छति आशु वक्त्रे ॥४६॥ द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्। शब्दब्रह्माणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥४७॥ अन्तःशरीरप्रभवमुदानप्रेरितं च यत्। वागुचार्यं श्रोत्रवृत्ति शब्दब्रह्म तदुच्यते ॥४८॥ शब्दब्रह्मात् परं ब्रह्म तिसमन् क्षीणे यद्श्वरम्। तद्क्षरं सदा ध्यायेदादी च्छेद्योगमात्मनः ॥४६॥ अकारश्चाप्युकारश्च मकारो बिन्दुरेव च। मात्रास्तद्विनियोगश्च प्रणवः पञ्चलक्ष्णः ॥५०॥ ओंकारः प्रणवे योज्यो ब्रह्मणि प्रणवस्तथा। आनन्दं तत् परं ब्रह्म तत् प्रविश्यामृती भवेत्।।५१।। वेदादी यः स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते यः प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥५२॥ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ॥ १३॥ प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्रक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥५४॥ स्वदेहमर्राणं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्। ध्याननिर्मथनाभ्यासाहेवं पश्येन्निगृहवत् ॥५५॥ शब्दस्पर्शादिभिश्चैव रसरूपैरलक्षितः। देवतायाः परस्यास्तु आलम्बः प्रणवः स्मृतः ॥५६॥

कश्चिदाराधनाकामो विष्णोर्भत्तया करोति वै। तदाराधनसिद्धचर्थं प्रतिमां व्यञ्जिकां यथा ॥५७। धातुदार्वादिपाषाणैः कृत्वा भावं निवेशयेत्। भत्तया श्रद्धाद्राभ्यां च तस्य विष्णुः प्रसीद्ति ॥५८॥ आर्यः प्रपूजितो यत्र प्रत्यक्षे च फलप्रदः। ओंकारेण तथा ह्यात्मा उपास्तः स प्रसीद्ति ॥५६॥ एतदालम्बनं श्रेष्टमेतदालम्बनं परम्। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते।।६०।। अदृष्टवित्रहो देवो भावत्राह्यो मनोमयः। तस्योंकारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीद्ति। तस्मादोमिति पूर्व तु ऋत्वा युञ्जीत तत्परः ॥६१॥ ब्रह्मविदोऽनेकविधाः सततं येन प्रवर्तन्ते। गृढत्रतस्य हि सदा विशुद्धबुद्धेः स(सु) गूढिठत्तस्य। प्रणवध्यानपरस्य च स(सु) गृहतपसो भयं नास्ति ॥६२॥ एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। साविच्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते ॥६३॥ प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । त्रिपदायां च गायच्यां न भयं विद्यते कचित् ॥६४॥ आद्यास्तु व्याहृतीस्तिस्रो गायत्रीस्वशिरोय (यु) ताम्। ओंकारं विन्दते यस्तु स मुनिर्नेतरो जनः ॥६४॥ एक एव हि विज्ञेयः प्रणवो योगसाधनम्। गृहीतः सप्तसिद्धान्तरैरन्यैश्च ब्रह्मवादिभिः ॥६६॥

हिरण्यगर्भेः कपिलैरपान्तरतमेस्तथा।
सनत्कुमारैर्ज ह्यिष्ठेस्तथा पाशुपतैरपि ॥६०॥
पाश्चरात्रैः सदोद्युक्तैः सिद्धान्तैरपि सप्तभिः।
भेदैश्विषष्टिभिभिन्नमेकैकं नवधा पुनः ॥६८॥
त्रिमात्रं चैव त्रित्रह्य ज्यक्षरं प्रणवं प्रभुम्।
हिरण्यगर्भा इच्छन्ति योगसाधननिश्चितम्
(...नमुत्तमम्)॥६९॥

अमिर्वायुस्तथादित्यस्तिस्रो मात्राः प्रकीर्तिताः । भृग्यजुरच तथा साम त्रित्रह्येति प्रकीर्तितम् ॥७०॥ अकारश्चाप्युकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयम्। ओंकारः परमं धाम ओंकारः परमा गतिः। ७१।। ओंकारं विन्दते यस्तु तस्य जन्म न विद्यते। त्रिप्रज्ञं च त्रिगुणं त्रिकारणमिति कापिलाः ॥७२॥ व्यक्तोऽव्यक्तस्तथाझश्च ब्रिप्रज्ञ इति स स्मृतः। ओंकारिखगुणं सर्वं व्यञ्जनं निर्गुणं विदुः ॥७३॥ त्रिमुखं च त्रिदैवत्यं त्रिप्रयोजनमेव च। अपान्तरतमेश्चेव ओंकारस्तु प्रकीर्तितः ॥७४॥ गाईपत्यो दाक्षिणाग्निराहवनीयस्तृतीयकः। त्रिमुखः स तु विज्ञेयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥७५॥ एतत् त्रिदेवतं झेयं धर्मश्चैवार्थ एव च। कामेन सहिती हा ती त्रयं प्रोक्तं प्रयोजनम् ॥७६॥

भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विशाक्षरा तथा। गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेव तु ॥७०॥ भग्वेदे स्वरितोदात्त एकाक्षर उदाहतः। त्रैस्वर्यं च तथोदात्तो यजुर्वेदे च पठ्यते 119211 दीर्घ खुतः सामवेदे ओंकारस्तु न संशयः। संक्षिप्रोदात्तमेवाहुरेकाक्षर उदाहतः 113011 अकारश्च उकारस्तु प्रविष्टो ह्ये कदा यदा। अउवर्णसमायोगादोंकारः समपद्यत 110011 अनुस्वारो मकारस्तु ओंकारस्य शिरो यदा। प्रकृतिः साधनं कृत्वा व्यञ्जनादौ तु खुष्यते ॥८१॥ नपुं सकस्तथोंकारो वेदानां परिकीर्तितः। अपांतरतमो ज्ञेयो वेदसिद्धान्तयोरि त्रिकालं च त्रिलिङ्गं च त्रिसंज्ञं च तथा विदुः। सनत्कुमारसिद्धान्ते ओंकारः समुदाहृतः ॥८३॥ भूतं भव्यं भविष्यं च कालत्रयमुदाहृतः। स्त्रीपुंनपुंसकरचैव त्रिलिङ्ग इति स समृतः ॥८४॥ वहिःसंज्ञो मध्यसंज्ञ अन्तःसंज्ञ इति स्मृतः। उद्गीथमक्षरं हो तदुद्गीथश्च उपास्यते ॥८४॥ ओमित्युद्गीयते ह्येष भूते भव्ये भविष्यति। त्रिस्थानं त्रिपदं चैव त्रिसंज्ञं च प्रकीर्तितम् ॥८६॥ ब्रह्मिष्ठानां भवेदेवं गुह्मे पूपनिषत्सु च। हृत्कण्ठतालुकादीनि स्थानानि समुदाहरेत् ॥८०॥

जाव्रत् स्वप्नं सुषुप्नं च पदान्येतानि तस्य तु। बहिःसंज्ञस्तथान्तश्च घनप्रज्ञः स्वयं विभुः 112211 एतदक्षरमोंकारं भूतं भव्यं भविष्यति। न्निप्रज्ञं त्रिपदं चैव सर्वव्यापि तथोच्यते बहिःप्रज्ञो विभुविश्व अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः। घनप्रज्ञस्तथा प्रोक्त एक एव त्रिधा भवेत् ॥६०॥ दक्षिणाग्निमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः। आकाशे तुर्यदप्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ।। १।। स्थूलो वैश्वानरो नित्यं तैजसोन्तः प्रकृतिभुक्। आनन्द्भुक् तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा भवेत् ॥६२॥ सत्वारचैव प्रयत्ने न ब्रह्मा (ह्म) भवति मानवः। स्थूलं तपयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् ॥६३॥ आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत। त्रिष्धामसु यद्गोज्यं भोक्ता यस्तु प्रकीर्तितः ॥६४॥ उभयं विन्द्ते यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। प्रभवः सर्वभूतानां सतामिति विनिश्चयः । । १६।। प्रणवः सूयते सर्वं वेत्ता यः पुरुषः स्मृतः । ज्यवस्थानं त्रिभोक्तारं त्रिभोज्यं च तथा परम् ॥६६॥ एवं पाशुपते विद्यात् सिद्धान्ते प्रणवं विभुम्। शान्तं घोरं तथा मूढं त्रिरवस्थानमेव तु 118911 शरीरमापः सोमश्च त्रिभोज्यमिति कीर्तितम्। प्राणोद्यग्निस्तथादित्यस्त्रिभोक्ता इति स स्मृतः ॥६८॥

अों कारं समिभध्यायेद्हिद कृत्वा तु धारणाम्।

प्रमृषिपुत्रो महातेजा वाग्विशुद्धो महेरवरः ॥१६॥

त्रिरात्मा त्रिस्वभावश्च तथा त्रिव्यूह एव च।

पाञ्चरात्रे स्मृतो ह्येष भगवद्वाचकः स्मृतः ॥१००॥

बलं वीर्यं तथा तेजस्त्रिरात्मा इति संक्षितः।

ज्ञानैश्वर्यं तथा शक्तिस्त्रिस्वभाव इति स्मृतः ॥१००॥

सङ्कर्षणोथ प्रद्युम्नो (म्नः) अनिरुद्धस्तथैव च।

त्रिव्यूह इति निर्दृष्ट ओंकारो विष्णुरव्ययः ॥१००॥

भगवद्वाचकः प्रोक्तः प्रकृतेर्वाचकस्तथा।

व्यक्ताऽव्यक्तो वासुदेवः प्रभवः प्रल्यस्तथा।

वाधुलेरेकमात्रस्तु ओंकारः समुदाहृतः ॥१०३॥

यद्क्षरं वेद्विदो वद्नित विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं संप्रहेणाभिधास्ये ॥१०४॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥१०४॥ एवं त्रिषष्टिभेदेस्तु सिद्धान्तेषु प्रगीयते। स्थूलभेदेन चोंकारश्चतुः षष्टि (ष्ठ) स्तु निष्कलः॥१०६॥ विष्णुंनिरञ्जनं शान्तमानन्दं सर्वदेहिनाम्। अक्षरं तं विजानीयात् स्थूलं च क्षरसंज्ञितम् ॥१०७॥ न च स्थूलं न च हस्वं न च दीर्घं न च प्लुतम्। न लोहितं न कृष्णं च सर्ववर्णविवर्जितम् ॥१०८॥

इन्द्रियौरिन्द्रियार्थेश्च तत्वैश्च परिवर्जितम्। ध्रुवं च शाश्वतं नित्यमचळं छ्यवर्जितम् ॥१०६॥ अक्षरं चाजरं चैवमनुत्पन्नमनाशि च। सर्वमात्राविनिर्मुक्तमानन्दं ब्रह्म निष्कलम् ॥११०॥ अधोषमन्यञ्चनमस्वरं यत्कव्य (ण्ठ) तालव्यसनासिकं च। अरेफजातस्वरमोष्टवर्जितं तदक्षरं स्वरति स्वयं भवम् ॥१११॥

ओंकारं विपुलमचिन्त्यमप्रमेयं सृक्ष्माकारं ध्रुवमचलं शिवं पुराणम्। तद्विष्णोः पद् (पद्ं) मुखपङ्कजप्रसृतं

देहान्तः स्थंमनसि च यत् स्थिति करोति ॥११२॥ दशनामानि नैरुक्ता ओंकारस्य प्रचक्षते। अन्वर्थं कानि तानीह वेदितव्यानि धीमता 1122311 ओंकारं प्रणवं चैव सर्वव्यापिनमेव च। अनन्तं च तथा तारं शुक्लं वैद्युतमेव च 🕟 ॥११४॥ हंसं तुर्यं परं ब्रह्म इति नामानि जानत। निष्कलस्य तु सर्वज्ञः पर्यायेण हि कीर्तितः ॥११५॥ उच्चार्यमाणः सर्वत्र आपादतलमस्तकम्। उन्नामयेच्छरीरं तु ओंकारस्तेन चोच्यते 11११६॥ भृग्यजुः सामाथर्वाणि देवताश्चाक्षरत्रयम्। शरीरं वाङ्मनश्चैव प्राणनात् प्रणवः स्मृतः ।।११७।।

शरीरं चैव विश्वं च विद्यास्थानानि सर्वशः। व्याप्य संतिष्ठते यस्मात् सर्वव्यापी ततः स्मृतः ॥११८॥ अनन्तं नयते स्थानं तस्य चान्तो न अभ्यते। ऋषिदेवमनुष्येषु अनन्तस्तेन कीर्तितः 1138811 सर्वदुखसमुस्थानाद्भवप्राहाणेवाकुलात् । चिन्तितस्तारयेद्यम्मात्तेन तारो निगद्यते ।।१२०।। वर्णेन च भवे छ क्लः शुद्धं च नयते पदम्। त्रिविधं शोषयेत् पापं तेन शुक्ल इति समृतः ।।१२१।। आविष्करोति स यतेज्योतीरूपं भ्रुवो (र)न्तरे। विद्योतते तमो भित्वा वैद्युतस्तेन कीर्तितः ॥१२२॥ हृदि ध्यानं सदा यस्मादादित्योग्दीथमेव च। भित्वा शरीरं नयति तस्माद्धं स इति स्मृतः जाप्रत् स्वप्नं च सुप्नं च तुर्यं चैव चतुर्थकम्। ज्ञातस्तु त्रायते यस्मात् तुर्यस्तेन निगद्यते ।।१२४॥ वाङ्मयस्य तु सर्वस्य ब्रह्मणस्त्रिविधस्य च । मुखमेतत् समुहिष्टं शब्दब्रह्ममयं विभुः ॥१२६॥ परं ब्रह्म नयत्येव परब्रह्म इति स्मृतः। एवं नैरुक्तकैर्दृष्टमृषिभिश्च तथा परैः 11१२६॥ बाष्कलैरेकमात्रस्तु ओंकारः समुदाहृतः। रुचकायन आचार्यो द्विमात्रं चेच्छते सदा ।।१२७॥ द्विमात्रश्चार्धमात्रस्तु नारदस्य मतेन तु। मौद्गलस्य त्रिमात्रस्तु ओंकारो नात्र संशयः ।।१२८॥ १४२

वशिष्ठस्य मतेनैव मात्राचात्र चतिस्रका (१) त्रिमात्रो मनुना चोक्तस्तथान्यैऋै विसत्तमेः ॥१२६॥ पाराशरैश्चतुर्मात्रस्तथा स्वध्यात्मचिन्तकैः। ह्रस्वं दीर्घ प्छतं शान्तं चतुर्धा संप्रकीर्तितम् ॥१३०॥ भवेत् कर्मवशादेवमन्यथा तु त्रिरक्षरम् भगवान् याज्ञवल्क्यस्तु अमात्रं चेच्हाते सदा ॥१३१॥ यः शब्दमय ओंकार उचार्यः स्थूल एव सः। अमात्रश्चाप्यनुचार्य परोंकारः स उच्यते ।।१३२।। तिस्रः सार्धास्तथा मात्राः स गृह्णाति यथाक्रमम्। परं ब्रह्म तमेवाहुश्चात्मानं ब्रह्मचिन्तकाः ॥१३३॥ यत् पूर्वं तु समुद्दिष्टमोंकाराम्रे व्यवस्थितम् । अक्षरैश्च पदैश्चैव अतीतं पञ्चमं पदम् ॥१३४॥ यं (यत्) प्राप्य विन (नि) वर्तन्ते ओंकारस्य पथि स्थिताः। मनसात्र समाधाय शरीरं छिङ्गमानवम् ॥१३४॥ संकल्पं व्यवसायं च अभिमानारू यसंज्ञकम्। चैतनाधिष्ठितं सूक्ष्मं तथा सूक्ष्मैः सहैव तु ।।१३६॥ ओंकारपद्मनालेन हृद् उद्घृत्य योजयेत्। परमे व्योम्त्यनन्तारूपे सर्वसङ्कलपवर्जिते ॥१३७॥ तिसमस्तावन्निरोद्धव्यं मनश्चोकारमेव च। यावन्निर्मलतां याति एष योग उदाहृतः 1123611 मनो युञ्ज्यात्तथोंकारे ओंकारं प्रणवे तथा। प्रणवं ब्रह्मणि स्थाप्य न किञ्चिद्पि चिन्तयेत् ॥१३६॥

प्रणवो विमलः शुद्धो निःशब्दो व्योमसंज्ञकः। तस्मादुत्पद्यते प्राणः पुनस्तत्रैव छीयते ।।१४०।। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। दु:खे भयाभिघातार्थे सर्वथा प्रणवं समरेत् 1188811 प्रणवो ह्यपरं ब्रह्मप्रणवश्च परः स्मृतः। प्रणवो ह्यादि सर्गस्य अन्तो मध्यस्तथैव च ॥१४२॥ एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा विशन्ति ब्रह्म निष्कलम् । अपूर्वोऽनन्तारोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः १४३॥ प्रणवो हीश्वरो देवो हृदि सर्वस्य धिष्ठितः। सर्वव्यापिनमोंकारं मत्त्वा धीरो न सीद्ति ॥१४४॥ अमात्रं च त्रिमात्रं च अद्वैतं त्रह्म तत् परम्। स्थूळं चाप्यतिसूक्ष्मं च सर्वतः किमपि स्थितम् ॥१४४॥ ओंकारं विन्द्ते यस्तु स भवेद्वेद्विद्विजः। यथा पत्रं फलं पुष्पं शङ्कुनैकेन धार्यते ॥१४६॥ तथा जगदिदं सर्वमोंकारेणैव धार्यते। जप्येन दहते पापं प्राणायामैस्तथा मलम् ।।१४७।। ध्यानेन जन्म निर्घातं धारणाभिश्च मुच्यते। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ॥१४८॥ स्त्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं परस्ताच विशीयते। प्रोक्षणे पोषणे चैव प्रतिष्ठाने प्रतिप्रहे ॥१४६॥ आश्रावणे वपट्कारे प्रत्याश्रावे जपेऽपि च। सामसु त्रह्ममुरुयेषु ऋग्यजुस्तोत्रशस्त्रयोः 1174011

सवमन्त्रप्रयोगेषु ओमित्यादौ प्रयुज्यते । तेन संपरिपूर्णानि यथोक्तानि भवन्ति च 1124211 सर्वमन्त्राधिराजेन ओंकारेण न संशयः। यदूनं चातिरिक्तं च यच्छिद्रं यद्याज्ञिकम् ।।१५२॥ यद्मेध्यमशुद्धं वा यातयामं च यद्भवेत्। ओंकारेण प्रयुक्त न सर्वं चाविफ (क) छं भवेत्।।१५३॥ अनूनं नातिरिक्तं च अच्छिद्रं याहिकं तथा। मेध्यं शुद्धायातयामं पवित्रं मङ्गरुं तथा ।।१५४॥ सर्वमङ्गलमाङ्गलयं सवहह्ममयं विभुम्। पावनं मोक्षदं पुण्यं सर्वदेवसयं विभुम् ॥१५५॥ विदित्वा मुच्यते क्षिप्रं जन्मसंसारवन्धनात्। मुक्तो न जायते भूयो ब्रह्मभूतः सनातनः ॥१५६॥ एतत् संक्षेपतः प्रोक्तमोंकारगुणवर्णनम्। विस्तरेण न शक्यन्ते वक्तुं वर्षशतैरपि ॥१५७॥ योगाचार्येण संचिन्त्य याज्ञवलक्येन धीमता। आंकारनिर्णयो होष प्रोक्तः शिष्यहितेषिणा।। रलोकानां हु शते प्रोक्तं निर्णयः समुदाहतः ॥१५८॥

इति (श्री) बृहद्योगियाज्ञवल्क्ये ओंकारनिर्णयो(नाम)द्वितीयोऽध्याय:।

## अथ तृतीयोऽध्यायः

#### व्याहृतिनिर्णयवर्णनम्

अतः परं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां च निर्णयम्। सप्त व्याहृतयः प्रोक्ताः पुराकल्पे स्वयंभुवा ॥ १॥ तान्येव सप्त च्छन्दांसि लोकाः सप्त प्रकीर्तिताः। त्रिधा चतुर्धा विज्ञेया(ः) पंचधा सप्तधा पुनः ॥ २ ॥ भूर्भुवः स्वरिति ज्ञेया अव्यस्तास्ताः प्रकीर्तिताः । पञ्च व्याहृतयः प्रोक्ताः सामगानां च सामसु ॥ ३ ॥ पुरुषं च तथा सत्यं भूर्भुवःस्वस्तथैव च। विद्याप्रकरणापायं यजमानस्तु वै सदा ॥ ४॥ सप्त व्याहृतयः प्रोक्ताः प्राणायामेषु नित्यशः। भूर्भुवः स्वर्महर्जनस्तपः सत्यं तथैव च ॥ ४॥ भूराद्यारचैव सत्यान्ता महाव्याहृतयस्तु वै। लोकाह्ये तास्तु सप्तैते उपर्युपरि संस्थिताः ॥ ६॥ चतुर्दशविधं सर्गं हब्ट्वेदं व्याहृतं स्वयम्। सप्त लोका भविष्यन्ति तस्माव्याहृतयः स्मृतः(ताः) ॥७ अव्याहृतिमदं ह्यासीत् सदेवासुरमानुषम्। संसत्यं व्याहृतं पूर्वं प्रजापतिरिति श्रुतिः ॥ ८॥ भूर्भुवःस्वस्तथा पूर्वं स्वयमेव स्वयंभुवा। व्याहृता ज्ञानदेहेन तेन व्याहृतयः स्मृताः॥ ४॥

एतास्तु व्याहृतीः सन्त यः स्मरेत् प्राणसंयमे । उपासितं भवेत्तस्य विश्वं भुवनसप्तकम् ॥१०॥ सर्वेषु चैव लोकेषु कामचारश्च जायते। एषा लोकवती ज्ञेया तनुराद्या प्रजापतेः ॥११॥ सप्तान्ता देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः। व्याहृतीनां च सर्वासामृषिश्चैव प्रजापतिः ॥१२॥ सप्त च्छन्दांसि यान्यासां तानि सम्यक् प्रकीर्तयेत्। गायत्र्युष्णिगनुष्ट्रप् च वृहती पङ्क्तिरेव च ॥१३॥ त्रिष्टुप् च जगती चैव छन्दांस्येतानि सप्त वै। अग्निर्वायुस्तथादित्यो बृहस्पत्याप एव च ॥१४॥ इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः। अनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायश्चित्तेषु सर्वशः ॥१५॥ प्राणायामप्रयोगे च विनियोग उद्गहृतः। भवन्ति भूयो भूतानि उपभोगक्षये पुनः ॥१६॥ कल्पान्ते ह्यूपभोगाय भुवस्तेन प्रकीर्तितम्। शीतोष्णवृष्टितेजांसि जायन्त्येतानि वै तनः ॥१७॥ आलयः सुकृतीनां च स्वर्लोकः समुदाहृतः। अधरोत्तरेभ्यो लोकेभ्यो महांश्च परिमाणतः ॥१८॥ हृद्यं सर्वलोकानां महस्तेन निगद्यते। कलपदाहे प्रलीनास्तु प्राणिनस्तु पुनः पुनः ॥१६॥ जायन्ते तु पुनः सर्गे जनस्तेन उदाहृतः। सनकाद्यास्तपः सिद्धा ये चान्ये ब्रह्मणः सुताः ॥२०॥

अधिकारनिवृत्ताश्च तिष्ठन्त्यस्मिस्ततस्तपः । सत्यं तु सप्तमो लोको ब्रह्मणः सद्तं हि तत्।।२१।। सर्वेषां चैव देवानां मूर्ध्नि संतिष्ठते सदा। ज्ञानकर्मस्वनुष्ठानात्तथा सत्यस्य भाषणात् ॥२२॥ प्राप्यते चोपभोगार्थं प्राप्य न च्यवते पुनः। सत्यं तु सप्तमो लोकस्तस्मादृष्वं न विद्यते ॥२३॥ आसप्तमात्तु पातालादृर्ध्वमेतदुदाहृतम्। अधस्ताद्राजतं ह्यण्डमूर्ध्वमर्धं हिरण्मयम् ॥२४॥ प्रधानादेव संभूतं बृह्यनीडं हिरण्मयम्। भूराद्यै:सप्तभिव्यप्तिं सत्यान्तैः पुरुषसंमितैः ॥२५॥ अर्द्धोर्द्ध छिद्रितं हाण्डं सप्तप्रकृतिलौकिकम्। अनन्ताकाशमध्यस्थं जीवभास्करभासितम् ॥२६॥ अजस्य नाभावुद्भूतं यस्मिन् विश्वं प्रतिष्ठितम् । महद्दि विशेषान्तमञ्यक्ते गच्छते लयम् ।।२७। अपुनर्मरणायैव ब्रह्मणः सद्ने स्थिताः। अधिकारं विना चैव इह्यणः सदृशाश्च ते ॥२८॥ अव्यक्ते वे दिनस्यान्ते मुच्यन्ते ब्रह्मणा सह। विशन्ति परमं धाम पुरुषं भास्करप्रभम् ।।५६॥ व्याह्नीव्यांहरंश्चेव प्राणेयदि विमुच्यते। विलयं याति च व्यक्तमव्यक्तं पुरुषे क्षणान ।।३०।। एष संक्षेपतरचोक्तः सप्तव्याहृतिनिर्णयः।
यं ज्ञात्वा मुच्यते विद्वान भवत्राहाकुलार्णवात् ॥३१॥
निर्णयो व्याहृतीनां तु रलोका द्वित्रिंशकस्तथा ॥३२॥
इति (श्री) बृह्द्योगियाज्ञवल्क्ये व्याहृतिनिर्णयो नाम
तृतीयोऽध्यायः।

## अथ चतुर्थोऽध्यायः

गायत्रीनिर्णयवर्णनम्

अतः परं प्रवक्ष्यामि गायच्या निर्णयं शुभम्। यं ज्ञात्वा याति वै विप्रः सायुज्यं ब्रह्मणा सह 11811 आर्षं छन्दश्च देवत्यं विनियोगस्च बाह्यणम्। शिरश्चाक्षरदैवत्यमावाहनविसर्जनम् 11211 ध्यानं जपप्रयोगश्च येषु कर्मसु यादृशम्। ज्ञातव्यं ब्राह्मणेर्यत्वाद्ब्राह्मण्यं येन वे भवेत् 11311 सविता देवता हात्या मुखमप्रिस्तदिलचः। विश्वामित्रऋषिश्छन्दो गायत्री तु विधीयते IISII विश्वस्य जगतो मित्रं विश्वामित्रः प्रजापतिः। विनियोग उपनये प्राणायामे तथैव रा 11211 गायत्री वा इदं सर्वं ब्रह्माण्डं ब्राह्मणानि हु । वेदोपनिषच्डाखासु ब्राह्मणानि विधान्तः Hall

पुराणधर्मशास्त्राणि गायज्याः पावनानि तु। कीर्तितानि त्वनेकानि गायच्याः पावनानि च ॥॥। षोडशाक्षरकं ब्रह्म गायज्यास्तिच्छरः स्मतम्। ओमापो ज्योतिरित्येष मन्त्रो यः परिकीर्त्यते ॥।।। तस्य प्रजापतिश्चर्षिर्यजुरह्मन्दो विवर्जि (णि) तम्। ब्रह्माग्निवायुसूर्याश्च दैवत्यं समुद्राहृतम् ॥६॥ प्राणस्यायमने चैव विनियोग उदाहृतः। गायज्याः शिरसा सार्धमेवं श्रुतिनिदर्शनम् ॥१८॥ तपसां सुसमुद्धृत्य आदिसर्गे स्वयंभुवः। ओंकारपूर्वा गायत्री निर्जगाम ततो मुखात् ॥११॥ अकारं चाष्युकारं च मकारं च प्रजापतिः। वेदत्रयान्निरदुहदूर्भुवः स्वरितीति च ॥१२॥ त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्। तदित्युचोरयाः साविज्याः परमेष्ठीप्रजापतिः ॥१३॥ यथाग्निवें देवतानामृतूनां कुसुमाकरः। त्राह्मणो द्विपदानां च गावश्चैव चतुष्पदं (दाम्) ॥१४॥ तेजस्वीनां सहस्रांशुरिन्द्रियाणां यथा मनः। मेरः शिखरिणां श्रेष्ठो गायत्री छन्दसां तथा ॥ १५॥ यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतान्मण्डं रसात् पयः। एवं हि सर्ववेदानां गायत्री सारमुच्यते ॥१६॥ गायत्री प्रकृतिक्षेया ओंकारः पुरुषः समृतः। ताभ्यामुभाभ्यां संयोगान जगन सर्व प्रवर्तते ॥।१७॥

संवत्सरतनुर्ह्योषा अरणीति निगद्यते।
चतुर्विशत्यात्मिकैषा तत्वन (व) त्यपि सा स्मृता ॥१८॥
प्रणवः सर्ववेदानां गायत्री छन्दसामिह।
अक्षराणि च यान्यस्याः स्मृतान्यङ्गानि तानि तु ॥१६॥
चतुर्विशति तत्वानि ओंकारः पश्चिवंशकः।
चतुर्विशाक्षरा देवी त्रिपदाष्टाक्षरं पदम् ॥२०॥
गेयकाले सामगानां यकारोस्याः प्रजायते।
चतुर्विशः स विद्वोयो अलक्ष्यः शान्तिमस्तुवः

(चान्तिमस्तु सः) ॥२१॥

केचिदिच्छन्ति निष्कान्तं यकारान्ते प्रतिष्ठितम्। अन्तिमो यो भवेद्वर्णो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम् ॥२२॥ तत्तालुनि निविष्टं तु तुर्याख्यं सोमरूपकम्। चतुर्विशतिसंख्येयमक्षरं ब्रह्म निष्कलम् ।।२३॥ तेनैवारभ्यते देवी तेनेवेषा समाप्यते। सार्धमात्रिकरूपेण ओंकारान्ते व्यवस्थितम् ॥२४॥ प्रधानः स तु विज्ञेयस्तत्परः पुरुषः स्मृतः ।।२४॥ ओंकारः पूर्वमुचार्यो भूर्भुवः स्वस्ततः परम्। गायत्री प्रणवश्चान्ते जपे ह्ये वसुदाहृतः ।।२६॥ श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा। रवंतैर्विलेपने: पुष्पेरलङ्कारेश्च भूपिता ।।र्७।। आदित्यमण्डलान्तस्था त्रह्मलोकगताथवा । अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा 112/11

आवाह्य यजुषा तेन तेजोसीति विधानतः। एतद्यजुः पुरा दृष्टं देवेर्दर्शनकाङ्क्षिभिः 113811 तत्रावाह्य जपित्वा तु नमस्कृत्य विसर्जयेत्। प्रणवं भूर्भुव स्वश्च अङ्गानि हृद्याद्यः 113011 त्रिरावर्त्य ततः पश्चादार्षं छन्दश्च दैवतम्। विनियोगस्तथा रूपं ध्यातव्यं क्रमशस्तु वै 113 211 सर्वावयवसंपूर्णा ध्याता सिद्धिकरी भवेत्। षड्जश्च ऋषभश्चैव धैवतश्च तृतीयकः 113211 त्रिभिः स्वरैर्यदा गीता त्रैस्वर्येति ततः समृता। -भूर्लीकरचान्तरिक्षं च स्वर्लीकरच ्तृतीयकः पदैस्त्रिभिर्यदा त्या (व्या) प्रा त्रिपदेति ततः समृता। सविता देवता यस्मात् सावित्री तेन चोच्यते ॥३४॥ गायनं (न्तं) त्रायते यस्मात् गायत्रीति ततः स्मृतः(ता)। श्येनो भूत्वाऽऽहरत् सोमं त्रिद्वात् स्वेन तेजसा ॥३५॥ छन्दसां पोषणात् तस्मात् गायत्री वा ततः समृता। वेदेषु पठ्यते चान्या जप्यकालेऽन्यथा पुनः ॥३६॥ प्राणायामे तथा ध्याने होमकालेषु चान्यथा। नियहे चापि शत्रुणामन्यथा परिपठ्यते ॥३०॥ ओंकारं व्याहृतीस्तिस्तः प्रथमं संप्रयोजयेत्। ओंकाराद्या त्रिरावर्या वेदस्यारम्भण तथा।।८८।। प्रणवाद्या तु विज्ञेया जप्ये व्याहृतिभिः सह । ताभिस्तु सप्तभिः सार्धं सप्तोंकारसमन्विताम् ॥३६॥

शिरसा सहितां देवीं प्राणयामे प्रयोजयेत्। प्रणवव्याहृतिभिः सार्धं खाहान्तां होमकर्मणि ॥४०॥ प्रतिलोभा प्रयोक्तव्या फट्कारान्ताऽऽभिचारिके। एवं यस्तु विजानाति गायत्रीं ब्राह्मणस्तु सः ॥४१॥ अन्यथा शूद्रधर्मा स्याद्वेदानामपि पारगः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञातव्या ब्राह्मणेन सा ॥४२॥ व्याहृत्योंकारसहिता सशिराश्च यथार्थतः। सशिराश्चेव गायत्री यैविप्रैरवधारिता ॥४३॥ ते जन्मवन्धनिर्मुक्ताः परं ब्रह्म विशन्ति वै। षोडशाक्षरकं बद्ध गायत्री सशिरास्तथा ॥४४॥ सकृदावर्तयेदास्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सोंकारं चतुरावर्त्या विज्ञेया सा शताक्ष्रा ॥४५॥ शताक्षरा(रां) समावर्त्य चतुर्वेदफलं लभेत्। ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ॥४६॥ त्रिपदा चैव गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्। योधीतेऽह्न्यह्न्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ॥४७॥ स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमृतिमान्। एतद्क्षरमेतां च जपन् व्याहृतिपूर्विकाम् ॥४८॥ सन्ध्ययोरुभयोर्विप्रो वेद्पुण्येन युज्यते। सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत् त्रिकं द्विजः ॥४६॥ महतोऽप्येनसो मासात् त्वचेवाहिर्विमुच्यते। सप्तावृत्या पुनेद्देहं दशिभः प्राप्यते दिवम् ॥५०॥

विशावृत्या तु सा देवी नयते हीश्वरालयम्। अष्टोत्तरशतं जप्त्वा तरते जन्मसागरम् ॥५१॥ तीणीं भूयो न पश्येत जन्ममृत्युं सुदारूणम्। गायत्री जपते यस्तु सोमवङ्गासते तु सः ॥५२॥ पादार्ध पादमर्ध वा समस्तामृचमेव वा। सर्वेषां भवपापानां संकरे समुपन्थिते ॥५३॥ दशसाहस्त्रिकोऽभ्यासो गायच्याः शोधनं परम्। रुद्रकूष्मण्डजप्यैश्च जप्यैः सौरार्णकैस्तथा ॥५४॥ ऋषिभिविरजाजाप्यैर्गायत्री च विशिष्यते। ब्रह्महत्यां सुरापानं सुवर्णस्तेयमेव वा ॥५५॥ गुरुदारागमं चैव जप्येनैव पुनाति सा। यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः ॥५६॥ तत्र तत्र तिलैहोंमो गायज्या जपनं तथा। वायुभक्षो दिवा तिष्टेत् रात्रिं नीत्वाप्सु सूर्यहक् ॥५७॥ जप्त्वा सहस्रं गायत्र्याः शुध्येद् ब्रह्मवधादते । शतेन गायच्याः स्नायात् शतमन्तर्जले जपेत् ॥५८॥ अपः शतेन पीत्वा तु सर्वपाषैः प्रमुच्यते। सायं प्रातस्तु यः संध्यां समृक्षां सेवते द्विजः ॥५ ६॥ जपन् वै पावनीं देवीं सावित्रीं छोकमातरम्। स तया पावितो देव्या ब्राह्मणो धूतकिल्विषः ॥६०॥ न सीदेत् प्रतिगृह्णानः पृथिवीं च ससागराम्। गोन्नः पितृन्नो मातृन्नो भ्रूणहा गुरुतलपगः ॥६१॥

ब्रह्महारी च यस्तु विप्रः सुरां पिबेन्। गायज्याः शतसाहस्रे जपे भवति वै शुचिः ॥६२॥ अक्षराणि च दैवत्यं संप्रवक्ष्याम्यतः परम्। आप्नेयं प्रथमं ज्ञेयं वायव्यं च द्वितीयकम् ॥६३॥ तृतीयं सूर्यदैवत्यं चतुर्थं वैद्युतं समृतम्। पञ्चमं यसदैवत्यं वारुणं षष्टमुच्यते ॥६४॥ बाईस्पत्यं सप्तमं च पार्जन्यमृष्टमं विदुः। ऐन्द्रं तु नवमं ज्ञेयं गांधर्वं दशमं स्मृतम् ॥६४॥ पौष्णमेकादशं ज्ञेयं द्वादशं मैत्रवारुणम्। त्वाष्ट्रं त्रयोदशं ज्ञेयं वासवं च चतुर्दशम्।।६६॥ मारुतं पञ्चद्शकं सौम्यं षोडशकं स्मृतम्। सप्तदशं त्वाङ्गिरसं वैश्वदेवमतःपरम् ॥६०॥ आश्विनं चैकोनविंशं प्राजापत्यं तु विंशकम्। सर्वदेवमयं ज्ञेयमेकविंशकमक्षरम् ॥६८॥ रौद्रं द्वाविशकं प्रोक्तं त्रयोविशं तु ब्राह्मणम्। वैष्णवं तु चतुर्विंशमेता अक्ष्रदेवताः ॥६६॥ जप्यकालेषु संचिन्त्य विष्णुसायुज्यतां व्रजेत्। एतस्यां ज्ञातमात्रायां वाङ्मयं विदिनं भवेन् ॥७०॥ उतासितं भवेत् सर्व विश्वं भुवनसप्तकम्। अज्ञात्वा चैव गायत्री ब्राह्मण्यात् परिहीयते ।।७१॥ अपवादेन संयुक्तो भवेच्छ्रुतिनिद्र्शनात्। येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत् यथाविधि ॥७२॥

तांश्चारियत्वा त्रीन् कुच्छान् यथाविध्युपनाययेन्। एतया चापि संयुक्तः काले च क्रियया स्वया ॥७३॥ विप्रक्षत्रियविड्योनिगृह्णां पतिसाधुषु। (?) ओंकारो व्याहृतीः सप्त सावित्री प्राणसंयमः ॥७४॥ संध्या न वन्दिता येन ब्राह्मण्यं तस्य वे कुतः ॥७५॥ सावित्रीं यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः। गायत्रीमात्रसंतुष्टो वरं विप्रः सुयन्त्रितः ॥७६॥ नायन्त्रितश्चतुर्वेदः सर्वाशी सर्वविक्रयी। सारभूतास्तु वेदानां गुह्योपनिषदः स्मृताः ॥७७॥ ताभ्यः सारं तु गायत्री गायच्या व्याहृतित्रयम्। व्याहृतिभ्यस्तथोंकारिखवृद्ब्रह्म स उच्यते।।७८।। त्रिवृद्त्रहाणि निष्णातः परं त्रद्याधिमच्छति। मधुवत् संभृतं ह्ये तिष्ठिप्रासो विष्णुना स्वयम् ॥७६॥ गायत्रीं चैव देदांश्च तुलया समतोलयत्। एकतश्चतुरो वेदान् गायत्रीमेकतः समा (म्) ॥८०॥ एषा हि त्रिपदा देवी सर्वत्रद्यमयी शुभा। तपसा महता दृष्टा विश्वामित्रेण धीमता।।८१।। संवत्सरं वा षणूमासान् यो जपेडिधिवद्द्विजः। सोऽचिरात्सर्वकामांश्च प्राप्नुयान्नात्र संशयः।।८२।। गायत्रीनिर्णयश्लोकाः सप्ततिर्नव एव च। इति श्रीबृह्दोगियाज्ञवल्क्ये गायत्रीनिर्णयो (नाम)

चतुर्थोऽध्यायः॥

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

ओंकार गायत्रीन्यासवर्णनम् न्यासं तु संप्रवक्ष्यामि ओंकारादि यथायथम्। येन विन्यस्तमात्रेण ब्रह्मीभवति ब्राह्मणः ॥१॥ अकारं विन्यसेन्नाभ्यां सत्त्वरूपं निरञ्जनम्। उकारं हृद्ये तहृद्राजसं तद्गुणं रमृतम् ॥२॥ मकारं मूर्घ्नि विन्यस्य तमोमात्रं तृतीयकम्। ब्रह्मरूपं तदात्मानं ध्यायेद्विगतकलमषम् 11311 कुर्याद्व-याहृतिभिन्यांसं वक्ष्यमाणक्रमेण तु। पूर्वमेव तु याः प्रोक्ता भूराद्यास्ते समासतः 11811 भूळींकं पादयोर्मध्ये भुवलींकं तु जानुनोः। स्वर्लोकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा 11411 जनलोकं कण्ठदेशे मुखबिम्बे तपस्तथा। भ्रु वोर्ल्लाटसंघो तु सत्यलोकं प्रतिष्ठितम्। हिरण्मये परे कोशे ध्येयः परमनिष्कलः ॥६॥ तत्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः। गायत्रीं विन्यसेत् पश्चाच्छरीरे चात्मनो बुधः ॥७॥ चतुर्विशतिस्थानेषु पादो (द) मूर्धान्तमस्तकम्। पादाङ्कृष्ठे तथा गुल्फे जङ्घयोर्जानुनोस्तथा।।८॥

जठरे स्तने च हृद्ये कण्ठे वक्त्रे च तालुनि ॥६॥ श्रोत्रे चक्षुर्भु वोर्मध्ये ललाटे पूर्वके मुले। याम्यपिक्चमके चैव उत्तरे च यथाक्रमम् ॥१०॥ अन्तिमं मूर्ध्नि विन्यस्य परब्रह्म स उच्यते। गुह्ये चक्षुषि वक्त्रे च समीके (१) हृद्ये तथा ॥११॥ पद्भयां नाभ्यां ललाटे तु नवमं मूर्ध्नि विन्यसेत्। इदं न्यासचतुष्कं तु सकृत्न्यस्यित यो द्विजः ॥१२॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मसायुज्यमुच्छति। इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्ये ओंकारगायत्रीन्यासो (नाम) पश्चमोऽध्यायः॥

### अथ षष्टोऽध्यायः

संध्योपासन निर्णयवर्णनम्
अतः परं प्रवक्ष्यामि संध्योपासननिर्णयम्।
अहोरात्रकृतात् पापात् यामुपास्य विमुच्यते।।१॥
संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता।
जीवमानो भवेच्छूद्रो मृतः श्वा चाभिजायते।।२॥
नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्।
स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः।।३॥

सर्वावस्थोऽपि यो विप्रः संध्योपासनतत्परः। ब्राह्मण्याच न हीयेत सोऽन्यजन्मगतोऽपि सन् ॥४॥ ओंकारो व्याहृतीः सप्त गायत्री सशिरास्तथा। आपोहिष्ठा ऋचस्तिस्त्रः सूक्तं चैवाघमर्षणम् ॥५॥ आदिसरक्षणार्थं तु सायंप्रातिद्ने दिने। सृष्टं स्वयंभुवा पूर्वं ब्राह्मणानां मुखे स्थितम् ॥६॥ सातत्यं कर्म विप्राणामहोरात्राद्यसं (घनो) दनम्। पापं तु जायते तस्माद्नार्तस्तन्न चोत्सृजेत् ॥७॥ अनार्तश्चोत्सृजेद्यस्तु स विप्रः शूद्रसंमितः। प्रायश्चित्तीभवेद्विप्रो लोके भवति निन्दितः ॥८॥ यावन्तोस्यां पृथिव्यां तु विकर्मस्था द्विजातयः। तेषां तु पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा ॥६॥ या संध्या सा तु गायत्री त्रिधा भूत्वा प्रतिष्ठिता। संध्या ह्युपासिता येन तेन विष्णुरुपासितः।।१०।। हासवृद्धी तु सततं दिवसानां यथाक्रमम्। संध्या मुहूर्तमात्रं तु हासे वृद्धौ तु सा समा।।११।। त्रिंशन्कोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्ष्साः। प्रद्रवन्ति सहस्रांशुमुद्यन्तं दिने दिने ॥१२॥ अहन्यहिन ते सर्वे सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्। अथ सूर्यस्य तेषां च युद्धमासीत् - सुदारुणम् ॥१३॥ ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः। संध्येति (संध्यां तु) समुपासीनाः प्रक्षिपन्ति महज्जलम् ॥१४॥

ओंकारब्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्। तेन दह्यन्ति ते दैत्या वज्रीभूतेन वारिणा ॥१४॥ एतद्विदित्वा यो विप्र उपास्ते संशितव्रतः। दीर्घमायुः स विन्देत सर्वपापैश्च मुच्यते ॥१६॥ पूर्वा संध्या तु गायत्री सावित्री मध्यमा समृता। या भवेत् पश्चिमा संध्या सा विज्ञेया सरस्वती ॥१७॥ रक्ता भवति गायत्री सावित्री श्वेतवर्णिका। कृष्णा सरस्वती ज्ञेया संध्यास्तिस्र उदाहृताः ॥१८॥ त्रयाणां चैव देवानां संगमस्तूभयोर्भवेत्। मध्यमायां च संध्यायां सर्वदेवसमागमः ॥१६॥ संधिः सर्वसुराणां च तेन संध्या उदाहृता। गरीयसी हि भूतानां तस्मात्यैत्री(त्रैती) तनुर्हि सा ॥२०॥ संधिते तु परे सूक्ष्मे निर्गुणे गुणबोधिनी। प्रधानपुरुषातीते सा संध्या संधिरुच्यते ॥२१॥ अनूद्की तु या संध्या लेपस्नेहविवर्जिता। संधिनी सर्वभूतानां शोधिनी भवनाशिनी ॥२२॥ हृद्याकाशगता सूक्ष्मा आदित्यरश्मिरेखया। सोमसूर्याग्निसंस्कृत्या अण्डं भित्त्वा विनिर्गता।।२३।। बद्धमेतं सुपुम्णायां दीर्घघण्टानिनाद्वत् । ईश्वरं मनसा ध्यायेदेषा संध्या अनुद्की ॥२४॥ संधी संध्यामुपासीत नास्तरो नोद्गते रवी। संध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा ॥२४॥

उमे संध्ये तु स्नातन्यं त्राह्मणैम्तु गृहाश्रितैः। तिसृष्वपि च संध्यासु स्नातव्यं ब्रह्मवादिना ॥२६॥ कालदोषादसामर्थ्यात्रशक्नोति यदा ह्यसौ। तदाऽऽज्ञातो ऋषिभ्यस्तु मन्त्रैर्द्ध हे मार्जनम् ॥२७॥ शन्न आपस्तु द्रुपदा आपोहिष्ठाऽघमर्षणः। एतैश्चतुर्भिर्मन्त्रैस्तु मन्त्रस्नानमुदाहृतम् ॥२८॥ स्नानमञ्देवतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसंयमः। अघमर्पणसूक्तेन अश्वमेधावभृत्समम् ॥२६॥ अप्रायत्ये समुत्पन्ने स्नानमेव तु कारयेत्। पूर्वोद्दिष्टैस्तथा मन्त्रैरन्यथा मार्जनं स्मृतम् ॥३०॥ एतच्क्रुत्वा तु वचनं याज्ञवल्क्यस्य धीमतः। ऋषयः संयतात्मानः प्रच्छन्ति स्नाननिर्णयम् ॥३१॥ इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्ये संध्यानिर्णयो (नाम) षष्ट्रोऽध्यायः ॥६॥

### सतमो ऽध्यायः

#### स्तानविधिवर्णनम्

स्नानमब्दैवतैर्मन्त्रैर्यस्वयोक्तं पुराऽनघ। तदाचक्ष्व विशेषेण स्नानस्य तु विधि प्रभो ॥ १ ॥ तांस्तु प्रोवाच प्रीतात्मा याज्ञवल्क्यो महामुनिः। श्रृणुध्वं वक्ष्यते स्नानं सर्वपापहरं शुभम् ॥२॥ मृद्गोमयतिलान् दर्भान् पुष्पाणि सुरभीणि च। आहरेत् स्नानकाले तु स्नानार्थी प्रयतः शुचिः ॥ ३॥ गत्वोदकान्तं विधिवत् स्थापयेत् तत् पृथक् स्नितौ। त्रिधा कृत्वा मृदं तां तु गोमयं च विचक्षणः ॥ ४॥ उत्तमाधममध्यानामङ्गानां क्षालनं च तै:। भागैः पृथक् पृथक् कुर्यात् क्षालने मृदसंकरः ॥ ५॥ प्रभूते विद्यमाने तु उद्के सुमनोहरे। नाल्पोद्के द्विजः स्नायान्नदींश्चो(चो)त्सृज्य कृत्रिमे ॥६॥ मृद्भिरद्भिश्च चरणौ प्रक्षाल्याचम्य वै शुचिः। उर्ह हीति ऋचा तोयसुपस्थाय प्रदक्षिणम् ॥ ७॥ आवर्तयेत्तदुद्कं ये ते शतमिति ह्यृचा। सुमित्रिया इत्यञ्जलिमुद्धरेहै वतं स्मरन् ॥ ८॥ दुर्मित्रिया इति द्वि(द्वे) ज्यं ध्यायंश्चापः प्रसेचयेत्। मृद्भिरद्भिश्च गात्राणि क्रमशस्त्ववनेजयेत् ॥ ६॥

एकया च शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि। कटिवस्त्यूरुजङ्क च चरणौ च त्रिभिक्षिभिः॥१०॥ प्रक्षाल्य हस्तौ चाचम्य नमस्कृत्य जलं ततः। यिंकचिदिति मन्त्रेण नमस्येत् प्रयताञ्जलिः ॥११॥ यत्र स्थाने च यत्तीर्थं नदी पुण्यतमा च या। तां ध्यायन् मनसाऽऽवाह्य अन्यत्रेष्टं विचिन्तयेत् ॥१२ गङ्गादिपुण्यतीर्थानि कृत्रिमादिषु संस्मरेत्। उदुत्यमिति प्रविशेज्ञलं तु प्राङ्मुखं शुचिः ॥१३॥ येन देवाः पवित्रेति कुर्यादालम्भनं त्रिभिः। महाव्याहृतिभिः पश्चादाचम्य प्रयतोऽपि सन् ॥१४॥ आलभेद्रै मृदाङ्गानि इदं विष्णुरिति च्यृचा। भास्कराभिमुखो मञ्जेदापो अस्मानिति च्यृचा ॥१५॥ ततो निघृष्य गात्राणि निमज्योन्मज्य वे शनैः। गोमयेन तु यः स्नायादापादतल्यमस्तकम् ॥१६॥ स स्नातः सर्वतीर्थेषु पूतः संवत्सरं भवेत्। आचम्य गोमयेनातो मानस्तोक्या समालभेत् ॥१७॥ ततोऽभिषिव्चेन्मन्त्रैस्तु वारुणैश्च यथाक्रमम्। इमं मे वरुणेत्युगभ्यां त्वन्न सत्वन्न इत्यपि ।।१८।। इद्मापउदुत्तममित्येतन्मुश्चन्त्ववभृथेति च। अभिषिञ्च्य तथाऽऽत्मानं निमज्याचम्य वै पुनः ॥ १६॥ द्भेरच पावयेन्मन्त्रैरव्लिङ्गेः पावनैः शुभैः। आपोहिष्टेति तिसृभिरिद्मापी हविष्मतीः ॥२०॥

देवीराप इति द्वाभ्यामापो देवा इति ज्युचा। द्रुपदादिव इत्यृचा शन्नोदेवीरपां रसम् ॥२१॥ आपो देवीति नवभिः पावमानीभिरेव च। पुनन्तु मायि (पि) तर इति पावमानीः प्रयोजयेत् ॥२२॥ चित्पतिर्मेति च शनैः पाव्यात्मानं समाहितः। हिरण्यवर्णा इति च पावमान्यस्तथाऽपराः ॥२३॥ तरत्समाः शुद्धवत्यः पवित्राणि च शक्तितः। वारुणीरच ऋचः सूक्तं शक्तितश्च प्रयोजयेत् ॥२४॥ जलमध्यस्थितो विप्रः शुद्धभावो हरिं समरेत्। ओंकारेण व्याहृतिभिर्गायव्या च समाहितः ॥२५॥ आदावन्ते च कुर्वीत अभिषेके यथाक्रमम्। अपां मध्यं स्थितस्यैवं मार्जनं तु विधीयते ॥२६॥ अन्तर्जले जपेन्मग्निःकृत्वस्त्वघमर्षणम् । द्रुपदां वा त्रिरभ्यस्येदायं गौरिति वा जपेत्।।२०। हंसः शुचिपदिति च त्रिरावर्तं जपेद्थ। अन्यानि चैव सूक्तानि स्मार्तदृष्टान्यनुस्मरेत् ॥२८॥ सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं त्रिर्जपेद्थ। आवर्तयेद्वा प्रणवं रमरेद्वा विष्णुमव्ययम् ॥२६॥ विष्णोरायतनं ह्यापः स एवाप्य(प्यो) निरुच्यते । तस्यैव सूनवस्त्वेतास्तस्मात्तं ह्यप्सु संसमरेन् ॥३०॥ नरादापः प्रसूता वैतेन नारा इति स्मृताः। ता एवास्यायनं ह्यापस्तस्मान्नारायणः स्मृतः ॥३१॥

यं (यो) हि व्रतानां वेदानां यमस्य नियमस्य च। भोक्तारं यज्ञतपसां ध्यायिनां ध्येयमेव च ॥३२॥ ध्यायेन्नारायणं देवं नित्यं स्नानादिकर्मसु । प्रायश्चित्त्यपि सर्वस्माद्दुष्कृतान् मुच्यते पुमान् ॥३३॥ प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥३४॥ तदिब्णोरिति मन्त्रेण मज्जेदप्सु पुनः पुनः। गायत्री वैष्णवी होषा विष्णोः संस्मरणाय वै ॥३४॥ पादेन पाणिना वापि यष्टचा वस्त्रेण वोदकम्। न हन्यान्नैव रुन्धीत न च प्रक्षोभयेद्द्विजः ।।३६॥ न कुर्यात् कस्यचित् पीडां मनोवाक्कायकर्मभिः। आचरन्नाऽभिषेकं च कर्माण्यन्यानि नाचरेत् ॥३७॥ स्नात्वैवं वाससी धौते अक्लिष्टे परिधाय च । प्रक्षाल्योरू मृदाद्भिश्च हस्तौ प्रक्षालयेत्ततः ।।३८॥ अभावे धौतवस्त्रस्य शाणक्षौमाविकानि च। कुतपं योगपट्टं वा द्विवासा येन वै भवेत् 113811 यावद्देवान् ऋषिंश्चैव पितृंश्चापि न तर्पयेत्। तावन्नपीडयेद्वस्त्रं येन स्नातो न चोद्के ॥४०॥ निष्पीडयति यः पूर्वं स्नानवस्त्रं तु तर्पणात्। निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवाः सहर्षिभिः 118811 न क्लिन्नवासाः स्थलगो जपादीन्याचरेद्बुधः। वस्त्रनिष्पीडनं प्रेताः परिचार्य पिबन्ति हि ॥४२॥

व्रताहते नाद्रं वासा नैकवासाः समाचरेत्। न जीर्णेन न नीलेन परिक्लिष्टोन वा जपेत्।।४३॥ वस्त्रनिष्पीडनं तोयं स्नातस्योच्छिष्टभागिनः। भागधेयं श्रुतिः प्राहः तस्मान्निष्पीडयेत् स्थले ॥४४॥ पूर्वं निष्पीडनं केचित् प्राग्देवपितृतर्पणात्। 'स्नानवस्त्रस्य नेच्छन्ति तस्मात् पूर्वं न पीडयेत् ॥४५॥ अन्नप्रकरवत्तस्य अपसव्येन पीडयेत्। पीडियत्वा ततः पश्चाज्ञपं कुर्यात् सुविस्तरम् ॥४६॥ उदके चोदकस्थस्तु स्थलस्थः स्थलके शुचिः। पादौ स्थाप्योभयत्रैव आचम्योभयतः शुचिः ॥४७॥ यत्राशुचिस्थलं वा स्यादुदके देवताः पितृन्। तर्पयेत्तु यथाकाममप्सु सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥४८॥ आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रवत् स्नानभोजने । द्वपदां वा त्रिरावर्त्य तथाचैवाघमर्षणम् ॥४६॥ गायत्रीं वा त्रिरावर्त्य महाव्याहृतिभिस्तथा। सोपांशु प्रणवेनापि आपः पीता अघापहाः ।।५०॥ आचम्य पाव्य चात्मानं निरायाम्य (त्रिरायम्य) शनैरसून्। अथोपतिष्ठेदादित्यमूर्ध्व पुष्पान्वितं जलम् ॥५१॥ प्रक्षिप्योद्वयमुदुत्यं चित्रं तचक्षुरित्यपि। हंसः शुचिषदेतानि शुभानि पावनानि च ॥५२॥

एतज्जपेदूर्ध्वबाहुः सूर्यमीक्षन् समाहितः। गायज्या तु यथाशक्ति चोपस्थाय दिवाकरम् ॥५३॥ विभ्राडित्यनुवाकेन सूक्तेन पुरुषस्य तु। शिवसंकल्पेन तथा मण्डलब्राह्मणेन तु 118811 दिवा कीर्त्येंस्तथान्येश्च सौरैर्मन्त्रेश्चश क्तितः। जपयज्ञोऽपि कर्तव्यः सर्ववेदप्रणीतकैः 114411 पवित्रेविविधैश्चान्यैर्गु ह्योपनिषदा तथा। अध्यात्मविद्या विविधा जप्तव्या जपसिद्धये ॥५६॥ प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्योपविश्य च। दर्भेषु दर्भपाणिः स्यात् प्राङ्मुखस्तु कृताञ्चलिः ॥५७॥ स्वाध्यायं च यथाशक्ति ब्रह्मयज्ञार्थमाचरत्। आदावाराभ्य वेदं तु स्नात्वोपर्युपरिक्रमात् यद्धीतेऽन्वहं शक्त्या स खाध्याय इति स्मृतः। आकेशादानखाम्राच परं संतप्यते तपः यस्तु सम्यक् द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्ति तोन्वहम्। ऋचं यजुर्वा साम वा गाथां हृद्यामथापि वा ॥६०॥ संतर्पयेदे वानृषीन् पितृगणांत्रथा। संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसन्तथा ॥६१।। ब्रह्माणं तर्पयेत् पूर्वं विष्णुं रुद्रं प्रजापतिम्। तथा देवानुगान् नागान् सागरानि पर्वतान् ॥६२॥ सरितः सरसीश्चैव यक्षान् रक्षांसि गानुषान्। पिशाचांश्च सुपर्णांश्च भूतान्यथ पशुन्स्तथा ॥६३॥

वनस्पतीनोषधींश्च भूतन्नामं चतुर्विधम्। मरीचिरच्यङ्गगिरसौ पुलस्यं पुलहं क्रतुम् ।।६४॥ प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥६४॥ कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पश्चशिखस्तथा। एते ब्रह्मसुताः सप्त मनुष्याः परिकीर्तिताः ॥६६॥ ब्रह्माद्याः उपवीती तु देवतीर्थेन तर्पयेत्। निवीती कायतीर्थेन मनुष्यान् सनकादिकान् ॥६७॥ अन्वारब्धेन सब्येन पाणिना दक्षिणेन तु। वृष्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना ॥६८॥ आवाह्य पूर्ववन्मन्त्रेरास्तीर्य च कुशान् शुचीन्। प्रागमें षु सुरान् सर्वान् दक्षिणामें षु त्रे पितृन् ॥६६॥ नासनस्तु (आसीनस्तु) स्वधाकारैगोत्रेण तु समाहितः। दक्षिणे पितृतीर्थेन पितृणां तृप्तिमावहन् ॥७०॥ सव्यं जानु ततोऽन्वाच्य पाणिभ्यां दक्षिणामुखः। तिल्रङ्गे स्तर्पयेन्मन्त्रैः सर्वान् पितृगणांस्तथा ॥७१॥ मातामहारच सततं श्रद्धया तर्पयेद्बुधः। प्राचीनावीत्युद्कं च प्रसिञ्चेद्वे तिलान्वितम्।।७२।। यद्युद्धृतं निषिञ्चेतु तिलान् संमिश्रयेजले। अतोऽन्यथा तु सन्येन तिला प्राह्या विचक्षणैः ॥७३॥ दक्षिणे पितृतीर्थेन जलं सिञ्चेद्यथाविधि। द्क्षिणेनैव गृह्णीयात् पितृतीर्थसमीपतः ॥७४॥

पञ्च तीर्थानि विप्रस्य करे तिष्ठन्ति दक्षिणे। ब्राह्म दैवं तथा पैत्रं प्राजापत्यं तु सौमिकम् ।।७४॥ अङ्गुष्ठम्ले ब्राह्मं तु देवं हाङ्गुलमूर्धनि । प्राजापत्यं तु मूले स्यात् मध्ये सौम्यं प्रतिष्ठितम् ॥७६॥ अङ्गुष्ठस्य प्रदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रकीर्तितम् । तिलानामप्यभावे तु सुवर्णं रजतान्वितम् ॥७७॥ गद्भावे निषिञ्चेत् द्रभैंमंत्रेण वाग्यतः। क्ष्वयवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा ॥७८॥ अग्निष्वात्तान् सोमपाश्च तथा बर्हिषदः पितृन्। थदिस्याञ्जीवत्पितृक एतान् दिव्यान् पितृ स्तथा ॥७६॥ येभ्यो वापि पिता दद्यात् कामतस्तांस्तु तर्पयेत्। एतांश्च वक्ष्यमाणांश्च प्रमीतिपतृको द्विजः ॥८०॥ वसून् रुद्रांस्तथादित्यान् नमस्कारस्वधान्वितान्। एते सर्वस्य पितर एष्वायत्ताश्च मानुषाः ॥८१॥ आचार्याश्च पितृ श्चैव पितृप्रभृतिनामतः । मन्त्रैश्च देयमुद्कं पितृणां प्रीतिवर्धनम् ॥८२॥ उदीरतामङ्गगिरस आयं त्वित्यूर्जमित्यपि। पितृभ्यश्चापि ये चेह मधुवाता इति त्र्यूचम् ॥८३॥ पितृन् ध्यायन् प्रसिञ्चेद्वे जपन् मन्त्रान् यथाक्रमम्। तृष्यध्वमिति च त्रिवें द्याच सिळलाञ्जलिम् ॥८४॥ नमो व इति जप्त्वा वै ततो मातामहान् सखीन्। तर्पयेदानृशंस्यार्थं धर्मं परममास्थितः ॥८५॥

मातृमीतृष्वसः श्वश्रूमीतुलानि (नी) पितृष्वसः। दुहितृ'(तृ)श्च स्वसृ'(सृ)श्चैव ज्ञात्यृत्विषिछ्ण्यवान्धवान् ८६ ना मतस्तु स्वधाकारस्तपयेदनुपूर्वशः । सवर्णेभ्यो जलं देयं नासवर्णे कथंचन ॥८७।। पूर्वजांश्च पितृं स्तर्ध्य ततोन्येषां प्रदीयते । नास्तिक्यभावाद्यश्चापि न तर्पयति वै पितृन् ॥८८॥ पिबन्ति देहनिःस्त्रावं पितरोऽस्य जलार्थिनः। तस्मात् स्नानं प्रशंसन्ति श्रद्धयाऽश्रद्धयापि वा ॥८६॥ विदित्वैव सदा स्नायात् विधिनानेन नित्यशः। कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्ये नोदकेन वा ॥६०॥ तृष्त्यर्थं वै पितृणां तु आत्मनः श्रेय इच्छता। यदेव तर्पयेदद्भिः पितृन् स्नात्वा द्विजोत्तमः ॥६१॥ तेनैव सर्वमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्। निष्पीड्य स्नानवस्त्रं तु आचम्य प्रयतः शुचिः ॥६२॥ सुराणामर्चनं कुर्याद्ब्रह्मादिनाममत्सरः । ब्राह्मवैष्णवरीद्रेश्च सावित्रैमैंत्रवारुणैः ॥६३॥ तिल्क रर्चयेन्मन्त्रैः सर्वान् देवान् समाहितः। ध्यात्वा प्रणवपूर्वं तु देवतं तु समाहितः ॥६४॥ नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेच पृथक् पृथक्। आवाहनादिकं कर्म यन्न प्रोक्तं मया त्विह ॥१४॥ तत् सर्वं प्रणवेनेव कर्तव्यं चक्रपाणिनः ॥६६॥

दद्यात् पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव वा। अर्चितं स्याज्जगदिदं तेन सर्वं चराचरम् ॥६७॥ विष्णुक्र ह्या च रुद्रश्च विष्णुर्देवो दिवाकरः। तस्मात् पूज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनार्दनात् ॥६८॥ विष्णुं वा भास्करं वापि सर्वदैव समर्चयेत्। सावित्रये च हविद्चात् यथाशक्ति समाहितः ॥६६॥ ततोवलोकयेदकं हँसः शुचिषदित्यचा । स याति ब्रह्मसद्नं स्नात्वेक्षेद्योनया रविम् ॥१००॥ अदृश्रमस्येति मन्त्रैरुपस्थाय दिवाकरम्। संवर्चसेति पाणिभ्यां तोयेनाविमृजेन्मुखप् ॥१०१॥ स्वयंभूरित्युपस्थाय सूर्यस्येति प्रदक्षिणा। समावृत्य नमस्कुर्यादिशो दिग्देवता अपि। ब्रह्मणेत्रये पृथिव्ये औषधिभ्यस्तथैव च ॥१०२॥ वाचि (चे च) वाचस्पतये विष्णवे महते तथा। एताभ्यो देवताभ्यश्च नमस्कारादि वै जलम् ॥१०३॥ द्त्वा नमस्येत् क्रमशस्वन्ते वै सर्वकर्मणाम्। नमोऽद्भचो नमोऽपांपतये वरुणाय नमो नमः ॥१०४॥ इत्युक्त्वापो नमस्कृत्यावनौ देवांश्च नामतः। इदमापः प्रवहता(त) धाम्नो धाम्नस्तथैव च ॥१०५॥ एवं संपूज्य देवेशं क्षणं ध्यात्वा निरञ्जनम्। विमोचनार्थं तीर्थस्य आप्यायस्वेति वै जपेत्।।१०६॥

देवा गातुविद् इति कृत्वा जप्यनिवेद्नम्। प्रक्षाल्य तीर्थदेशं तु गत्वा स्वं कम आचरेत्।।१०७। उपस्थानादिर्यस्तासां मन्त्रवान् कीर्ततो विधिः। निवेद्नान्तं तत् स्नानमित्याहुर्बद्यवादिनः ॥१०८॥ परकीयनिपानेषु यदि स्नायात् कदाचन। सप्त पिण्डान् समुद्धृत्य ततः स्नानं समाचरेत् ॥१०६॥ अनुद्धृत्य तु यः स्नायात् परकीयजलाशये। वृथा भवति तत् स्नानं कर्तुः पापेन लिप्यते ॥११०॥ स्रवन्त्यादिष्वथाचम्य सोपानत्को ह्यसंस्पृशन्। आगतः सोद्पात्रस्तु यत्नेन शुचिरेव सः ॥१११॥ तेनोद्केन द्रव्याणि प्रोक्ष्याचम्य पुनर्गृहे। ततः कर्माणि कुर्वीत नित्यं वै यानि कानि चित् ॥११२॥ पात्रादिरहितं तोयमुद्धृतं सन्यपाणिना। न तेनाभ्युक्षणं कुर्याद्वस्त्रनिष्पीडनेन च ॥११३॥ सौवर्णं राजतं ताम्नं मुख्यं पात्रं प्रकीर्तितम्। तद्लाभे मृदं पात्रं स्रवते यन धारितम् ॥११४॥ स्नात्वैवं सर्वभूतानि तर्पयेद्योन्वहं द्विजः। स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिरनामयम् ॥११६॥ स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः श्रुतिस्मृत्युद्ति नृणाम् । तस्मात् स्नानं निषेवेत श्रीपुष्टचारोग्यवर्धनम् ॥११६॥ प्रातरुत्थाय यो विप्रः संध्यास्नायी सदा भवेत्। सप्तजन्मकृतं पापं त्रिभिवंषेंर्व्यपोहति ॥११७॥

उषस्युषसि यत् स्नानं संध्यास्त्रनुदिते रवौ। प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम् ॥११८॥ त्रिरात्रफलदा नद्यो याः काश्चिद्समुद्रगाः। समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य सरितां पतिः।।११६।। वृथा उष्णोदकस्नानं वृथा जप्यमवैदिकम्। वृथा त्वश्रोत्रिये दानं वृथा भुक्त नसाक्षिकम् ॥१२०॥ अस्नात्वा नाचरेत् कर्म जपहोमादि किंचन। ळाळाखेदसमाकीर्णः शयनादुत्थितः पुमान्।।१२१।। क्रिचन्ति हि प्रसुप्तस्य इन्द्रियाणि स्रवन्ति च। अङ्गानि समतां गच्छन्त्युत्तमान्यधर्मैः सह।।१२२॥ अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः। स्रवत्येव दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम् ॥१२३॥ तस्मात् प्रातः प्रशंसन्ति स्नानमेव हि नित्यशः। कालमालम्ब्य कर्तव्यं मध्यमे सवने तथा ॥१२४॥ सवनत्रयं तु यः कुर्यात् स्नानमेव हि नित्यशः। स गच्छति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्नं द्विजः ॥१२४॥ प्रसाद्जननं रूपसौभाग्यवर्धनम्। शोकदुःस्वप्रहृत् स्नानमोजःप्रह्लादनं तथा ॥१२६॥ स्नानहोमजपातिथ्यं नाचरेच्छक्तिमांस्तु यः। वृथा हि जीवितं तस्य परलोकात् स:हीयते ।।१२७।। स्नानं दानं जपो ध्यानं पितृदेवार्चनं तथा। पावनानि मनुष्याणां दुष्कृतस्येह कर्मणः।।१२८।।

जपस्येह विधि वक्ष्ये यथा काय विधानरःः। ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः॥ सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥१२६॥ जप्येनैव हि संसिध्येत् ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यन्न वा कुर्यानमेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१३०॥ न च क्रमन्न विंहसन्न पार्श्वमवलोकयन्। ना(नो)पाश्रितो न जल्पंश्च न प्रावृत्य शिर्स्तथा ॥१३१॥ न पदा पदमाक्रम्य न चैव हि यथा करे(रौ)। न चासमाहितमना न च संश्रावयन् जपेत्।।१३२॥ प्रच्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरहङ्कृतम्। जप्यानि च सुगुप्तानि तेषां फलमनन्तकम् ॥१३३॥ मानसः शान्तिकजप उपांशुः पौष्टिकः स्मृतः। सशब्दश्चाभिचारश्च जपस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥१३४॥ तिष्ठं श्चेद्वीक्ष्यमाणोर्कमासीनः प्राङ्मुखो जपेत्। प्रागम्रेषु कुशेष्वेवमासीनश्चासने शुभे।। नात्युच्छिते नातिनीचे दर्भपाणिः सुसंयतः॥१३४॥ विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः । उपांज्यः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्पृतः ॥१३६॥ ४ स्फाटिकेन्द्राक्षरद्राक्षपुत्रजीवसमुद्भवैः । अक्षमाला तु कर्तव्या प्रशस्ता ह्युत्तरोत्तरा ॥१३०॥ कोट्या स्यातु भवेद्वृद्धिरनन्ता चात्र संज्ञया। जपस्य क्रियमाणस्य तस्माच्छ्रेष्टा परा परः ॥१३८॥ १४४

अभावाद्क्षमालायाः कुराप्रन्थाऽथ पाणिना। जप एव हि कर्त्तव्य एकाग्रमनसा तथा ॥१३६॥ ध्यायेच मनसा मन्त्रं जिह्नौष्ठौ न विचालयेत्। न कम्पयेच्छिरोयीवं दन्तान्नैव प्रकाशयेत् ॥१४०॥ यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याधरोरगाः। हरन्ति प्रसमं यस्मात्तस्माद्गुप्तं समाचरेत् ॥१४१॥ जलान्ते वाग्न्यगारे वा जपेहे वालये तथा। पुण्यतीर्थे गवां गोष्ठे सिद्धक्षेत्रेऽथवा गृहे ॥१४२॥ गृहे हा कगुणं प्रोक्तं नद्यां तु द्विगुणं समृतम्। गवां गोष्ठे दशगुणमग्न्यगारे दशाधिकम्। सिद्धभेत्रेषु तीर्थेषु देवतायाश्च संनिधौ। सहस्रं शतकोटीनामनन्तं विष्णुसंनिधौ ॥१४३॥ शाकयावकभैक्ष्याणि पयोमूलफलानि च। विसशृङ्गाटशाॡक (कं) हविष्यान्नानि यानि तु। द्धि सर्पिस्तथा ह्यापः प्रशस्ता ह्युत्तरोत्तरम् ॥१४४॥ चरवो ह्युपवासश्च भैक्ष्यं नक्तमयाचितम्। एतान्येव त्रतान्याहुः शस्तानि जपकर्मणि ॥१४४॥ जपकाले न भाषेत व्रतहोमादिकेषु च। एतेष्वेवावशक्तं तु यद्यागच्छेद्द्विजोत्तमः। अभिवाद्य ततो विप्रं योगक्षेमं च कीर्तयेत्।।१४६॥ स्त्रीशूद्रपतितांश्चैव पाषण्डिनं रजस्वलाम्॥ ज पकाले न भाषेत व्रतहोमादिकेषु च ॥१४७॥

यदि वाग्यमलोपः स्याज्जपादिषु कथञ्चन। व्याहरेद्वेषणं मन्त्रं स्मरेद्वा विष्णुमव्ययम् ॥१४८॥ तूष्णीसासीत तु जपंश्चाण्डालपतितादिकान्। दृष्ट्रवा तीर्थमुपस्पृश्य भाष्य स्नात्वा पुनर्जपन् ॥१४६॥ आचम्य प्रयतो भूत्वा जपेद्शुचिद्र्शने। सौरान् मन्त्रान् यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥१५०॥ रौद्रपित्र्यासुरान् मन्त्रान् राक्षसानाभिचारिकान्। व्याहृत्यालभ्य चात्मानमपः स्पृष्ट्वान्यदाचरेत् ॥१५१॥ एतान् व्याहृत्य रौद्रादीनस्पृष्ट्वाऽशँ जलं द्विजः। ऊर्ध्वं यत् कुरुते कर्म तद्भवत्ययथायथम् ॥१५२॥ स्पर्शेनाद्भिर्दूषिताभिरुद्धृताभिश्च मानवः। स्नानमाचरनुष्णाभिर्न विशुद्धचित कर्हिचित् ॥१५३॥ अम्राह्यास्त्विमा ह्यापो नद्याः प्रथमवेगगाः । प्रक्षोभिताश्च केनापि याश्च तीर्था द्विनिः सृताः ॥१५४॥ अगम्यागमनात् स्तेयात् पापेभ्यश्च प्रतिव्रहात् । रहस्याचरितात् पापात्मुच्यते स्नानमाचरन् ।।१५५॥ प्रकतुमसमर्थश्चेत् जुहोतियजतिकियाः। स्नानध्यानजपेहींमैरात्मानं शोधयेद्बुधः गार्थहा। यदैव कुरुते स्नानं विशुद्धे नान्तरात्मना। ते नैव सर्वमाप्नोति विधि यज्ञक्रियाः छम् ।!१५७। ब्रह्मक्षत्रविशां चैव मन्त्रवत् स्नानमिष्यते। तूष्णीमेव तु शूद्रस्य सनमस्कारकं स्मृतम् ॥१५८॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनित्रहः । द्मः शमार्जवं दानं सर्वेषां धर्मसाधनम्। गृहीत्वा यमधनुर्वे नियमज्याततं हढम्। संद्धीत द्मरारं स्वर्गलक्ष्ये प्रयत्नतः 1134811 यस्येदमायुधं नास्ति स्वर्गसाधनमुत्तमम्। अपि जन्मसहस्रेण न साधयति तत् परम् ॥१६०॥ एष वोऽभिहितः कृत्सनः स्नानस्य परमां विधिः। गुणाश्च तस्याऽऽचरतो दोषाश्चैवानिपेवणात् ॥१६१॥ असामर्थ्याच्छरीरस्य कालशक्तिव्यपेक्षया। मन्त्रस्नानादिकान् सप्त केचिदिच्छन्ति सूरयः ॥१६२॥ मान्त्रं भौमं तथाऽऽम्रे यं वायव्यं दिव्यमेव च। वारुणं मानसं चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात् ॥१६३॥ आपोहिष्टे ति वै मन्त्रं मृदालम्भरच पार्थिवम्। आन्ने यं भरमना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥१६४॥ यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तिइव्यमुच्यते। वारुणं चावगाहस्तु मानसं विष्णुचिन्तनम् ॥१६४॥ शस्तं स्नानं यथोदिष्ट मन्त्रस्नानक्रमेण तु। कालदोषादसामर्थ्यात् सर्वं तुल्यफलं स्मृतम् ॥१६६॥ मानसं प्रणवस्नानं केचिदिच्छन्ति सूरयः। आत्मतीर्थप्रशंसायां व्यासेन पठितं यतः । ११६७॥ योऽसौ विस्तरशः प्रोक्तः स्नानस्य विधिरुत्तमः। अशक्तस्तु न कुर्याद्वै तत्रायं विधिरुच्यते 11१६८॥

स्तान मन्तर्जले चैव मार्जनाचमने तथा। जलाभिमन्त्रणं चैव तीर्थस्य परिकल्पनम् ॥१६६॥ अघमर्षणसूक्तेन त्रिरावृत्तेन नित्यशः। अन्यांश्च वारुणान् मन्त्रान् कामतः संप्रयोजयेत् ॥१७०॥ यथाकालं यथादेशं ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः। स्नानाचरणमित्येतत् समुद्दिष्टं महात्मभिः। वारुणानथवा मन्त्रान् कामतः संप्रयोजयेत् ॥१७१॥ अधमर्षणसूक्तस्य ऋधिश्चैवाघमर्षणः। अनुष्टुप् च भवेच्छन्दो भाववृत्तं च दैवतम् ॥१७२॥ अश्वमेघावभृथके विनियोगस्तु कल्पितः। सर्वपापापनोदार्थं स्मृतिकारैकदाहृतम् ॥१७३॥ ननु भूताण्डपिण्डस्य स्थित्युत्पत्तिलयं तथा। सूक्ते ऽस्मिन व्याहृतं सर्वमेतन्मन्त्रार्थमस्य वै ।।१७४॥ हत्वा लोकानपीमांस्त्रींस्त्रिः पठेद्घमर्षणम्। यथाश्वमेधावभृथमेवं तन्मनुरब्रवीत् ।।१७६॥ अहं तु परमेत्युक्तस्त्ररह्वो ह्यू पपन्नयः। (?) मुच्यते पातकैः सर्वैर्जप्त्वा त्रिरधमर्षणम् 11१७६॥ यथाश्वमेधः ऋतुराट् सर्वपापप्रणोद्नः। तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापप्रणोद्नम् 112001 सिंधुद्वीपो भवेदार्षं गायत्री च्छन्द् एव हि। आपस्तु दैवतं श्रोक्तं विनियोगस्तु मार्जने 1120211

सर्वत्र मार्जनं कर्म अब्लिङ्गानामुदाहृतम्। कोकिलो राजपुत्रश्च द्रुपदामार्षमुच्यते ॥१७६॥ अनुष्टुभं भवेच्छन्द आपश्चैव तु दैवतम्। सौत्रामण्यवभृथके स्नाने तद्विनियोजनम् ॥१८०॥ द्रुपदा नाम सावित्री यजुर्वेदे प्रतिष्ठिता। अन्तर्जेले त्रिरावर्त्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१८१॥ आपः पुण्याः समादाय त्रिः पठेद्द्रुपदामृचम्। तत्तोयं मूर्ध्नि विन्यस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१८२॥ एवं ज्ञात्वा तु मन्त्राणां विनियोगं द्विजोत्तमाः। संध्यां यद्वदुपासीत तथा सर्व निवोधत ॥१८३॥ ऐशान्यभिमुखो भूत्वा शुचिः प्रयतमानसः। आचान्तः पुनराचामेद्दतमित्यभिमन्त्रय च ॥१८४॥ आन्तरं ग्रुध्यति ह्येवमन्नपानमलीकृतम्। त्रिरावर्त्य तु सावित्रीं प्रणवं व्याहृतीस्तथा ।।१८५॥ मार्जनं च तथा कृत्वा आपोहिष्ठेति मार्जयेत्। सार्धामृचं तु प्रक्षिप्य ऊर्ध्वं सार्द्धामधः क्षिपेत् ॥१८६॥ अधोभागविसृष्टाभिः कलुषं याति संक्ष्यम्। सर्वतीर्थाभिषेकरच अध्वं संमार्जनाद्भवेत् ॥१८७॥ अवमर्पणसूक्तं न मार्जनं कारयेत्ततः। शन्न आपश्च द्रुपदां कामतः संप्रयोजयेत् ॥१८८॥ ओंकारपूर्वा गायत्री अव्लिङ्गान्यघमर्षणम्। ज्ञातव्यं ब्रह्म चैतद्वै पुरा दृष्टं स्वयंभुवा ॥१८६॥

एवं समार्जनं कृत्वा बाह्यगुद्धचर्थमात्मनः । अथाभ्यन्तरगुद्धचर्थं प्राणायामान् समाचरेत् ॥१६०॥ इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्ये स्नानतर्पणसंध्योपासन-जपादिविधि (निर्णयो नाम) सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

# अथ अष्टमोऽध्यायः

प्राणायामवर्णनम्
अत ऊर्द्धं प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य छक्षणम्।
प्रत्याहारं तथा ध्यानं यथावदनुपूर्वशः।
उच्यमानं निवोधध्वं संक्षेपेण द्विजोत्तमाः॥१॥
सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह।
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥२॥
गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेद्व्याहृतिपूर्विकाम्।
प्रतिप्रणवसंयुक्ता त्रिरयं प्राणसंयमः ॥३॥
प्रभुंवः स्वर्भहर्जनस्तपः सत्यं तथेव च।
प्रत्योकारसमायुक्तं तत्सवितुर्वरेणियम् ॥४॥
अोमापो ज्योतिरित्येतिच्छरः पश्चात् प्रयोजयेत्॥४॥
एष मन्त्रप्रयोगिक्षः प्राणायामे निवोधत।
त्रिरावर्तनयोगान्तु प्राणायामस्तु शब्दितः॥ ६॥

त्रिविधं केचिदिच्छन्ति तथा च नवधा परे। मृदुमध्याधिमात्रत्वादेकैकं त्रिविधं भवेत् ॥ ७॥ ओंकारं व्याहृतीः सप्त गायत्री सशिरास्तथा। प्राणायामोऽयं मनुना वेदे्षु कथितः पुरा ॥८॥ पूरकः कुम्भकश्चैव रेचकस्तद्नन्तरम्। प्राणायामस्त्रिधा ज्ञेयः कनीयोमध्यमोत्तमः॥ ६॥ पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामिख्रलक्षणः। (कन्यसमध्यममुख्या इति त्रयं प्रोच्यते तज्ञैः )।।१०।। (द्वादशमात्रः प्रथमो मध्यम उक्तस्तथातद्द्विगुणः।) ( उत्तम उक्तिशुणः मात्राभेदाः प्रकीर्तितास्तज्ज्ञैः ॥११॥ अङ्कुलिमोक्षत्रितयं जानूर्वोः परिमार्जनमथापि। तत् कालत्रयमपि तज्ज्ञा मात्रासंज्ञां प्रशंसन्ति ।।१२।। गोदोहमन्नपाको वा इषुक्षेपो ह्यथापि वा। घण्टायाः स्तनितं वाऽपि ह्यतिमात्रा उदाहृताः ॥१३॥ देशकालानुसारेण सेव्यमानः शनैर्यदा । स्वेदकंपादि जनयेदतिमात्रस्तदा भवेत ॥१४॥ निरोधकाले प्राणस्य मात्राः संकल्पयेत् कथम्। तस्मात् स्मृतिप्रतिष्टं तत् कल्पयित्वा तु योगिभिः ॥१४ आदिप्रयत्नं प्रथमं द्वितीयं यत्र चेतसि । तृतीयं तु समुद्दिष्टमुद्वयं तमसस्परि ॥१६॥ पूर्वोक्तस्य तु मन्त्रस्य यथासंख्यं प्रकीर्तयेत्। मात्रायोगा यथोक्तांस्तु कृता एव भवन्ति च ॥१७॥

एतन्मात्राप्रयोगेण प्राणायामत्रयस्य च। ब्रहणं धारणोत्सर्गं यथासंख्येन कारयेत्।।१८॥ वाह्यस्थित नासपुटेन वायु-माकृष्य तेनैव शनैः समन्तात्।

नाडीश्च सर्वाः प्रतिपृरयेतु स पूरको नाम मरुन्निरोधः॥१६॥

न रेचको नैव च पूरकोऽयं नासाप्रचारी स्थित एव वायुः।

सुनिश्चितं धार्य यथाक्रमेण कुम्भारूयमेतत् प्रवदन्ति तज्ज्ञाः॥२०॥

निष्क्राम्य नासाविवरादशेपं प्राणं वहिः शून्यमिवानिलेन। निरुच्छ्रवसंस्तिष्ठति चोद्धं (रुद्ध)वायुः

स रेचको नाम महानिरोधः॥२१॥ नासिकाकृष्ट उच्छ्वासो ध्मातः पृरक उच्यते। कुम्भको निश्चलश्वासो मुच्यमानस्तु रेचकः।।२२॥ नीलोत्पलद्लश्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्। चतुर्भुजं महात्मानं पृरकेणेव चिन्तयेत्।।२३।। कुम्भकेन हृदि स्थाने ध्यायेच कमलासनम्। ब्रह्माणं रक्तगौराङ्गं चतुर्वक्त्रं पितामहम्।।२४॥ रेचकेनेश्वरं ध्यायेह्लाटस्थं त्रिलोचनम्। 

यदा निरोधसंयोगाइ वतात्रयचिन्तन त्। अग्न र्वायोरपां योगादात्मा शुद्धचेत वै त्रिभिः ॥२६॥ निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरग्निश्च जायते। अग्ने रापोभिजायन्ते ततोऽन्तः शुद्धचते त्रिभिः।।२०। सन्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश। अपि भ्रूणहर्न मासात् पुनन्त्यहरहः कृताः ॥२८॥ प्राणायामा ब्राह्मणेन त्रयोऽपि विधिवत् कृताः। व्याहृतिप्रणवेः साद्धं (धं) विज्ञेयं परमं तपः ॥२६॥ द्द्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निप्रहात्।।३०।। अहा राज्या च यान् जन्तून् हिनस्त्यज्ञानतो यतिः। तेषां स्नात्वा विशुद्धचर्थं प्राणायामान् षडाचरेत् ॥३१॥ प्राणायामेर्द्हेहोपान् धारणाभिश्च किल्विषम्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥३२॥ यथा पर्वतधातूनां दोषान् द्हति पावकः। एवमन्तर्गतं चैनः प्राणायामेन द्ह्यते ॥३३॥ विरजं चतुर्गुणं कृत्वा नियतात्मा जितेन्द्रियः। प्राणायामें रचतु भिम्तु मुच्यते ह्युपपातकात् ॥३४॥ मन्त्रेहोंमें मार्जनाभ्युक्षणेश्च प्राणायामें योगसिद्धिजयन्ति। निर्घूतपापा विरजा विशुद्धा योगामिना द्ग्धवीजा ब्रजन्ति ॥३४॥

प्राणायामशतं कार्यं सर्वेपापप्रणाशनम्। उपपातकजातीनामनादिष्टस्य चैव हि ॥३६॥ यद्ह्या कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। त्रिकालसंध्याकरणात् प्राणायामैर्व्यपोहति ॥३७॥ ब्रह्महा च सुरापश्च अगम्यागमने रतः। सुवर्णस्तेयि चौरश्च गोघ्नो विस्नम्भघातकः ॥३८॥ शरणागतधाती च कूटसाक्षी ह्यकार्यकृत्। एवमादिष्वथान्येषु पापेष्वभिरताश्चिरम् ॥३६॥ प्राणायामशतं कुर्युः सूर्यस्योदयनं प्रति। निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥४०॥ सूर्यस्योद्यनं प्राप्य निर्मला गतकिल्विषाः। भवन्ति भारकराकारा विधूमा इव पावकाः ॥४१॥ ध्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्। श्वपाकेष्वपि भुञ्जानो ध्यायी नैव तुं लिप्यते ॥४२॥ पूरके विष्णुसायुज्यं कुम्भके ब्रह्मणोऽन्तिकं। रेचनेन तृतीयेन प्राप्नुयादैश्वरं पद्म् ॥४३॥ न प्राणेनाप्यपानेन वेगाद्वायुं समुतसुजेत्। येन सक्तून् करस्थांश्च प्राणा(ण) योगेन चालयेत् ॥४४॥ शनैर्नासापुटैर्वायुमुतसृजेन्न च वेगतः। न कम्पयेच्छरीरं तु स योगी परमो मतः ॥४४॥ प्राणस्यायमनं कृत्वा आचमेत् प्रयतोऽपि सन्। आन्तरं स्विद्यते यस्मात्तस्मादाचमनं स्मृतम् ॥४६॥

एवं त्रिविधमुद्दिष्टं प्राणायामस्य लक्ष्णम्। स्मृतिदृष्टं भवेदेतत् सिद्धान्ते त्वेतद्नयथा।।४७।। मात्राप्रमाणयोगेन प्राणापाननिरोधनात्। ओंकारेणैव कर्तव्यः प्राणायामी यथोदितः।।४८॥ मात्रायोगप्रमाणेन प्रणवं परिचिन्तयेत्। मृदुमध्योत्तमत्वाच त्रिविधः सोऽपि कथ्यते ॥४६॥ एवं तु त्रिंविधं कृत्वा प्राणायामं विधानतः। प्रत्याहारं ततः पश्चाचिन्तयेत्तन्निबोधत ॥६०॥ वायुर्वाद्यों यथा देहे गृहीतस्तन्न (तः स तु) कोष्ठगः। शनैः शनैर्निरोद्धव्यः प्रत्याहारः स उच्यते ॥५१॥ इत्द्रियाणां तु सर्वेषां या वृत्तिस्तु प्रकीर्तिता। मनसा प्रतिहर्तंच्या प्रत्याहारस्ततः स्पृतः ॥५२॥ सर्वाङ्गाणि यथा कूर्मो हष्ट्वा संकोचयेत् क्षणात्। तथेन्द्रियाणीन्द्रियार्थात् तानि प्रत्याहरेद्बुधः ॥५३॥ संकल्पोऽध्यवसायश्च अभिमानस्तथैव च। तथैव वायवः सूक्ष्मा निरोद्धव्याः प्रयत्नतः ॥५४॥ अतीतानागतेभ्यश्च कामेभ्यस्तु पुनः पुनः। एकत्र धारयेद्यस्तु सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥५५॥ शतत्रयं तु श्लोकानामष्टात्रिंशाधिकं तथा। स्नानस्य निर्णयः प्रोक्तः शिष्याणां हितकाम्यया ॥५६॥ इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्ये प्राणायामप्रत्याहारनिर्णयो ( नाम ) अष्टमोऽध्यायः ॥

### अथ नवमोऽध्यायः

#### ध्यानविधिवर्णनम्

ध्यानस्य तु विधिं वक्ष्ये शृण्वन्तु ऋषयः सदा । एभ्यस्तु पुनरावृत्तिः कदाचिदिह दृश्यते ॥ १॥ ध्यानं कृत्वा चतुर्थं तु न भूयो जन्म चाप्नुयात्। ततः सम्यक् प्रवक्ष्यामि प्राणायामचतुर्थकम्॥२॥ बाह्यस्तु विषयाक्षेपचित्तविक्षेपवर्जितः। मानसे विमले शान्ते स्थितं विष्णुं हृदि क्षिपेत् ॥ ३॥ तद्धःचानं तत्तु वै योगो मोक्षमागप्रसाधकम्। ओं भूर्भुवः स्वर्महर्जनस्तपः सत्यमित्येवं ब्रह्मवैदिकम् ॥४॥ एतदु चार्य वै विप्रः परे धाम्नि नियोजयेत्। ह्यप्रिश्चैव वायुश्च जीवेशः समुदाहृतः॥ ४॥ एषां ह्यन्तःशरीरस्थं ओंकारेणोपलक्ष्यते। ओंकारं पद्मनालेन उद्धृत्योपरि योजयेत् ॥ ६॥ आ(अ)प्राणाच्छून्यभूतं तु चेतोङ्गं जीवसंज्ञकम्। जप(जाय)ते तु यतस्तस्मात् पुनस्तत्र निवेशयेत् ॥ ७॥ घण्टाशब्दवदोंकारमुपासीत समाहितः। पुरुषं निर्मलं शुद्धं पश्यत्यत्र न संशयः॥८॥ कुण्डलाकृतिसंस्थानं प्रसुप्तोरगसंनिभम्। तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा धामात्मा बिन्दुलक्षणः ॥ ६॥

वकं तु भवति ह्यादौ ओंकारं चतुरक्षरम्। भृजुत्वं संप्रपद्येत पदं प्राप्य तु पश्चमम्।।१०॥ मध्यमस्तु भवेद्विन्दुर्मूर्धन्येवावतिष्ठते। तत्र वाचो निवर्तन्ते सर्वे वर्णास्तथैव च ॥११॥ तस्मात् सर्वे प्रसूयन्ते वर्णास्तत्र विशन्ति च। वर्णात्मा हीनवर्णस्तु सर्ववर्णेषु जीवनम्।।१२।। न घोषं नैव चाघोषं दन्तौष्ठयं नैव तालुजम्। न मूर्घन्यं च चान्तःस्थं न खरं व्यञ्जनं न च ॥१३॥ न कर्व्यं(ण्ड्यं) नैव चोष्माणं न वर्गं न विसर्गिणम्। जिह्नामूलमुपध्मानमनुस्वारं न चैव हि ॥१४॥ हृद्याकाशनिविष्टस्तु सोऽक्षरत्वं निगच्छति। अक्षराणि त्रिषष्टिवें स्थानयोगाद्भवन्ति हि ॥१५॥ एतत्तु परमं ध्येयं व्योममध्ये व्यवस्थितम्। व्योम्नश्चोपरि मध्यस्थमनन्ताकाशमव्ययम् ॥१६॥ यस्याकाशमयं कौष्ठमनन्तं परमालयम्। संयोगरचेतनोऽस्माकं प्रकाशरचाग्निसूर्ययोः ॥१०॥ यदादित्यगतं तेजो जगद्रासयतेऽखिलम्। यचन्द्रमसि यचाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥१८॥ अन्तरेऽस्मिन्निमे लोका अन्तर्विश्वमिदं जगत्। अम्रं च मूलकं ब्रह्म सर्वेषां चान्तरिस्थतम् ॥१६॥ न तद्वासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परमं मम ॥२०॥

तस्मादंशं विनिष्कान्तं जीवभूतं सनातनम्। ब्रह्मणः परमं ब्रह्म ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम् ॥२१॥ हृद्ये सर्वभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति। स एव भगवान् विष्णुर्वेदान्तैरूपगीयते गारशा ईश्वरं पुरुषाख्यं तु सत्यधर्माणमन्ययम्। भगोरूयं विष्णुसंज्ञां तु यं ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।।२३।। हृद्व्योम्नि तपते ह्येष बाह्ये सूर्यस्य चान्तरे। अग्री ह्यधूमके ह्येष ज्योतिश्चित्रतरङ्गवत् ॥२४॥ हृद्याकाशे तु यो जीवः साधकैरुपगीयते। स एवाऽऽदित्यरूपेण बहिस्तम (र्नभ)सि राजते ॥२५॥ तस्य चान्तर्गतं धाम सूक्ष्मं प्राकाश्यमेव च। स चात्मा सर्वभूतानां चेतोमात्रस्वरूपकः ॥२६॥ एकधा यो विजानाति ज्ञात्वा चैनमुपासते । स परं विद्यते व्योम ब्रह्माणं समुपाश्नुते (?) ॥२०॥ ज्ञानकर्मसमायोगात् परमाप्नोति पूरुषम्। पृथग्भावे न सिध्येत उभे तस्मात् समाश्रयेत् ॥२८॥ ज्ञानं प्रधानं न तु कर्महीनं। कर्म प्रधानं न तु बुद्धिहीनम्।। तस्माद्द्वयोरेव भवेत सिद्धि। र्न ह्ये कपक्षो विहगः प्रयाति ॥२६॥ गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम्।

निःसृतं कर्मचितं पुनस्तस्यैव भेषजम् ॥२०॥

एवं सति शरीरस्थः सपिवत् (वत्) परमेश्वरः। विनाचोपासनाइ व न करोति हितं नृषु 113811 कर्माणि द्यविनाशीनि बीजवत् प्रभवन्ति च। तानि योगाग्निद्ग्धानि नप्ररोहन्ति वै पुनः ॥३२॥ एतस्मात् कारणाद्धयानं धारणां प्राणसंयमम्। कुर्याद्यत्नेन योगज्ञः कर्मसंन्यासचिन्तनम् 113311 परिज्ञानाद्भवेन्मुक्तिरेतदालस्यक्षणम्। कामक्लेराभयाचे व कर्म नेच्छन्त्यपण्डिताः ॥३४॥ यमैश्च नियमेश्चेव आसने. प्राणसंयमे: । प्रत्याहारेण ध्यानेन धारणाभिः समाधिना ॥३४॥ अष्टाङ्गेन तु योगेन उपास्यात्मा विमुच्यते। अणिमादि तथैश्वर्यं प्रत्यक्षं जायते ध्रुवम् ॥३६॥ प्रणवव्याहृतिभ्यां च साविज्या त्रितयेन च। रपास्यं त्रितयं ब्रह्म आत्मा ह्यत्र प्रतिष्ठितः ।।३७।। विद्या जपश्च चिन्ता च एतद्धि त्रितयं समृतम्। एतेन त्रितयेनाथ उपास्यात्मा विमुच्यते ॥३८॥ प्रणवाद्या भवेद्विद्या प्राणायामस्तपः स्मृतम् । ध्यानं च धारणा चैव चिन्ता ह्येषा उदाहृता 113811 साविज्याश्चैव माहात्म्यं ज्ञात्वा चैव यथार्थतः। तस्यां यदुक्तं चोपास्य ब्रह्मभूयाय कल्पते 118011 तच्छव्दोन तु यच्छव्दो वोद्धव्यः सततं बुधैः। उदाहृते तु तच्छ इदे यच्छ इद उदितो भवेत् 118811

देयस्य सवितुर्यच भर्गमन्तर्गतं विभुम्। ब्रह्मवादिन एवाहुर्वरेण्यं तच्च धीमहि ॥४२॥ चिन्तयामो वयं भर्गं धियो यो नः प्रचोद्यात्। धर्मार्थकाममोक्षेषु बुद्धिवृत्तीः पुनः पुनः ॥४३॥ बुद्धे बोंधियिता यस्तु चिदात्मा पुरुषो विराट्। सवितुस्तद्वरेण्यं तु सत्यधर्माणमीश्वरम् ॥४४॥ हिरण्यवर्णं पुरुषं ध्यायेम विष्णुसंज्ञकम् । भेति भासयते लोकान् रेतिरञ्जयते प्रजाः ॥४४॥ गइत्यागच्छतेऽजस्त्रं भरगा (णा) द्वर्ग उच्यते। अग्नीषोमात्मकं विभ्रद्वेश्वरूपेण कर्मणा ॥४६॥ जगदाधानसिद्धयर्थं सूर्यात्मा जगतोऽपि च। शश्वत्प्रसूयणात् सूर्यः पावनात् पवनः स्मृतः ॥४०॥ आप्यायनात्तु वरुणः श्रेष्ठत्वादिन्द्र एव सः । भौमान्तरिक्षं दिव्यं च आ (अ) प आहू रविन्धनम् ॥४८॥

एता गभस्तिभिः पीता दीप्यन्ते रविमण्डले । एतैः पर्यायशब्दैस्तु एक एव सदोच्यते 118811 भ्राजते च यदा भर्गः पुरुषत्वाच पृरुषः। सर्वात्मा सर्वभावस्तु आत्मा तेन निगद्यते ।।५०।। तत्सवितुवेरेण्यं च चंतनक्षमा महेशवरः। आ (अ) पः संक्षिप्य सचिनस्तत रागीः प्रवर्तितः ॥५१॥

१४४

सर्वेषामेव भूतानामापोज्योतिरिहोच्यते। भ्रस्ज पाके भवेद्वातुर्यस्मात् पाचयते ह्यसौ ॥५२॥ भ्राजते दीप्यते यस्माज्जगदन्ते हरत्यपि। कालाग्निरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तरिश्मिभः ॥५३॥ भ्राजते स्वेन रूपेण तस्माद्भर्ग इति स्मृतः। दीव्यते कीडते यस्माद्योतते रोचते दिवि 118811 तस्माइ व इति प्रोक्तस्त्यते गर्वदेवतैः। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान् प्रस्यते 114411 सवनात् पावनाचैव सवित। तेन चोच्यते। वरेण्यं वरणीयं च जन्मसंसारभीरुभिः ॥५६॥ आदित्यान्तर्गतं भर्गः सेव्यते वै मुमुक्षुभिः। जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च 112411 ध्यानेन पुरुषो यस्तु द्रष्टव्यः सूर्यमण्डले। मन्त्रोर्थमपि वेदादौ स्थापयत्येवमेव हि 114611 हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याऽपिहितं मुखम्। तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ट्ये 113211 योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ॥६०॥ सर्वस्य धातारमचिन्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भर्गस्तु पुरुषो ह्यात्मा ईश्वराख्यः शुचिस्तथा ॥६१॥ हिरण्यगर्भो विष्णुश्च ग्रुक्लश्चैव ह्यलिङ्गगकः। ईशिता सर्वभूतानां कर्मदोषाशयैरपि गादेशा

न परामृश्यते यस्माद्विशेषादीश्वरः स्मृतः। शोधनाच्छुद्धनाचैव अक्लिन्नत्वाच्छुचि स्मृतः ॥६३॥ हिरण्मयस्य गर्भोऽभूत् हिरण्यस्य च गर्भजः। तस्माद्धिरण्यगर्भेति पुराणे विनिगद्यते ॥ईशा हैरण्यमण्डं संदीप्तं तपोज्ञानात्तु वैपुरा। एकं द्वादशधा गर्भमदितिर्विष्णुमजीजनत् तस्योल्वा (ल्व) हत्स्थितो मेरुरुद्रात् सप्त सिन्धवः। पर्वताश्च जरायूत्था नद्यो धमनिसंज्ञिकाः ॥६६॥ दिवश्च पृथवी चैव कपाले ह्वे व्यवस्थिते। मध्येऽन्तरिक्षमभवत् त्रैलोक्यस्यैष संभवः ।हिजा एते हाण्डकपाले द्वे अपां मध्ये निवेशिते। एकोऽधस्तात् समभवत् द्वितीयं नन्दनं वनम् ॥६८॥ तन्मध्याद्यः शिशुर्जातो मातण्डः सवितेति सः। सर्वाणि चास्यं भूतानि ह्युपासन्ते समन्ततः ॥६१॥ एतस्य ब्रह्मणान्यस्तं स्त्यते स(सा) वेलो (लो) किकम्। रौद्र (द्रं) तेजः खकीयं च अग्नीषोमौ तथैव च ॥७०॥ द्वादशानां तु यत्तजस्तदेकस्य निवेशितम्। पौरपं चैव यद्धाम परमं ह्यत्र तिष्ठति ॥७१॥ अमृतं चैव मृत्युश्च प्राकृतं वैकृतं तथा। द्विधा गर्भो भवत्येष हिताय जगतोऽस्य च ॥७२॥ वेदाश्चैवात्र चत्वारस्तपन्ते मण्डले स्थिताः। श्राग्यजुः साममूर्तिग्तु रश्मयस्तस्य शब्दिताः 116311

रसानि यानि मेध्यानि रश्मिभः संप्रकर्षति । दिव्या शिवतमा ह्यापः सौम्यास्ताः संभवन्ति हि ॥ ७४॥ अक्षेत्रेभ्यश्च एतेभ्यो ह्यमेध्याद् गृह्यते रसः (?) अर्थवाङ्गगिरसेभ्यरच संभवेद्वे कृतं जगत् अश्माशनिरवश्याया नागकूष्माण्डराक्षसाः। स्तेनास्तेन हि जीवन्ति सौम्येन सुरमानवाः अन्नदः सर्वभूतानां भूर्भुवःस्वर्निवासिनाम्। ह [वृ) ष्टिप्रकाशे (शा) वश्यायनीहाराशनिमारूतैः ।।७७।। तामसान् यक्षभूतानि नागकूष्माण्डनैकृ तान्। तद्न्नेन विभर्त्यकोऽमृतवृष्ट्या चराचरान् एष धाता विधाता च ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरः। धनदः पावकः कालो वरुणेन्द्रानिलाः शशी । १७६॥ धाता भगस्त्वष्टा पूषार्यमांशुरेव च। पर्यायनामभिश्चेष एक एव निगद्यते 116011 विशनात् सवभूतानां विष्णुरित्यभिधीयते। पश्यते सर्वभूतानां कर्म एष शुभाऽशुभम् 115311 ब्रिन्दते पूर्वदेहस्थं विपाकं वै शुभाऽशुभम्। तस्माद्धाता विधाता च कीर्त्यते वेदचिन्तकैः 115211 बृहत्वाद् बृंहणत्वाच सामऋग्यजुषां तथा। त्रयाणां धारणाच्चेव ब्रह्मा तेन निगद्यते 112311 रोद्नाद्रावणाद्रागाद्र हणादुर महानीशश्च भूतानां महेश्वर इति समृतः 118211

सहस्रकरपन्मूर्तिर्द्धश्यते सर्वतो यतः। सर्वस्यैवोपरिष्टस्य पूरणात् पुरुषः समृतः ॥८४॥ असौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याजायते वृष्टिवृष्टे रन्नं ततः प्रजाः **॥८६॥** सविता श्रियः प्रसविता धनद्रतेम चोच्यते। वायुः कर्म च कालौ च शुद्धेः कत्रीण देहिनाम्।।८७। पावयेद्रश्मिभः सर्वं पावकस्तेन चोच्यते। सूर्य आत्मा तु जगतः प्राणाख्यो हृदि संस्थितः ॥८८॥ सर्वात्मा कथ्यते तज्ज्ञैजीवभूतः सनातनः। द्वितीयेन तु रूपेण साक्षिवत्तिष्ठते तु सः ॥८६॥ आदानात् सर्वभूतानामादित्य इति कीर्तितः। आर्यः स्वाम्यस्य जगतो ह्यर्थमा तेन चोच्यते ॥६०॥ संरक्षिता च भूतानां सविता तेन स स्पृतः । भगसंज्ञा धनस्योक्ता स द्दाति ततो भगः 118311 विश्वेषां कर्मणां कर्त्ता विश्वकर्मा ततः स्मृतः। करैभीसयते विश्वं भास्करस्तेन चोच्यते 118311 पुष्णाति हि जगत् सर्वं पूषा तेन निगद्यते। अंशुभिर्व्याप्यते विश्वमंशुस्तेन उदाहृतः 118311 निमेषादि क्षणः कालस्तस्मादुत्पद्यते यदा (तः)। कालकर्ता ततो ज्ञेयः कालाख्यो विष्णुरव्ययः ॥६४॥ सहस्रच्छिद्रसंकीर्ण आपो रेतोमया घटे। हिरण्मयेन्तरे तिष्ठन रविस्तेन निगद्यते 118411 इडासुषुम्णे द्वे नाड्यो रिश्मसंज्ञे व्यवस्थिते।
पाचिकाप्यायिके ह्वे ते अग्निपोमात्के स्मृते ॥६६॥
एतौ तु पार्श्वगौ ज्ञेयौ पंथानौ ह्यग्निहोत्रिणाम्।
देविपत्रात्मकौ ह्वो तौ शाश्वतौ जगतः समौ ॥६०॥
तयोर्मध्ये अमा ह्वोषा यत्र संतिष्ठते शशी।
कलाविशिष्टो भूयोऽपि वृद्धिं गच्छिति भास्करात्॥६८॥
तत्र तत् परमं धाम उद्धेरिव निःसृतम्।
यिसंह्विणवद्योगी विशत्येवैकतां गतः ॥६८॥
सा सूर्ये चैव हृद्ये परे ब्रह्मणि संस्थिता।
तया गच्छिन्ति विद्वांसो ब्रह्मब्रह्मविदो जनाः॥१००॥

श्रद्धायुक्ता ये ह्यापासन्ते अरण्ये शांता विद्वांसो ब्रह्मचर्यं चरन्ति । ते सूयस्य द्वारेण विरजाः प्रयान्ति यत्रासौ तिष्ठति पुरुषोऽन्ययात्मा ॥१०१॥

हन्त्यज्ञानं ततो हंस अश्रान्तपरिवर्तनात्।
एवं पर्यायशब्दैस्तु एक एव निगद्यते ॥१०२॥
ऋग्यजुः साममूर्तिस्तु विम्बं यस्य त्रयीमयम्।
ऋग्यजुः साममूर्तिस्तु विम्बं यस्य त्रयीमयम्।
ऋगिभस्तु तपते प्रातमध्याह्ये यज्ञुभिस्तथा ॥१०३॥
सामभिश्चापराह्ये वे अथर्याङ्गिरसो निशि।
ऋग्चोऽस्य मण्डलं ह्येतत् सामान्यचीषि यानि तु ॥१०४॥
यज्ञः शुक्ला च गुह्या च तनुः सूक्ष्मा च मण्डले।
यश्च मण्डलमध्यस्थो यं च वेत्थ हुताशने ॥१०५॥

पुरुषं मण्डलान्तस्थं दीप्तिमन्तं हिरण्मयम्। ज्वालासहस्रसंकीर्णमग्निरूपं समन्ततः ॥१०६॥ स सूर्ये ज्योतिरित्युक्तं बहिस्तेजो विनिर्गतम्। पुरुषान्तर्गतं सूक्ष्मं शुक्लाच्छुक्लतरं हि तत् ॥१०७॥ भूभूंवः स्वरिति यः सूर्ये ज्योतिरितीति च। अग्निहों (हो) त्रतनुह्येष पुरुषाकृतिमण्डले ॥१०८॥ ओमापो ज्योतिरित्येतयजुरचात्र प्रतिष्ठितम्। अष्ट्रपादं शुभं हंस (सं) त्रिमात्रमजमन्ययम् ॥१०६॥ त्रिरात्मानं तैजसं च सर्वं पश्येत्तमव्ययम्। तस्य तद्धृदयावस्थं ज्योतिः सूर्यः स उच्यते ॥११०॥ शुक्लं तत् पुरुषं ज्ञेयमलिङ्गं ज्योतिरूपकम्। सत्यधर्माण (णं) भर्गं तु ईश्वरं विष्णुसंज्ञकम् ॥१११॥ तस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्वं त्रयस्त्रिशद्गुणं हि तत् । अग्निमध्यगतं चैव अग्नी ज्योतिरुदाहृतम् ॥११२॥ अग्नावृग्निः स एवोक्तस्तस्य चैवात्र हूयते । अग्निहोत्रे च सम्प्राप्ते चिन्तयेचे कमानसम् ॥११३॥ लेलिह्यमानं संदीप्तं निर्धूमं पावकः (कं) सदा। ज्योतिश्चित्रतरं हा तत्तद्वाह्यं वह्निसंज्ञकम् ॥११४॥ तदाऽस्य मध्यगं ध्यायेत् पुरुषं चाप्यलिङ्गकम् । स सत्यज्योतिर्व्हा च आदित्यश्च निगद्यते ॥११५॥ ब्रह्मभूतं हि संचिन्त्य जुहुयात् सुसमाहितः। अवसृज्य ततो हस्तावद्भिरामणिबन्धनात् ॥११६॥

दीर्घं प्रणवमुचार्य चित्तं तत्र निवेश्य च। यजुषा मनसा चैव जुहुयाद्विधिवद् बुधः ॥११७॥ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महिब्द्रहिम्मी ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्में व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥११८॥ ज्योतिषां ज्योतिरित्याहुः सत्यं सत्येषु चैव हि। ब्रह्मणः परमं ब्रह्म आदित्यादित्य एव हि 1138811 एवं यः कुरुते विप्रः अग्निहोत्रमतन्द्रितः। शासितं ज्ञानकर्मभ्यामभिसंध्य फलेन च ॥१२०॥ स द्ग्धिकिल्विषो भूत्वा वैश्वानरससप्रभः। विशते पुरुषं दिन्यं शुक्लीभृत्वा ह्यलिङ्गकम् ॥१२१॥ अणिमाद्यं स्तु संयुक्तस्तेनैव सह मोदते। न च्यवते न व्यथते पुनर्वा जायते न च ॥१२२॥ एवंविधं चिन्तयेतु आत्मयज्ञे ह्युपस्थिते। जीवं वैश्वानरं ध्यायेद्धृद्ये पद्मसंपुटे ॥१२३॥ उद्रे गाईपत्योऽभिः पृष्ठदेशे तु दक्षिणः। आस्ये आहवनीयोऽमिस्रिधा ह्ये वं निवेशयेत् ॥१२४॥ शून्योऽग्निः सत्यसंज्ञस्तु मूर्धन्येवाश्रितः सदा । यः पञ्चामीनिभान् वेद् आहितामिः स उच्यते।।१२५॥ केशवर्हि (:) समाच्छन्नमुरोवेद्यां प्रतिष्ठितम्। चेतोत्माधाममात्रं तु निर्भासं चात्मभासकम् ॥१२६॥ एतद्धि सोममध्यस्थममृतं ज्योतिरूपकम्। हृदिस्थः सर्वभूतानां चेतनः श्रुयते ह्यसौ ॥१२७॥ पञ्चमण्डलमध्यस्थो द्रष्ट्रव्यो योगचक्षुषा । रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः ॥१२८॥ तेजोमध्ये स्थितः सत्यः सत्यमध्ये स्थितोऽच्युतः । अग्निमध्ये रविस्थानं रविमध्ये च चन्द्रमाः ॥१२६॥ तस्यमध्येकुसं (?) विद्यात्ततः सृष्टिः प्रजायते । सूर्यं भित्त्वा यथा चन्द्रश्चन्द्रमाश्च तथामृतम् ॥१३०॥ तत्रक्षं च शुभं वर्णं तद्दष्ट्वाप्यमृती भवेत्। अन्नं प्राणो मनश्चैव विज्ञानानन्द एव च ॥१३१॥ प्राणी व्यानी ह्यपानश्च समानोदान एव च। शब्दः स्पर्शस्तदा रूपं रसो गन्धश्च पश्वमम् ॥१३२॥ पञ्चमध्यगतः षष्टो भुङ्क्ते देहगतान् गुणान् ॥१३३॥ शब्दादीनां च पञ्चानामुपलब्धिसतु या स्थिता। चेतसा यस्तु गृह्णाति वुद्ध-चवस्थितमीश्वरम् ॥१३४॥ पुरुपारुयः स विज्ञेयो भो भावः स उच्यते। अव्यक्तेन च रूपेण वैश्वानरमुखेन च ॥१३४॥ अन्नं रसमयं कृत्स्नं प्रकृत्याऽऽपादितं च यत्। सर्वे प्रत्युक्भोगार्थं वर्तते परमात्मनः ॥१३६॥ त्रिविधान्नं त्रिधा भोक्ता वेदितव्यं प्रयत्नतः। शरीरमापः सोमश्च त्रिविधं ह्यन्नमुच्यते ॥१३०॥ प्राणस्त्वग्निस्तथाऽऽदित्यस्त्रिभोक्ता एवमेव तत्। अमृतं कल्पयित्वा च यदन्तं समुपागतम् ॥१३८॥ प्राणाग्निहोत्रविधिना भोज्यं तद्वद्घापहम्।

सहाव्याहृतिभिश्चेवमभिमन्त्र्य पुनस्ततः ॥१३६॥
उच्छिष्टमिष्टोपहृतमित्यनेनाभिमन्त्रयेत्।

आपोशानं (न) क्रियापूर्वं जुहुयाद्वायवे हिवः ॥१४०॥
प्राणो व्यानस्तथाऽपानः समानोदान एव च
ओंकारपूर्वाः स्वाहान्ताः पञ्च द्द्यात्तथाऽऽहुतीः॥१४१॥
वाग्यतः शेषमश्नीयाद्भुत्तवाऽचम्य पुनः पुनः।
प्राणोग्निर्विश्व इत्याभ्यां प्रत्याहारं विचिन्तयेत् ॥१४२॥
ओं प्राणोग्निपरात्मानं पञ्चवायुभिरावृतः।
स ईशः सर्वजगतः प्राणः प्रीणाति विश्वभृत् ॥१४३॥
विश्वोसि वैश्वानर विश्वकृप

त्वं विश्वमाधारयसि याजमानः। विश्वं च पीत्वाहुतयश्च यत्र

प्रादेशमात्रः पुरुषः स्मृतस्तु सः ॥१४४॥
एषा विश्वभृतीनां तनुर्विष्णोः सनातनी ।
अन्नरूपेण विश्वया ययेदं धार्यते जगत् ॥१४५॥
अन्नरूपेण विश्वया ययेदं धार्यते जगत् ॥१४६॥
अन्नरूपेन संसृष्टं ब्रह्मणा चाखिलं जगत् ।
तस्मादन्नात् परं तत्त्वं न भूतं न भविष्यति ॥१४६॥
अन्नार्थी पवते वायुरन्नार्थी ज्वलतेऽतलः ।
अन्नार्थी चाष्ययं सूर्यो रसान् गृह्णाति रश्मिभिः १४७॥
यथा हि श्लिधिता बाला मातरं पर्युपासते ।
एवं सर्वाणि भूतानि आत्मयज्ञ (न्यन्न) मुपासते ॥१४८॥

यो ह्यविद्वान् समश्नाति अन्नं मोहसमन्वितः। भस्मनीव हुतं हव्यं तद्वदन्नममन्त्रकम् 1188811 एवं ज्ञात्वा तु यो विप्रो विधिनान्नं समश्नुते। आत्मानं च तथान्नं च दातारं चैव तारयेत् ॥१५०॥ तर्पितं च भवेत्तेन विश्वं भुवनसप्तकम्। देव्ये पित्र्ये च यहत्तं तद्क्षय्यं भवत्यपि 1134311 एवं हि सर्वभावस्थं विदित्वा परमेश्वरम्। काष्ठादौ हि तृणान्ते च पाषाणान्तर्गतेऽपि च । ॥१५२॥ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तमेवं व्याप्य स तिष्ठति । पाषाणमणि धातूनां तेजोरूपेण संस्थितः ॥१५३॥ वृक्षोषधितृणानां च रसरूपेण तिष्ठति। तन्मात्रभूतो भूतानां विश्वरूपेण संस्थितः ।।१५४॥ एवं वेत्ति य आत्मानमेकधा संप्रतिष्ठितम्। ज्ञात्वा चोपासते सम्यक् सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५५॥ आदित्ये हृद्ये चैवमग्नौ व्योम्नि तथा परे । एक एव भवेदातमा पञ्चधाऽवस्थितस्तु सः ॥१५६॥ आदित्ये चैव हृद्ये चैकीभूतं विचिन्तयेत्। सर्वोपनिषदां चैव उपास्येषा उदाहृता ।।१५७॥ आदित्यो ब्रह्म इत्येतिन्मित्राद्यु पनिषत्सु च। छान्दोगे वृहदारण्ये तैत्तिरीये तथैव च 1134511 एतदेव मनुप्रोक्तं देवानां चोपजीवनम्। पार्खे बाह्ये तथा पृष्ठे द्यौरस्य परिकल्पिता ॥१५६॥

अन्तरिक्षमधरचैव पुत्रारचास्य मरीचयः। अनुगेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥१६०॥ कल्पभाष्यपुराणानि उपवेदास्तथैव च। गुह्योपनिषदरचैव सुपुष्पाणि (पुष्फुसाः)

परिकीर्तिताः ॥१६१॥

ऋचो यजूंषि सामानि मधून्येतानि कुर्वते। तद्वे देः संभृतं दिव्यं रसं तद्मृतं मधु ॥१६२॥ वसवश्च तथा रुद्रा मरुतोङ्गिरसाद्यः। पूर्वादिदिग्विभागेन स्वकीयैः सवनैः स्थिताः ॥१६३॥ मुखमेकं समालोक्य रथनीडे खिता विभोः। रृप्तिं समधिगच्छन्ति नाइनन्ति न पिबन्ति च ॥१६४॥ नीडमध्यगतं सूर्यं न च पश्यन्ति चक्षुषा ॥१६५॥॥ अर्चीषि केवलान्येव उच्चरन्ति मुहुर्मुहुः। संर (ल) क्षयन्ति कुहरे नीडान्तःस्थं घटोपमम्।।१६६॥ हृद्याकाशगतो यो हि पद्मसंपुटमध्यगः। अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यो स्थितो हृदि ।।१६७॥ सिताऽसिताः कद्रनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः। **ऊद्**र्घ्वमेकःस्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम् ॥१६८॥ ब्रह्मलोकमतिक्रम्य ते यान्ति परमां गतिम् । यदस्य स्याद्रश्मिशतमूद्ध्वभेव (क ?) मवस्थितः ॥१६६॥ तेन देवनिकायानां स्वधामानि प्रपद्यते ये चैकरूपाश्चाधस्ताद्रश्मयोऽस्य मृदुप्रभाः ॥१७०॥

इह कर्मप्रभोगाय ते संसरति सोऽवशः। एतद्यो न विजानाति मार्गद्वितयमात्मनः ॥१७१॥ दंदशूकः पतङ्गो वा भवेत् कीटोऽथवा क्रिमिः। अलाबुतन्तुसदृशं शिराजालं तु संततम् ॥१७२॥ सपद्मसंपुटं चित्रं छिद्रितं कर्णिकोज्वलम्। तस्य मध्यगतो ह्यात्मा रश्मिभः परिवारितः ॥१७३॥ प्रदीपतापप्रकाश्यै (शै) रवाप्नोति न चान्तरम्। अङ्कुष्ठपरिमाणं च ज्वस्ते स्वेन तेजसा ॥१७४॥ प्रादेशमात्रं तपते वितरित च प्रकाशते। तत्प्रदेशस्थितो ह्यास्मा चेतनः सर्वतो विभुः ।।१७५॥ तत्त्वानि तत्र वै देवे तिष्ठन्त्यत्र समन्ततः। आप्यायन्ते च तेनैव दशनान्नात्र संशयः ॥१७६॥ न च पश्यन्ति पुरुषं ह्यन्तस्थं परमं विभुम्। तं चिन्तयेत् समाधिस्थो यं ज्ञात्वा विप्रमुच्यते।।१७७। मुक्तो न जायते भूयः प्राप्य विष्णोः परं पदम् । ध्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् ॥१७८॥ रवपाकेरवपि भुझानो ध्यायी नैव तु लिज्यते। ध्यानमेव परं ब्रह्म ध्यानमेव परं तपः ।।१७६।। ध्यानमेव परं शौचं तद्धाम (द्वचानं) परमं समृतम्। सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम् ॥१८०॥ पुनस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः। ध्यानमेव प्रवक्ष्यामि करणैः क्रियते यथा ॥१८१॥

बुद्ध-यहंकारमनसां विषयानिनिद्रयाण्यपि। एकस्थाननिरोधेन ध्यानमित्यभिधीयते ॥१८२॥ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च बुद्धावेव निवेशयेत्। मनो बुद्धिरहंकारों भूतानि प्रकृताविप ॥१८३॥ प्रधानं पुरुषे योज्यं स न्यासः परिकीर्तितः। इन्द्रियेभ्यः परे हार्था अर्थेभ्यः परमं मनः ॥१८४॥ मनसरच परा बुद्धिर्बु द्वे रात्मा महान् परः। महतः परमञ्यक्तमञ्यक्तात् पुरुषः परः ॥१८५॥ पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः। ऐशान्यभिमुखो भूत्वा उपविश्याऽसने शुभे ॥१८६॥ नात्युच्छिते नातिनीचे चैलाजिनकुशोत्तरे । ततोपविश्य सुमु (सु) खं गुरुं चादौ नमस्य च ॥१८७॥ पद्मासनं च वध्वा वै दीर्घं प्रणवसुचरेत्। **ऊरुस्थोत्तानचरणः सन्ये न्यस्येतरं करम्** ॥१८८॥ उत्तानं किञ्चिदुन्नाम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा। निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तैर्दन्तान्न संसृशेत् ॥१८६॥ तालुस्थाऽचलजिह्नश्च संवृतास्यः सुनिश्चलः। संनियम्येन्द्रियद्रामं पाषाण इव निश्चलः ॥१६०॥ हिगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायामसुपक्रमेत्। ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृद्ये दीपवत् प्रभुः ॥१६१॥ धारयेत्तत्र चात्मानं धारणं धारयेद्वुधः। मोहजालमपास्याथ पुरुषो दृश्यते हि यः ॥१६२॥

सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यंवर्चाः सहस्रधा। द्वासप्ततिसहस्राणि हृद्याद्भिनिःसृताः ॥१६३॥ हिता नाम हि ता नाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्। मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः ॥१६४॥ स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु। अन्तर्धानं स्पृतिः कान्तिर्द्धिश्रोत्रज्ञता परा ॥१६५॥ निजं कायं समुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्। अर्थानां छन्दतः सृष्टियीगसिद्धेस्तु रुक्षणम् ॥१६६॥ सिद्धे योगे त्यजन् देहममृतत्वाय कल्पते। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते।।१६७। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्यागाच्छान्तिरनुत्तमा । ध्यानप्रकरणं ह्ये तत् षडशीत्यधिकं शतम् ॥१६८॥ इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्कये अध्यात्मनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥

# अथ द्शमोऽध्यायः

## सूर्योपस्थानवर्णनम्

माजनं प्राणसंरोधो ध्यानं च समुदाहृतम् । उपस्थानं प्रवक्ष्यामि सूर्यस्य क्रियते यथा 11811 स्नामब्दैवतैर्भन्त्रैम्जिनं प्राणसंयमः। सूर्यस्या चाप्युपस्थानं गायत्र्याः पत्यहं जपः ।।२॥ उदुत्यं चित्रमित्याभ्यां प्रक्षिपेदुद्काञ्जलिः। गायज्यास्तु जपं कृत्वा पूर्वमेव यथाविधि 11311 उपस्थानं स्वकैर्मन्त्रैरादित्यस्य तु कारयेत्। वक्ष्यमाणः प्रयत्नेन सूर्यस्य विषयाद्बुधः 11811 उदुत्यं चित्रं देवानामुद्वयं तमसः परि । तइक्षदेंव इति च जपं कुर्यात् वे भृचा 11411 उद्गादित्ययं मन्त्र आकृष्णेनेति वै ऋचा। इष्टं मनः प्रयुञ्जीत भत्तया तानि जपेत् सदा ॥६॥ एतैर्मन्त्रैः प्रयुञ्जीत शक्तयाऽन्यानि जपेत् सदा। दश त्रिंशत् शतं वापि गायत्र्याः परिवर्त्तयेत् ।।७।। अहोरात्रं कृतं ह्ये नस्तत् सर्वं विप्रणश्यति । पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेन्नैशमेनो व्यपोहति 11211 पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। जिपनां होमिनां चैव ध्यायिनां तीथसेविनाम् ॥६॥

न पर्युषन्ति पापानि ये च स्नाताः शिरोन्नतैः। नास्ति गङ्गासमं तीर्थं न देवः केशवात् परः ॥१०॥ गायत्रयास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्यति। सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम् ॥११॥ गायत्रीं च जपन् विप्रो न स पापेन लिप्यते। पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत् सावित्रीमर्कदर्शनात्। पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥१२॥ ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥१३॥ विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्पृतः ॥१४॥ जपेनैव हि संसिद्धचेद् ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्याद्न्यन्न वा कुर्यान्मेंत्रो ब्राह्मण उच्यते ।।१५॥ क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापद्मात्मनः। धनेन वैश्यशूद्री तु जपहोमें द्विजोत्तमः ॥१६॥ गायत्रीजप्यनिरता ब्राह्मणा ब्रह्मचिन्तकाः। सूर्योपस्थाननिरतास्तस्य सायुज्यभागिनः ॥१७॥ एवंविधास्तु ये संध्यामुपतिष्ठन्ति ते द्विजाः। नोद्कस्य तु विक्षेपात् संध्या भवति सिद्धिदा ॥१८॥ ओंकारस्य तु गायज्या व्याहतीनां शिरस्यपि। प्राणायामस्य संध्याया आत्मज्ञानस्य चैव हि ॥१६॥ १४६

मार्जनस्य च जप्यस्य ब्रह्मणः परिचिन्तनात् । चतुर्णा चैव वेदानां साङ्गानां पारगो भवेत् ॥२०॥ स भवेत् सर्वविद्यानां पारगो नात्र संशयः॥४॥ इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्ये सूर्योपस्थाननिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

## अथ एकाद्शोऽध्यायः

योगधर्मवर्णनम्

सवधर्मान् परित्यज्य योगधर्मं समाचरेत्।
सर्वे धर्माः सदोषास्तु पुनरुत्पत्तिकारकाः ॥१॥
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥२॥
यावानधं उद्गाने सर्वतः संप्छुतोदके।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥३॥
आत्मज्ञानं हि यो वेत्ति स सर्वज्ञः स सर्वकृत्।
एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन योगयुक्तः सदा भवेत्॥४॥
अकृतान्येव यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च।
तेषां फळं तु संयोज्य लोकान् सोमानव(नु?)क्रमात्॥६॥
भुक्त्वा गच्छति तत्त्थानं यद् गत्वा न निवर्तते।
पुरुषो भुनक्ति भोगाननौपन्यान् गुणोदयान्॥६॥

सर्गप्रलयकाले तु न नश्येन्न भवेत्तु सः। ऋचोऽक्षरे परमे व्योम्नि

यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः ॥ यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति

यइत्तद्विदुस्त इमेसमासते ॥ ७॥

रथ्याघोषेण संतुष्टो वाक्प्रलापरतः सदा। रात्रिदिवं प्रलपते मत्तो मार्जारवद्यथा।। ८।। वेदादौ यो भवेद्वर्णः पञ्चवणसमन्वितः। तस्यान्ते तु पदं षष्टं तज्ज्ञात्वा वेदविद्भवेत् ॥६॥ अगति च गति चैव भूतानां विन्दते तु यः। प्रकृतीनां विकाराणां स भवेद्वेदपारगः ॥१०॥ पारं गतस्तु तत्त्वानां तत्त्वातीतं तु वेत्ति यः। स पारग इति प्रोक्तो न स्वाध्यायस्य पारगः ॥११॥ समाम्नायैकदेशं तु गुह्योपनिषदादि च। विन्दते पठते चैव इतिष्ठति कर्मणा 118511 स मे बहुमते (तो) भाति बहुविद्यासुशोभितः। स मुक्तिभाक् स एवैकः श्रद्धायुक्ती जितेन्द्रियः।।१३।। षडङ्गं षट्पदं वर्णं हृत्पद्मस्थं तु वेद यः। षडङ्गवित् स विज्ञेयो नाङ्गयागी षडङ्गवित् ॥१४॥ केवलं लोकवृत्यर्थं पठितं वृत्तिहेतुकम्। कद्रथयित वेदांश्च कुप्रतिमहयाजनैः ।।१४॥

असंयमेन येऽधीता न त्रायन्ति कदाचन ।

श्रृगेका संयमस्थेन अधीता पारयत्यपि ॥१६॥

आमपात्रे यथान्यस्तमापो मधु घृतं पयः ।

नश्यन्ति पात्रदेौबल्यात्ते रसास्तस्य भाजनम् ॥१७॥

एवं ह्यपात्रसंयोगात्तद्धीतं विनश्यति ।

पात्रदोषेण संदुष्टमपवित्रं भविष्यति ॥१८॥

न वेदपलमाश्रित्य पापं कम समाचरेत् ।

अज्ञानाद्धि कृतं पाषं वेदाभ्यासेन शुद्धन्यति ॥१६॥

आचरहीनं न पुनन्ति वेदा।

यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः॥ छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति।

नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥२०॥
गायत्रीमात्रसंतुष्टः श्रेयान् विप्रः सुयन्त्रितः।
नायन्त्रितश्चतुर्वेदः सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥२१॥
न विद्यया केवलया तपसा वा पवित्रता।
यत्र वृत्तमिमे चोभे तिद्ध पात्रं प्रचक्षते ॥२२॥
यथा रथो विनाश्वेः स्यादश्वाश्च रथिना विना।
एवं तपो द्यविद्यस्य विद्या चाप्यतपित्रनः ॥२३॥
यथान्नं मधुसपिभ्या संयुक्तं स्वादुतां व्रजेत्।
एवं विद्यातपोयोगैर्वाह्मणः पात्रतां व्रजेत् ॥२४॥
दिविधं तु समुद्दिष्टं गुह्यं ब्रह्म सनातनम्।
स्थलसूक्ष्मं च बोद्धव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ॥२४॥

अभृचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च। एवं ज्ञेयस्रिवृद्धे दो यो वेदैनं स वेद्वित् ॥२६॥ आदां यत् त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता। स तु ज्ञेयस्त्रिवृद्धे दो यो वेदैनं स वेदवित् ॥२७॥ पलालधान्यशूकादि तुषकणसमन्वितम्। यत् स्थूलं तादृशं ज्ञेयं सूक्ष्मं तण्डुलवत् सपृतम् ।।२८।। वाक्प्रपञ्चं तु यत् स्थूलं शब्दब्रह्म महत्तरम्। त्रिवर्गफलदं ज्ञेयं यदि सम्यगधीयते 113811 वेदोऽधीतो ददच्छुद्धि भ्रंशितो नरकप्रदः। न्यायेनेष्टो ददत् स्वर्गं पुनरावृत्तिकारकम् ॥३०॥ सूक्ष्मं तत् परमं गुद्धं त्रयं ब्रह्म सनातनम्। वेद्वेदान्तयोः सारं त्रिविधं ब्रह्मणो मखम् ॥३१॥ मोक्षदं तु समुद्दिष्टं विदितं नात्र संशयः। षट्कर्मणामनुष्ठानादाश्रमाणां च सेवनात् ॥३२॥ तपसा वा सुतीत्रेण सर्वविद्याविवेचनात्। मोक्षावाप्तिस्तु न भवेदते ज्ञानाच कर्मणः 113311 इज्याचारो दमोऽहिंसा दानं खाध्यायकर्म च। अयं तु परमो धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम् चत्वारो वेद्धर्मज्ञा यत्र त्रैविध (द्य) मेव चा। स ब्रूते यः स धर्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः।।३४॥ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः समृताः

ब्राह्मणेवु तु विद्वांसो विद्वत्सु कृतवुद्धयः। कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ।।३७। सर्वेषामि चैतेषामात्मज्ञानं परं समृतम्। तद्भचत्रं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥३८॥ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधं कर्म वैदिकम्। निःश्रेयसकरं ज्ञेयं द्विजानामिह सर्वशः ॥३६॥ कर्मणां समनुष्ठानमाश्रमाणां च सेवनम्। पुत्रदारादिसंसक्तिः प्रवृत्तं कर्म चोच्यते ॥४०॥ नियमानामनुष्ठानं सम्यगात्मविचिन्तनम्। सुतादिष्वनभिष्वङ्गो निवृत्तं कर्म वैदिकम् ॥४१॥ प्रवृत्तं सेवमानस्तु खर्गछोके महीयते। निवृत्तं सेवमानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥४२॥ न तमः कारणं किञ्चिद्योगधर्मे प्रवर्तते। आनन्तर्यात् प्रमाणं तु सर्वमेतद्कारणम् ॥४३॥ ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा। आत्मज्ञानेन मुच्यन्ते यत्र तत्राऽऽश्रमे रताः ॥४४॥ स्वकर्मणामनुष्ठानात् सम्यगात्मनि दर्शनात्। वेदान्तानां परिज्ञानाद् गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥४५॥ यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमेवार्च्य सिद्धिं प्राप्नोति मानवः ॥४६॥ कर्मसंन्यासयोगेन ब्राह्मणः सिद्धिमाप्र्यात्। कमणां नियतानां तु त्यागो नैव विधीयते ॥४०॥

तेवां कर्मफलत्यागः स त्याग इति कीर्त्यते। ब्रह्मप्रधानकर्मस्था न सीदन्ति कदाचन 118511 मृत्तोयैः शुद्धचतेशोध्यं नदी वेगेन शुद्धचित । रजसा स्त्री मनोदुष्टाः संन्यासेन द्विजोत्तमाः 118811 गण्डोपलाद्यो भूत्वा पद्मन्यद्विगच्छति। ध्यानेनात्मनि संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः 116011 प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्। विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनात्तनम् ॥११॥ ध्यानेनात्मनि पश्येच सर्वाश्च सुसमाहितः। पश्यन् हि योगयुक्तात्मा मुनिर्मोक्षपरायणः गार्शा खं संनिवेशयेत् खेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम्। पङ्क्तिदृष्टचोः परं तेजः स्नेहयोगश्च मूर्तिषु ॥५३॥ वाच्यप्रिं मित्रमुःसर्गे प्रजने च प्रजापतिम्। मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं बले हरम् ॥५४॥ सर्वेषामणीयांसमणोरपि। प्रशासितारं रुक्मामं स्वप्नवीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥५५॥ एतमेके वदन्त्यमिं मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशास्वतम् ॥५६॥ इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्ये (योगधर्मनिर्णयोनाम) एकादशोऽध्यायः।।११॥

# अथ द्वादशोऽध्यायः

## विद्याऽविद्यानिर्णयवर्णनम्

न वेदशास्त्राद्न्यत् किन्धिच्छास्त्रं हि विद्यते। सर्वं विनिःसृतं शास्त्रं वेदशास्त्रात् सनातनात् ॥१॥ दुर्बोधं तु भवेद्यस्माद्ध्येतु नैव शक्यते। तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्।।२।। पुराणतर्कमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥३॥ सांख्यं योगं पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा। अतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिर्न विचालयेत् 11811 सांख्यस्य कर्ता कपिलः परमार्थः स उच्यते। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः 11111 पञ्चरात्रस्य सर्वस्य वक्ता नारायणः स्वयम् । अपांतरतमश्चैव वेदाचार्यः स उच्यते 11811 प्राचीनगर्भं तमृषिं प्रवद्नित हि केचन। उमापतिः पशुपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः 11911 प्रोक्तवानिद्मत्युवं ज्ञानं पाशुपतं हरः। अत उर्ध्वं तु ये केचिद्वे दशास्त्राण्यनेकशः IIIII

वौद्धः कापिलकुहकौ लोकायतिकभिन्नकाः। वेदबाह्यास्तथान्ये तु तामसा अशिवास्तु ते ॥६॥ नैरात्म (त्म्य) वाद्कुह्कैर्मिध्यादृष्टान्तहेतुभिः। वेदशास्त्रं तु बाधन्ते पौरुषेयास्तु ते स्पृताः ॥१०॥ आसुरेयाः पाशुपता बृहस्पतिकृतास्तु ये। शुक्रं रूपं समास्थाय देवानां हितकाम्यया ॥११॥ प्रजापतिकृताश्चान्ये असुराणां प्रमोहनाः। येनेदं वाङ्मयं दुग्धमधर्मे विफलीकृतम् ॥१२॥ आत्मानं भूषयेन्नित्यं भोजनाच्छादनादिभिः। स्वदेहमेव देवत्यमन्यन्नेवात्र विद्यते 118311 असत्यमप्रतिष्ठं च जगद्दाहुरनीश्वरम्। अयं लोकोस्ति न परः पुनः संभवनं कुतः ॥१४॥ जलबुद्बुद्वचायं संभवेच पुनः पुनः। स्वेच्छयोत्पद्यते चैव स्वेच्छया च प्रलीयते ॥१४॥ जाति प्राधान्यकं नास्ति एकजातिसमुद्भवः। न वेदा नैव यज्ञाश्च न दानं न तपांक्षि च ॥१६॥ न कार्य नैव चाकार्यं सर्वं कुर्यादशङ्क्यां। एतदासुरकं भावं समाश्रित्य विनश्यति ॥१७॥ नैयायिकार्थमालोक्य तथाहीश्वरकारणम्। प्रतिष्ठानानि वेद्स्य एते तर्का उदाहृताः ॥१८॥ प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्। त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ।।१६।।

यः कश्चित् कस्यचिद्धमीं मनुना परिकीर्तितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥२०॥ तस्माद्वेदाहते नान्यद्ध्येतव्यं द्विजन्मना। वेदबाह्यं तु यत् किञ्चिन्नाध्येतव्यं कदाचन ॥२१॥ या वेदबाह्याः स्मृतयो याः काश्चन कुदृष्ट्यः। सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्पृताः ॥२२॥ उत्पाद्यन्ते व्ययन्ते च यानि तानि तु कानिचित्। एतान्यर्वाकालिकानि निष्फलान्यवृतानि च ॥२३॥ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्ने व शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥२४॥ मूलस्तम्भो भवेद्वेदः शाखाश्चान्यानि यानि तु। मूले ह्युपासिते सम्यक् फलं भवति नान्यथा ॥२५॥ उच्छिन्नशाखा याः काश्चित्तथा वेदान्तराणि च। अन्तर्धानगतानीह स्मृत्वा तु स्मृतयः कृताः ॥२६॥ एकमेव हि विज्ञेयं श्रुतिस्मृतिविचक्षणैः। तस्मात्तुल्यबल्रत्वात्तु विकल्पश्च क्वचित् स्मृतः ॥२०॥ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। ते सर्वार्थे ज्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥२८॥ योऽवमन्येत ते तूभे हेतुशास्त्राश्रयो द्विजः। स विद्वद्भिर्वहिः कार्यो नास्तिको वेदनिन्द्कः ॥२६॥ हेतुशास्त्राणि योऽधीते वेदबाह्यो भवेद्विजः। तेन नास्तिक्यभावेन सर्वे (वं) मन्येत सोऽन्यथा ॥३०॥

तीर्थं दानं व्रतं यज्ञा वेदा विप्राश्च देवताः। स्वर्गापवर्गहेतूनि कुदृष्टचा पश्यतेऽनृतम् ॥३१॥ नास्तिक्यभावान्मृढात्मा पापेषु कुरुते मतिम्। श्रुतिस्मृत्युदितं त्य<del>त</del>वा ततो नरकमृच्छति ॥३२॥ अज्ञानतमसाऽन्धानां भ्रामितानां कुदृष्टिभिः। न प्रत्यक्षं भवेत्तेषां वेद्विद्यान्तरं तु यत् ॥३३॥ वेदांश्चैव तु वेदाङ्गान् वेदान्तानि तथा स्मृतिः (तीः)। अधीत्य ब्राह्मणः पूर्वं शक्तितोऽन्यांश्च संपठेत् ा।३४॥ आत्मज्ञाननिमित्तं तु सिद्धान्तानि विचिन्तयेत्। केवलानि तु योऽधीते वेदवाह्यो भवेद् द्विजः ॥३४॥ वेदान्तान्यः पठेद्विप्रश्चतुरश्चानुपूर्वशः। तथा शाखोपशाखानि गुह्यान्यादेशकानि च ॥३६॥ सर्ववेदप्रणीतानि मन्त्रांश्चापि पवित्रकान्। स सर्वविद्भवेद्विप्रो वेद्वेदान्तपारगः ॥३७॥ तथा चात्मगुणैर्युक्त आत्मोपासनतत्परः। वेद्तुल्यो भवेत् सोऽपि ऋषितुल्यो द्विजोत्तमः ॥३८॥ एकेनापि भवेत्तेन सर्वधर्मविनिश्चयः। पङ्क्ति पावयते चैव उद्घरिष्यत्यनुप्रहात् ॥३६॥ अनन्तं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रं सनातनम्। वेदितव्यं प्रयत्नेन सर्ववर्गफलप्रदम् ॥४०॥ वेदमेव समभ्यस्येद्वे दश्चक्षुः सनातनम्। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेद्वतिष्ठितम् ॥४१॥

अनन्तं चाप्रमाणं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति। इति संचिन्त्य मुनिना वेदाचार्येण धीमता॥ याज्ञवल्क्येन विप्राणां त्रयीमार्गः प्रदर्शितः ॥४२॥ येन गच्छन्ति विद्वांसः सत्पथा ब्रह्मणोऽन्तिकम्। असत्पर्थन विप्रस्य गमनं हि विरुध्यते ॥४३॥ वेदान्तानां हि सर्वेषां या निष्ठा समुदाहृता। उपारया यादृशी चैव मुनिना समुद्राहृता ॥४४॥ ओंकारस्याथ गायज्या व्याहृतीनां शिरस्य च। स्नानस्य चैव संध्यायाः प्राणायामस्य चैव हि ॥४५॥ प्रत्याहारस्य ध्यानस्य मार्जनान्तर्जेलस्य च । उपस्थानस्य होमस्य आत्मज्ञानस्य यो विधिः ॥४६॥ विद्याऽविद्याविचारं च त्रयीविद्याभिशंसनम्। तत् सर्वं मुनिना प्रोक्तं विप्राणां हितकाम्यया ॥४०॥ य इदं धारयेद्विप्रः स्वधीतं श्रुणुयाच यः। मया स ते तु यः प्रोक्तं (?)सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥४८॥ सर्वाणि भूतानि ममान्तराणि सर्वेषु भूतेष्वहमन्तरस्थः। पश्यन्ति ये योगविदो मनुष्यास्तेषां प्रदेयं न तु योऽन्यथा स्यान् ॥४६॥

इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवल्क्ये (विद्याऽविद्या-निर्णयो नाम ) द्वादशोऽध्यायः ।

#### ।। श्रीगणेशाय नमः ॥

#### अथ

# ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता

## चतुर्वेदानांशाखावर्णनम्

वेदोपकण्ठनिलयं याज्ञवल्क्यम्महामुनिम्। सुखासीनं मुनिवरं दृष्ट्वा पृच्छाकृताद्विजै:(?)।। १।। भगवन्वेद्वेदांश्च यजुर्व्वेद विशेषणम्। अग्नि(होत्रिणाम्)हीरच(?)विप्राणान्तथा वाजसनेयिनाम्।।२ वर्णाश्रमाणां धर्माणां सर्वेषां वद् सुत्रत । ब्रह्मविद्ब्रह्म आलोक्य योगीन्द्रः प्राव्यीन्मुनीन् ॥३॥ यत्पूर्वम्ब्रह्मणा प्रोक्तमधुना च मया श्रुतम्। सप्तर्षीणाञ्च 'संसर्गे परमेष्ठी पितामहः ॥ ४॥ ततोऽहमग्विलं वक्ष्ये ब्रह्मणा नोदितः पुनः। वेदांश्च उपवेदांश्च शाखाभेदास्तथैव च ॥ ५ ॥ यजुर्वेद्स्य ये धर्मा नित्यानैमित्तिकास्तथा। तान्सर्व्वान्कथयिष्यामि ब्रह्मणा भाषितो यथा॥ ६॥ अत्रतः सम्प्रवक्ष्यामि श्रृणुध्वं स्रृषिसत्तमाः। यजुर्वेद्रहस्यन्तु यथावदनुपूर्वतः (शः)॥७॥

भृग्वेदश्च यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः। यस्य यस्य प्रमाणन्तु तथा भेदाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ८॥ तत्रादौ भृग्वेदस्य शतभेदास्तु कथ्यते। आश्वलायन सांख्यायनचार्वाकाद्यास्तथैव च ॥ ६॥ चर्चकः श्रावणी पारः कुमपारस्तथैव च। क्रमचटः क्रमशठः क्रमदण्डः प्रकीर्त्तिताः॥१०॥ चतुःपारणमेतेषां त्रिभेदाः कथितास्तथा। शाकला वा(रक) कलारचैव मण्डूका व पितारवभूः ॥११॥ मृण्डलानि चतुःषष्टि दृश चैव प्रकीर्त्तिताः। वर्ग्याणि यतिसंख्यानां सहस्रे हे तथोत्तरे ॥१२॥ भृचां दशसहस्रं हि तथा पश्चशतं (तानि) च। ऋचामशीति पादाश्च एष वारण उच्यते।।१३।। यजुर्वेदस्य वेदानां षडशीतिः परिकीर्त्तिताः। चकारानामपित्रोक्ता चानणीयास्ततः परम् ॥१४॥ वातातिभेदारचैतारचतैत्रामैत्रायणी तथा। मैत्रायणीया ये प्रोक्ताः भेदाः सप्त प्रचोदिताः ॥१५॥ मानवादु दुभारचैव वनाह्ञागमेव(?) च। श्यामाश्यामीपर्णी प्रोक्ता याज्ञे याः षड्भवन्ति हि ।।१६।। हाद्रावी(?)भासुनीगार्या शाक्वना जावसी तथा। अष्टादशसहस्राणि ऋक्संख्या वः प्रवोचिताः ॥१७॥ वाजसनेयिनां प्रोक्ताः भेदा सप्तद्श स्पृताः। जावालाश्चापिबौद्धाश्च काण्वमाध्यन्दिनास्तथा ॥१८॥

शापयाशपयिताश्चैव(?) काणलापौण्ड्रमेव च। वत्सा आवटिका ज्ञात्वा परमा विटिकास्तथा ॥१६॥ पानाशनां च (१)बौद्धाया आश्चु बौद्धास्तथैव च। कात्यायना वैजवापा भेदा वाजसनेयिनाम्।।२०।। सहस्रे द्वेशतेन्यूनं मन्त्रेवाजसनेयिनि । सखिळंगुक्रियाख्यातं(?) ब्राह्मणाश्च चतुर्गु णम् ॥२१॥ पुनस्तथैव यज्जुषां भेदद्वय(?) परं समृतम् (?)। येषामाहिकेयाश्च(?) तत्रभेदा उभावपि ॥२२॥ पाण्डिकेयापिये प्रोक्ताः पञ्चभेदाः प्रकीर्त्तिताः। कालेतानपिविज्ञेया तत्र बौद्धायनीस्पृतौ ॥२३॥ हिरण्यकेभी(?) भाद्रोज्य(भरद्वाज) अधरतद्धि प्रकीत्तिताः। सहस्रदशविज्ञेयं शौक्तिभेदमनुत्तमम् ॥२४॥ चत्वारिंशाश्चते भेदास्तेऽपि उत्सन्नकामताः। सामवेदस्य भेदानां सहस्रं परिकीत्तितम् ॥२४॥ राणाधनी(?) कौथमी च पृट्वें एते उमे अपि। भेदास्तान्कथयिष्यामि त्राणाव्यन्याथ कौथमी।।२६।। नाणायणीसात्यमुद्रार्केत्पायतुकलात्रया (?)। प्रहाकाचपाली च(?)गालावी (च) वसुता तथा ॥२७॥ कौशमी नामया प्रोक्ता भेदाः सम्परिकीर्त्तिताः। कौथमीरायणी (१) प्रोक्तानायणीयास्तथैव च ॥२८॥ प्राञ्जलिविधभृत्यारच प्राचीनाजानिकास्तथा। अष्टादशसहस्राणि सामानि च चतुर्दश ॥२६॥

अष्टौशतानि नवतिस्तथा दशनिगद्यते ।
सवालिखल्याखप्रेक्ष एतत्सामगणाःस्मृताः ॥३०॥
वेदार्थः स च विद्येया नवभेदाः प्रकीर्त्तिताः ।
पिप्पलादानुदाश्चैवदामूदाजामनास्तथा (१) ॥३१॥
ब्रह्मपालाशकौतांकीदेदश(१) तथैव च ।
वातणाविषयाज्ञात्वावेदाप्य(थ)व्वण उच्यते ॥३२॥
एतेषां शाखयामध्ये पञ्चभेदाः प्रकीर्त्तिताः ॥३३॥
नक्षत्रकल्पोद्विविधोनकल्पः

संहितावकल्पोद्घिविधानकल्पः(?)। शान्तिकश्चकल्पेदुहिणोनखत्को(?) अधीत्यमुनयो (?) सुकर्मयुक्ताः ॥३४॥

द्वादशैवसहस्राणि ब्रह्मत्वं साभिवारुषम्(१)।
एतद्वेद्रह्मयं च चतुर्वेद्राश्चिवस्तराः ॥३६॥
शाखाभेदमिद्म्प्रोक्तं ब्रह्मणा परमेष्ठिना।
त्रिगुणांपव्यते(१) नित्यं मंत्रब्राह्मणमेव च ॥३६॥
एतद्वेद्रप्रमाणन्तु शाखाशाखीतराःस्मृताः।
स्वशाखामंत्रान्स्तुयोऽधीते शाखापाठी भवेद्द्विजः॥३०॥
तामेव द्विगुणाधीत्य पद्पारो भवेत्तु सः।
तामेव त्रिगुणाधीत्य क्रमपारोविधीयते ॥३८॥
षडङ्गमिपयोऽधीते वेद्पाराः प्रकीर्त्तिताः।
शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द्ज्योतिषम्॥३६॥

पडङ्गसहितोवेदः सर्वसिद्धिप्रदायकः।

मुखं व्याकरणम्प्रोक्तं चक्षुषी ज्योतिषन्तथा।।४०॥

छन्दांसिपादौ वेदस्य शिक्षाद्राणं प्रकीर्त्तितम्।

निरुक्तं हृद्यं ज्ञेयं कल्पं हस्तमुदाहृतम्।।४१॥

धर्मशास्त्रन्तुजीवः स्याद्वेदः पुरुषः प्रकीर्त्तितः।

आबोध्ये पुरुषोवेदो आचारान कलाःस्मृताः।।४२॥

आचारहीनं न पुनन्ति वेदा

यद्यप्यधीताः सह षडभिरङ्गे।

ते मृत्युकाले पुरुषा त्रजन्ति

नीडं शकुन्ता इव जात पक्षाः ॥४३॥

गायत्रीमात्रसारोऽपि वरंविप्रः सुयन्त्रितः । अयन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्व्वाङ्गी सर्वविक्रयी ॥४४॥ सर्वेषामेवं वेदानासुपवेदं वदाम्यहम् । अनुग्वेदस्योपवेदश्च आयुर्वेदः प्रकीर्तितः ॥४५॥ यजुर्वेदस्योपवेद्धनुर्वेदः प्रणोदितः । सामवेदस्योपवेदं गन्धर्वः प्रोच्यतेसुने ॥४६॥

अथर्वेदस्योपवेदं शिल्पाद्याः शास्त्रशास्त्रकाः।

पुराणं मानवोधर्मः सांगोवेदश्चिकत्सकः ॥

आद्याः सिद्धानिचत्वारि न हर्तव्यानि हेतुभिः ॥४७॥

इति श्रीब्रह्मप्रणीतेयाज्ञवलक्येधर्मशास्त्रेवेद्प्रमाणोपन्यासः

प्रथमोऽध्यायः ।

## अथ द्वितीयोऽध्यायः

नित्यनैमित्तिक कर्मवर्णनम् अत एव प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा कथितापुरा। यजुषां माध्यन्दिनीशाखा कात्यायनपराशराः ॥ १॥ अग्निहीनास्तु ये विप्रास्तथा वाजसनेयिनः। स्नानादी भोजनान्तब्च तथाश्राद्धं द्विजोत्तमाः ॥ २ ॥ ब्रह्मणागदितम्पूर्वं सर्वेषां धर्मामुत्तमम्। तद्हं सम्प्रवक्ष्यामि यथासंख्यंसमुचयम् ॥ ३॥ नित्यनैमित्तिकं काम्यं श्राद्धब्च त्रिविधंसमृतम्। पूर्वन्नैमित्तिकं कुर्यात्ततो नित्यं समाचरेत् ॥ ४॥ नित्यन्तु वैश्वदेवःस्यात्क्षयेऽहनिनैमित्तिकम्। काम्यकं कृष्णपक्षे च सर्विकामफलप्रदम्।। ५।। वैश्वदेवं ततः कुर्याद्वलिकम्म ततः परम्। पञ्चसूना गृहस्थस्य वर्त्ततेऽहरहः सदा।। ६।। कण्डनी पेषणी चुल्ली जलकुम्भी च मार्जनी। एताश्च वाहयन्विप्रो वाध्यते वै मुहुर्मुहुः॥ ७॥ एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीर्त्तिताः। अध्ययनं ब्रा(ब्र)ह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ॥ ८॥ होमो दैवोवलिर्भूतनृयज्ञोऽतिथिपृजकः। श्राद्धं वा पितृयज्ञन्तु पित्र्यो विहरथापि वा ॥६॥

नामन्त्रणं न होमश्व नावाहनं न विसर्ज्ञनम्। बलि वैश्वान्न पिण्डञ्च नित्यश्राद्धे विधिद्विजाः ॥१०॥ दन्तकाष्ठेन पूर्वस्यात्प्रातर्मध्यान्हिकी क्रिया। ब्राह्मणश्च शुचिर्भृत्वा विधिवत्स्नानमाचरेत् ॥११॥ अगम्यागमनात्रतेयात्पापेभ्यश्च प्रतिप्रहात् । रहस्याचरितात्पापानमुच्यन्ते स्नानमात्रतः ॥१२॥ प्रक्षाल्य पाणीपादौ च कुशोपप्रहणन्तथा। शिखा बन्धनसंयोगा गायत्री चाभिमन्त्रितम् ॥१३॥ भिद्यन्ते कवचाघोरा भिद्यन्ते गिरिपर्वताः। भिद्यन्ति वेदशास्त्राणि अभेद्या ब्राह्मणी शिखा ॥१४॥ प्रपद्ये वरुणन्देवमम्भसां पतिमूर्जितम्। पावये देहिमेतीर्थ सर्वपापान्युनी महे (?) ॥१४॥ तीर्थमावाह्यिष्यामि सर्वं च विनिष्द्नम्। सान्निध्यमरिंमश्चकुरु स्थीयताम्मद्नुग्रहात् ॥१६॥ शापन्नि वरदे देवि गंगे ! नलिनिनन्दिनी । शुभगे सुत्रते शान्ते अर्ध्यं मे प्रतिगृह्यताम् ॥१७॥ स्रोतसां सन्मुखोमज्जेचत्रापः प्रवहन्ति वै। रथावरेषु गृहेचैव सूर्यसम्मुखमाष्ठवेत् ॥१८॥ आपोहिष्ठेति तिसृभिः हिरण्यवर्णा स्तथैव च। शन्नोदेवीरिति तथा शन्न आपस्तथैव च ॥१६॥ इद्मापः प्रवहतामापोमौषधिरेव च। सुमित्रियान आपोन्न इमम्मे वरुणमुचरेत् ॥२०॥

तद्विष्णोश्चैव गायत्रीममिमन्त्र्य पुनः पुनः। उरु ३देव सवितश्च येतेशतमुदीरयेत् ॥२१॥ शनैः सम्मार्ज्ञ नं कृत्वा छन्द आर्वश्च दैवतम्। अधमर्षणसूक्तेन त्रिरावर्स्य जलं शुभम् ॥२२॥ ततोऽम्भसि निमग्नस्तु त्रिः पठेद्घमर्पणम्। प्रदद्यात्तु पुनर्मूर्धिन महाव्याहृतिभिर्ज्ञा छम् ॥२३॥ गुणा दशस्नानवरः प्रभाते रूपञ्चतेजश्चवलं च शौचं। आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वदुःस्वप्ननाशश्च(भवन्ति)मेधा।।२४ स दशं आहतंधौतम(?) अस्निग्ध मलवर्जितम्। धम्मार्थमाहरेद्विप्रोमहस्वत्परिधापयेत् (?) ॥२५॥ परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदृष्टि। रश्मिशतं च जीवामि शरदः ॥२६॥ पुरुचीरायस्पोषमभि सन्ययिष्ये। यशसामाद्यावा पृथिवी मन्त्र वच्चतथोत्तरीयम् ॥२०॥ द्विकक्ष एककक्षरच भुक्तकक्ष्रत्वथैव च। कौपीनयुक्तो विशिखोनम्रः पश्चविधः स्मृतः ॥२८॥ हुतं दत्तं तथाजप्तं स्नानं सध्यां तदाऽसुराः। हरन्ति प्रसमंयस्मान्ननम्रो वै भवेद्द्विजः ॥२६॥ भ्रु वौर्मण्डलमध्यस्थं तिलकं कुरुते द्विजः। तावेवलं(?) धनं कृत्वा लिङ्गभेदा स उच्यते ॥३०॥ वेणुपत्र दलोकारं वैष्णवं तिलकं समृतम्। अद्भ चन्द्रं तथा शैवं शाक्तेयन्तिर्यगुच्यते ।।३१।।

चतुःकोणमिति स्पष्टं विकरालमुदाहृतम्। पैशाचं विन्दुसंयुक्तं तिलकं धर्मनाशनम् ॥३२॥ ललाटादि कपालान्तं केशवादिन्यसेद्धरिम्। द्वे दर्भे दक्षिणे हस्ते सच्येत्रीण्यासनेतथा ॥३३॥ पाद्मूले शिखायांच उपवीते सक्त्सकृत्। अनामिका धृतेद्भें मध्यमा न कदाचन ॥३४॥ मध्यमानामिकादर्भे पुत्रमित्रश्रियं हरेत्। उभाभ्यामपिपाणिभ्यां धार्यो विप्रैः पवित्रकैः ॥३४॥ ब्रह्मप्रन्थिसमायुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्। ब्रह्मप्रन्थिपवित्रेण सन्ध्योपास्ति करोति सः ॥३६॥ स वै द्वादशवर्षाणि कृतसन्ध्यो भवेन्नरः। ब्रह्मप्रन्थिससायुक्तं संध्योपास्ति करोति चेत्॥ पञ्चाग्रयो हुतास्तेन यावजीवं न संशयः ।।३७॥ संध्यास्नाने जपेहोमे ब्रह्मप्रन्थिविधीयते ॥३८॥ भोजने वर्त्तुलोप्रन्थिरेषधम्मी विधीयते। चतुर्भिदर्भयंजूत्यै(पुञ्जेश्च) ब्राह्मणस्य पवित्रकम् ॥३६॥ एकैकन्न्यूनमिलाहुर्वर्णे वर्णे यथाक्रमम्। द्रभाश्च ब्राह्मणा मन्त्रब्रह्मग्रन्थि पवित्रकम् ॥४०॥ नैवनिम्माल्यतां यान्ति नियोज्यानि पुनः पुनः। कुशाकाशास्तथा दूर्वा यवाश्चैव तु यत्वजाः ॥४१॥ पुण्डरीकास्तु विज्ञेयाःषड्विधंकुश उच्यते। ॐ कारव्याहृती सप्तं गायत्री सिशरं तथा ॥४२॥

आपोहिष्ठा ऋचस्तिस्रो द्रुपदादिवाघमर्षणम्। उद्वयमुदुत्यं चैव चित्रन्तचक्षुरेव च ॥४३॥ तेजोऽसीति तुरीयञ्च सन्ध्यामेतत्समाचरेत्। ऋषिश्छन्दश्च वेदानां संध्याहीनानुपासिता ॥४४॥ सा संध्या वृषली ज्ञेया विनियोगविवर्जिता। अथ सप्तव्याहृतीनां गौतमभरद्वाज विश्वामित्र॥ जमद्ग्निवशिष्ठ कश्यपात्रिक्रृषयः। अभिर्वायुः सूर्य प्रजापतिर्वरुणेन्द्र विश्वेदेवा देवता ॥ गायत्रयुष्णिगनुष्टुप्बृहतीपङ्क्ति त्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांसि । सर्वेषामंगिरसः प्रजापति ऋषिः॥ ब्रह्माग्नि वायु सूर्यादेवताः शासुरी गायत्री छन्दः। सर्वेषाम्प्राणायामे विनियोगः॥ सरस्वतीं तु सायान्हे कृष्णाङ्गी पीतवाससा। ब्रह्मरूपाचहं संस्था प्राणायामाप्तमाह्नयेत् ॥४५॥ मध्यान्हे चैव सावित्री श्वेतवासा रुद्ररूपा। वृषा रूढा प्राणायामेषु (?) वित्रयेत् ॥४६॥ ॐ कारं तु समुचार्य्य समन्तादुद्कं क्षिपेत्। आवाहयेत् ततो देवीं नासिकायं निरीक्षयेत्॥४०॥ पूरकं कुम्भकं चैव रेचकञ्च यथाक्रमम्। कनीय(?) मंकनी प्रभ वृद्धप्राणायामिख्र छ्याः ॥४८॥ मात्रा द्वादशकं प्रोक्तंकनीयः परिकीर्त्तितः। चतुर्वि शति मात्रायां मध्यमं प्रोच्यते बुधैः ॥४६॥

वृद्धैश्चैव तु यत्प्रोक्तं मात्राषड्त्रिंशदुत्तमम्। खलु मोक्षार्थिभिस्तच्च जान्वोरूपरि मार्ज्जनम् ॥५०॥ तालत्रयमपितत्वज्ञा मात्रासंज्ञ प्रससति (प्रशंसन्ति)। घण्टायाः स्वनितं वाऽपि अतिमात्रस्तदुच्यते ।।५१।। सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसायुताम्। प्राणायामे त्रिरावर्त्य चतुम्मारस्तु (?) उच्यते ॥५२॥ नासिका कृष्ल (ण) सोध्यानं(?)पूरक उच्यते। कुम्भके निश्चलोच्छ्वासो रिच्यमानस्तु रेचकः ॥५३॥ प्राणायामस्यमात्रांयो न ज्ञाये (जानाति) ज्ञान दुर्बल:। अप्रसृता यथाधेनुर्वृथातस्य परिश्रमः ॥५४॥ सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। त्रिः पठेदायतः प्राणान्प्राणायामः स उच्यते ।।५५॥ भूर्भुवः स्वः महः जन स्तपः सत्यन्तर्थेवच। प्रत्योंकार समायुक्तं तत्स्यवितुवरेणियम् ॥ आपोज्योतिरसो मृतं शिरः पश्चात्प्रयोजयेत्।।५६॥ वाह्यस्थितं नासापुटेन वायुराकृष्यतेवैसकलं शनैः शनै। परिपूरयेच नाड़ीः समन्तात्। सपूरको नाम महानिरोधः ॥५७॥ न रेचको नेव च पूरकोऽयं नासाप्रचारी स्थितराववायुः(१) सुनिश्चितंधार्य यथाक्रमेण कुम्भारव्यमेतत्प्रवद्नित तज्ज्ञः ॥५८॥

निष्क्रम्य नासा प्रवरावशेषं प्राणंवहिः शून्यमिवानलेन । निरुच्छ्वसंस्तिष्ठति वोर्ध्व वायुः

मरेचकोनाम महानिरोधः ॥५६॥

नीलोत्पलद्लश्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्। चतुर्भुजं महात्मानं पूरकेनैव चिन्तयेत् ॥६०॥ कुम्भकेन हृदिस्थानं ध्यायेच कमलासनम्। ब्रह्माणं रक्त गौराङ्गं चतुर्वक्त्रं पितामहम् ॥६१॥ रेचकेनेश्वरं विद्या ललाटस्थं महेश्वरम्। शुद्धस्फटिकसंकाशं निर्मलं पापनाशनम् ॥६२॥ सन्याहृतीं सप्रणवां प्राणायामस्तुषोडशः। अपि भ्रूणहर्न मासा युनात्यहरहः क्रमात् ॥६३॥ प्राणायामाः ब्राह्मणेन त्रयोऽपिविधिवत्कृता। व्याहृति प्रणवैः साद्धै विज्ञेयं प्रमं तपः ॥६४॥ यदा विरोधात्संयोगाइ वतात्रयचिन्तनम्। अग्नि वायुरवि योगात्तदाशुद्धचे तवै त्रिभिः ॥६५॥ निरोधाज्ज्ञायते वायुर्व्वायोरग्निः प्रजायते। अमरापो विजायन्ते ततोऽत्रभिद्यतेत्रिभिः ॥६६॥ यदा स देवो जागत्ति तदेतं चेष्टितं जगत्। ततोऽसावाचमनं कुर्यात्प्राणायामं विसर्जयेत् ॥ पापभक्षणसंयोगादृषिश्छन्दश्च संयुतम् ॥६७॥ अग्निश्चमेति सायान्हे प्रातः सूर्यश्चमेति च।।

आचमने विनियोगः ! अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च ।
मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदन्हा पापमकार्षम्
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुद्रेण शिश्ना—
अहस्तद्वलुम्पतु यत्किञ्चद्दुरितं मयि
इदमहमममृत योनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमिस्वाहा ॥
सूर्यश्चमेति नारायण ऋषिः सूर्यो देवतानुष्टुष्ठन्दः—
आचमने विनियोगः ॥

सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः—

पापेभ्योरक्षन्तांयद्राज्यापापमकार्षमनसा वाचा हस्ताभ्यां-पद्भ्यामुद्रेण शिश्ना रात्रिस्तद्वलुम्पतुयत्किश्चिद्दुरितम्मयि इद्-महमापोऽमृत योनौ सूर्यं ज्योतिपिजुहोमि स्वाहा॥

आपः पुनित्वितित्रह्माऋषि रापो देवता गायत्री
छन्द आचमने विनियोगः ॥
आपः पुनन्तु पृथिवी पृथ्वीपृता
पुनातु मां पुनन्तु त्रह्मणस्पिति त्र्रह्मपूता पुनातुमां यदुच्छिष्टमभोज्यश्च यद्वादुश्चिरतं
मम सर्व्वम्पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिप्रह ७ स्वाहा॥
आपोहिष्ठेति सिन्धुद्वीपऋषि रापो देवता
गायत्री छन्दो मार्जने विनियोगः॥
अष्टाक्ष्ररंनच पदं प्रणवादि तु मार्जनम् ।
अर्द्व चैवान्यधः क्षिण्य(द्वा) ततोऽर्द्व म्मूर्ध्नि वै क्षिपेत् ॥६८

अधो भागविसृष्टैरिद्धर्न सुरा यान्ति संक्षयम्। सर्व तीर्थाभिषेकस्तु ऊर्ध्व सम्मार्जनाद्भवेत् ॥६६॥ धाराच्युतेन तोयेन मार्ज्जनं स्याद्विगर्हितम्। नद्यां तीर्थे ह्रदेवाथ गृहेचैव तु भाजने ॥७०॥ अभावे वामहस्तेवा मार्ज्जनन्तु विधीयते। सुमित्रिया दुर्मात्रिया द्वेजी घी प्राजापत्ये अब्देवते प्रक्षेपयोः आदान सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु दुर्मिमत्रिया-स्तरमे सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यं च व्वयं द्विष्मः। द्रुपदेति कोकिलो राजपुत्र ऋषिः सरस्वस्यश्विनौ सविता त्रिष्टुप्छन्दः सौत्रामण्ये विनियोगः। द्रपदामाम् सा देवी यजुर्व्वेद प्रतिष्ठिता। नासिका निश्चल श्वासः सौत्रामण्यः फलमश्नुते ॥७१॥ ऋतं च सत्यं चेत्रघमर्षण ऋषिः भावभृतो देवता अनुष्टुष्छन्दः अश्वमेधावभृथे विनियोगः॥ नासिका कृष्य वं प्राणो पठेच वाचमर्षणम्। त्रिरावर्त्तन संयोगात्तज्ञलभ्व क्षिपेद्भवि ॥७२॥ अन्तश्चरसीतितिरश्चीन ऋषि रापो देवता अनुष्टुप् छुन्द् आचमने विनियोगः !। अन्तरचरित भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः। त्वं यज्ञस्वं वषट्कारः त्वं विष्णोः परमम्पदम् ॥७३॥

आपोज्योतीरसोऽमृतम्ब्रह्ममूर्भुवः स्वरोम् । पुष्पाक्षताम्भः संयुक्तामुपस्थाय दिवाकरम् ॥७४॥ आकृष्णेन तु सायान्हे प्रातर्गायत्र्यमेवच। अभिमन्त्र्य तु पानीयमुपस्थायाञ्जलि त्रयम् ॥७५॥ हंसः श्रुचि मध्यान्हे समाहितहृदारिवम्। जपाकुमुम वर्णाभमुपस्थायैकमञ्जलिम् ॥७६॥ उत्तानौ तु (?) यौश्चैव तिष्ठन्कुर्यात्प्रयह्नतः। आसीनः पश्चिमां संध्यामुपस्थानं जपन्सदा ॥ उद्वयादी जपेन्मन्त्रं भास्कर प्रीतिकारकम् ॥७०॥ उदुत्यमिति प्रस्कण्व ऋषिः सूर्यो देवतात्रिष्टुच्छन्दः। सूर्यप्रीतये विनियोगः । उद्वयन्तमस स्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्ज्योति रुत्तमम् उदुत्यं जातवेद्सं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्य्यम्।। चित्रंदेवाना कुत्सांग (कौत्स) ऋषिः सूर्यो देवताऽनुष्टुप्च्छन्दः सूर्योपस्थाने विनियोगः। चित्रन्देवानामुद्गाद्नीकंचक्षुर्मित्रस्यवरुण स्यामे:-आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष ७ सूर्य्य आत्मा जगत-स्तस्थुषश्च । तचक्ष्रितियजूष्पते दध्यङ्ङाथव्र्वण ऋषिः सूर्यो देवता सूर्याभिमन्त्रणे विनियोगः।

तज्ञश्चर्दे वहितं पुरस्ताच्छक्रमुज्ञरत्

पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शत७ंश्रुणुयाम शरदः शतं प्रत्र-वाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।

विश्वाहित्यनुवाकञ्जपेन्मन्त्रमण्डल ब्राह्मणं तथैवान्यान् वैदिकान्मन्त्रान (?) भोक्ताजपेच्छुभान् । उपस्याङीनं जपेन्मन्त्रं भास्कर प्रीतिकारकम् तत्र आवाहनं कुर्याद् गायत्र्या वेदमातरम् । सूय्य प्रीतिकरं शुभ्रं सर्व कामफलप्रदम् ॥७८॥ तेजोऽसीति परमेष्ठी प्रजापित ऋ षिराज्यं देवता गायत्री छन्दः गायत्र्यावाहने विनियोगः । तेजोऽसीति जपेन्सन्त्रं गायत्रीं मातरन्तथा । वर्णन्यासैतथा कुर्याचतुर्विंशाक्षराः शुभाः ॥७६॥ समादिव ततो मुद्रः शिखायां श्वेतवर्णसं सारव्यायनगोत्रार्ष शिरा सरस्वती द्वा गायत्र्या जपेन् विनियोगः ।

आदौ(?) किलकतुर्पादौमुनिव्वीं जमुदाहृतम्। विश्वात जीविमत्याहु रष्टमः शक्ति रुच्यते ॥८०॥ तुरीयपदस्य द्विमल ऋषिः परमात्मा देवता-गायत्री छन्दः गायत्र्यप्रधाने विनियोगः। गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपद्सि। निह पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे सावदोऽम्। उपस्थाय तु गायत्री सर्व्वमन्त्रमयीं शुभाम्॥

ब्राह्मणः सर्वधर्मज्ञस्ततस्तु जपमारभेत्।।८१।। ॐ कारं सर्व्यमुचार्य भूर्भुवः स्वरतथैव च । गायत्रीं प्रणवस्यान्ते जपो ह्योष उदाहृतः।।८२।। व्याहृत्यादौ पदादौ च प्रणवं विन्यसेत्सदा । एवं सप्रणवैर्युक्तं गायत्री जपरुक्षणम् ॥८३॥ 🕉 कारं चतुरावर्त्य विज्ञेया सा शताक्षरा। शताक्षरं समावर्त्य चतुर्वेद फलं लभेत्।।८४।। संध्या येन न विज्ञाता सन्ध्यायेनानुपासिता । स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वकर्म्मसु गर्हितः ॥८४॥ देवा गात्विति वामदेव ऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः गायत्री विसर्ज्ञ ने विनियोगः। देवागातु विदोगातुं वित्वा गातु मतं मनस स्पते इम्मं-देव स्वाहा वातेधा।।

देवागातुयेन्मन्त्रं गायत्री तु विसर्जिता। शिवस्यवद्नेजाता विष्णोह द्य वासिनि ॥८६॥ ब्राह्मणीत्वमनुजाता गच्छ देवि नमोऽस्तुते। संध्याहाने व्रत भ्रष्टे विप्रे वेदां विवर्जये(त्) ।।८७। जीवमात्रोभवेच्छूद्रो मृतश्चेन्निरयं त्रजेत्। वनस्पती रोषधीश्च भूतव्रामं चतुर्विवधम् ॥८८॥ ब्रह्मयज्ञन्ततः कुर्याद्दर्भाश्च करसम्पुटे। यथा शक्ति स्वशाखायां गायत्री वाऽथ तर्पणम् ॥८६॥

उभाभ्यामपि पाणिभ्यां देवानां तर्पणन्तु यः। समूढ़ो नरकं याति कालं सूत्रमवाकशिराः ॥६०॥ अन्वारच्धे नमत्येन पाणिना दक्षिणेन तु। तृष्यन्तामिति चो(रसे)क्तव्यं नाम्ना च प्रणवादिभिः ॥६१॥ ऋषिगृ त्समदश्छन्दो गायत्री विश्वेदेवा देवता। तर्पणे विनियोगः। विश्वेदेवास आगत इति मंत्रं पठेत् 🕉 मोदाश्चैव प्रमोदाश्चसुमुखो दुर्म्युखस्तथा। अविन्नो विन्न कर्तार स्तर्प्ययेत्यद्वि नायकान् प्रणवादि तर्पयेत् ॥

(सं) तप्पेयेद्ब्रह्माणं पूर्वं विष्णं रुद्रं प्रजापति । देवाश्छन्दासि वेदाश्च ऋर्षीश्चैव तपोधनान् ॥६२॥ आचार्याश्चेब गन्धर्वानाचार्या नितरान्तस्था। सम्बत्सरं सावयवं देवीरप्सरसं तथा ॥६३॥ तथा देवानुगान्नागान्सागरान्पर्व्वतानि । सरितोऽथमनुष्यांश्च यक्षरक्षांसि चैवहि ॥६४॥ पिशाचांश्च सुपर्णांश्च भूतानि च पशूनस्तथा। वनस्पती रोषधीश्च भूतप्रामं चतुर्विधम् ॥६४॥ मरीचिमत्र्यङ्गिरसं पुलस्यं पुलहं ऋतुम्। प्रचेतसंवशिष्ठश्चभृगुन्नारद्मेव च ॥६६॥ गौतमञ्च भरद्वाजं विश्वामित्रञ्च कश्यपम्। जमद्ग्नि तथा दक्षं मनुं स्वायम्भुवं तथा।।६७॥

रुविध स्तथारैभ्य रैवनस्तामसस्तथा चक्षुषश्च ।
विवश्वांश्च(?) तथान्यान्सन्तर्पयेद्नु ॥६८॥
ब्रह्मसूत्रं स्व कं घेयोगिभ्यस्तर्पयेद्बुधः ।
सनकश्च सनन्दनश्च तृतीयश्च सनातनः ॥६६॥
किपलश्चासुरिश्चैववोद्धः पश्च शिखस्तथा ।
अपसन्यं ततः कुर्यात्धित्वापितृदिशा मुखः ॥१००॥
पितृ तीर्थेन संतर्प्य ऋषि विनियोग समन्वितः
शंखप्रजापतिऋषिः पितरो देवता त्रिष्टुप्क्षन्दः
स्विपतृतर्पणे विनियोगः ॥

उदीरितामंगिरस आयन्तुन मंत्रत्रयंजप्त्वा। स्वगोत्रास्मित्पताशम्मां तृप्यतामित्यञ्जलि त्रयम् ऊज्जं वहन्ती पितृभ्यो ये चेह मन्त्रत्रयं जप्त्वा। स्वगोत्रास्मित्पतामहोऽमुकशम्मां तृप्यतामित्यञ्ज-लित्रयम्।

मधुव्वातामंत्रत्रयं जप्त्वा स्वगोत्रास्मित्वतामहामुकशम्मीतृष्यतामितित्रयं नमो वश्चेतिमन्त्रेण स्वगोत्रमातामहप्रमातामह वृद्धप्रमातामहाञ्चलित्रिकम्। तृष्यध्वमिति
मातु र्माता मह्याद्या स्त्रियः। पितृ पितामह्याद्या
पितृष्वाद्याः सर्वातृष्यध्वमिति।
पित्र्यमंत्रास्तु सर्वेषां ऋषिः सरव(१)प्रजापितः।
देवता पितरस्तेषां विनियोगस्तु तर्पणे।।

एकैकमंजिलं द्या (देवा) द्वी द्वी तु सनकाद्यः। अहन्निति पितर स्त्रीन् स्त्रीन् शेषमेकैकमञ्जलिम् ॥१०१॥ एवञ्च सर्व भूतानि तर्पये इ वताः पितृन्। सगच्छेत्परमं स्थानं तेजोमृर्त्तिं निरामयम् ॥१०२॥ दिवादीना(?)मृषाभित्वां नरकं प्रतिपद्यते। आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः ॥१०३॥ क्षिपेद् अलीनस्त्रीन्स्त्रीन्कुर्यात्संक्षेपतर्पणम् । नास्ति (क्य) भावेन यः कुर्यान्न तर्पयति यः पितृन् ॥१०४॥ पिबन्ति देहनिश्रावं पित्रोऽस्य जलार्थिनः। निष्पिड्य स्नानवस्त्रन्तु आचम्य प्रयतः शुचिः।।१०५॥ तिहिङ्गैः पूजयेद्दे वान्त्रह्यादीनमत्सरः। आग्ने यां गणपति पूज्य(पूजियत्वा)मध्ये पूज्यं चतुम्र्युंखं ।। विष्णुन्तु दक्षिणे पृज्य मन्त्रवत्परि पूजयेन्। गणानान्त्वेतिमन्त्रेणगणनाथम्प्रपृजयेत् ततो ब्रह्म (ब्रह्माणं) समभ्यर्च्य ब्रह्म (?) तेन पुनातुमा । तद्विष्णोः विष्णुं सम्पूज्य मानस्तोके महेश्वरम् ॥१०८॥ तत्सवितुः सवितारं (वित्रे) च मित्रस्य चत्रटषणीकृत। अग्निरस्मि ततो देवी प्राजापत्यं प्रजापते ॥१०६॥ वरुणं पृज्य तल्लिङ्गौर्देवमर्चयेत्। हं सः शुचिषदुपस्थाय(?)प्रस्तिष्वेतप्रदक्षिणाम् ।। ११०।} दिश दिक्पतिनश्चैव ॐ प्राच्यैदिशेनमः। इन्द्रायनमः आम्ने य्यै दिशे नमः अम्रये नमः ॥

दक्षिणाय (स्यै) दिशेनमः यमाय नमः नै ऋ त्ये दिशेनमः नि ऋ तये नमः प्रतीच्ये दिशेनमः वरुणाय नमः वायव्ये दिशेनमः वायवे नमः उदीच्ये दिशे नमः सोमाय नमः (ई) ऐशान्ये दिशेनमः ईश्वराय नमः उर्ध्वाये दिशे नमः ब्रह्मणे नमः अवाच्ये दिशे नमः अवाच्ये दिशे नमः अवन्ताय नमः प्राच्यादिदिशः उपदिश विदिश उद्दिश्य द्वाहा ।

ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ अग्नयेनमः ॐ पृथिव्यैनमः ॐ ओष-धीभ्यो नमः ॐ वाचे नमः ॐ वाचस्पत्ये न्मः ॐ विष्ण्वे नमः ॐ अद्भ्यो नमः।

ॐ महद्भ्यो नमः ॐ अपांपतये नमः ॐ वरुणाय नमः। सचर्व्व (१) सेतिमुख विमृज्य देवागात्विति विसर्क्जयेत् यो मे (वै ए) तां स्तर्पयेद्द्धिः पितृ न्देवान्तिलोत्तमान्। तेनैव सर्वमाप्नोति पितृयञ्चक्रियाफलम् ॥१११॥ ततोऽध्यं भानवे द्याद्ष्ट्रद्रव्येश्च संयुतम्। यवाश्चसर्वपाद्र्व्वास्तिलं तण्डुलमेव च ॥११२॥ रक्त पुष्पणि मृजुदर्भागन्धोदकसमन्वितम्। ताम्र पात्रेण संयुक्तं जानुभ्यां धरणीगतम्॥११३॥ वैदिके आगमै वापि अध्यं गृहाति भास्करः।

ततो विष्णुं समभ्यर्च्य वुरूष सूक्तेत्यनुक्रमात् ॥११४॥

आगमोक्तेन मंत्रेण विधाने पूजयेद्धरिम्।
पुष्पधूपादिनैवेद्येः पुष्पाञ्जलिविधानतः।।११४॥
विष्णुं समर्चयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुं समाविशेत्।
दद्यात्पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाञ्जलि नित्यशः।
अर्चितं स्याज्जगदिदं तेन सर्व्यं चराचरम्।।११६॥
अस्य पुरुष सूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषोत्तमो देवता (जगद्ध

जा) नुष्टुप्छन्दः पुरुषसूक्ते विनियोगः॥

प्रथमं विन्यसेद्वामं द्वितीयं दक्षिणे उरौ। तृतीयं वामपादे तु चतुर्थं दक्षिणेन्यसेत्।।११७।। पञ्चमं वामजानौ तु षष्टं वै दक्षिणे तथा। सप्तमं वामस्कन्धे तु अष्टमं कटि दक्षिणे ॥११८॥ नवमं नाभिमध्येतु दशमंहृदि विन्यसेत्। एकादशं कण्ठमध्ये द्वादशं वामवाहु च (षु) । १११६।। त्रयोदशं दक्षिणं बाहुं आस्यदेशे चतुर्दशम्। अक्ष्णोः पञ्चदशांन्यस्य षोडशं मृध्नि विन्यसेत् ॥१२०॥ पुनर्न्यासं ततः कृत्वा षडङ्ग मंत्रविद् द्विजः। ॐ अद्भ्य संहृदि विन्यस्य वेदाहंशिरसि तथा ॥१२१॥ प्रजापतिः शिखायांतु यो देवेभ्यः कवचाय हुम्। रुचं ब्राह्म त्रिनेत्रे तु श्रीश्चते अस्त्राय फट्।।१२२।। ततो देवं समाहूय पूजार्थं परमेश्वरम्। आत्मानं सबितृ मध्ये वा वारुणस्थं परमेश्वरम् ॥१२३॥ ॐ सहस्रशीर्षे इत्यावाहनम् । पुरुष एवेत्यासनम् ।

एतावानस्येति पाद्यं त्रिपादृध्वेत्यध्यं ततो विराडित्याचमनम्
स्नानन्तु यस्माद्यज्ञेति तस्माद्यज्ञेत्युपवीतकम् ।

यज्ञमिति गंधं यत्पुरुषंमिति पुष्पाणि दापयेत् ॥

धूपं दद्याद्ब्राह्मणोऽस्य चन्द्रमामन दीपकम् ।

नाभ्या आसीति नैवेद्यं यत्पुरुषेण पुष्पाणि दापयेत् ॥

पुष्पाञ्जिलं सप्तास्येतिपरिक्रम्य यज्ञेनेति विसर्ज्जनं पुनरेव

पुनर्जप्यं पुरुषसूक्तं पुनः पुनः ।

ध्येयः सदासवित्रमण्डलमध्यवर्ती । नारायणः सरसिजासन-सन्नि विष्टः । केयूरवान्कनककुण्डलवान्किरीटी । हारी हिरण्मयवपुर्धृ तशंखचकः ॥१२४॥

एवं क्रमेण सम्पूज्य देवदेवं जनाईनम्।
आगमोक्तविधानेन यः पूजयित केशवम्।।१२६॥
चतुर्व्वर्ग फलं प्राप्य विष्णुलोकं स गच्छति।
पुनस्त्र्यम्बकम्पूज्य (सम्पूज्य) सर्व दुःख निवारणम्॥
महामृत्युविनाशी (शिनं) सर्व्वसौरव्यविवर्द्धनम्।।१२६॥

ॐ त्र्यम्बकमन्त्रस्य वशिष्ठऋषिः श्री मृत्युञ्जयरुद्रो देवताऽनु-ष्टु<sup>ए</sup>ञ्जन्दस्त्र्यम्बके विनियोगः॥

> देवदेवी प्रणवबीजं ज्यम्बके करशोधनं। ज्याहृत्यादी मंत्रपादी विन्यसेत्॥ करेण विन्यसेन्मन्त्रमष्टागं विन्यसेत्पुनः। ज्यम्बकं शिरसिन्यस्य छळाटं च यजामहे॥१२७॥

सुगन्धिन्तु सुखोन्यस्य हृद्येपुष्टि वर्द्धनम्। उर्व्वाहकंन्यसेन्नाभौ बंधनादि कट्यां न्यसेत्।।१२८।। मृत्योरिति उरौन्यस्य मृतादिति च पाद्योः। ततः षडङ्ग विन्यस्य देवदेवं महेश्वरम् ॥१२६॥ ॐ नमो भगवते ह्राय हृद्ये। ॐ नमो भगवते रुद्राय शिरसि॥ ॐ नमो भगवते ज्यम्बकाय शिखायाम्। ॐ नमो भगवते ज्यम्बकाय आन्योराय(१)अस्ज्याय फट्। <del>ज्यम्बकेसास(शक्ति)माहूय पूजार्थं परमेश्वरम्।।</del> ज्यम्बकेसापुनस्थाप्य ज्यम्बकेन(ण) समर्चे येत्। पूष्पधूपादिनैवेद्यपुष्पाञ्जलिविधानतः ॥१३०॥ पूजयेद्दे वदेवेशं मृत्यरोग विनाशनम्। ज्यम्बकेणैव मन्त्रेण पूजयेत्परमेश्वरम् ॥१३१॥ पुनरेव पुनर्जाप्यं त्रयम्बकन्तु पुनः समरेत्। पुन ध्यायेत देवेशं चन्द्रमण्डलसंस्थितम् ॥१३२॥ चन्द्रावभाससंयुक्तं जटाजूटसमन्वितम्। कलशावभृतःपूर्णी वरदाभयदायिनौ ॥१३३॥ ध्यात्वैवं देवदेवेशं जपेन्मन्त्र तु ज्यम्बकम्। ततो वन्हिं समासाद्य वन्द्युपासन कर्मणि ॥१३४॥ अग्निहीनास्तु ये विप्रास्तथा वाजसनेयिनः। वाह्योप्रस्तिविधानेन ब्रह्मणा नोदिता पुरा।।१३४।।

यस्मिन्नग्रौपचेदन्नं होमस्तस्य विधीयते । स्थाप्य वहिमयत्रे न चतुर्धादेव(१)विन्यसेत् ॥१३६॥ ज्वलनं मध्य संस्थाप्य एवं संस्कृत्य(१)पञ्चधी। पूर्णेन तु शिवं विद्या ब्राह्मणं(ब्रह्माणं) दक्षिणेन तु ॥ पश्चिमे वरुणं विद्यादुत्तरे तु जनार्दनम्।।१३७।। आयाहि शांडिल गोत्र देवमुख विप्रगुरु शीघ पावकमावह (?)। एषोह देवमन्त्रेण हव्यवाहन सम्मुखं पृष्ठौदिवि समुचार्य पर्युक्ष्य जुहुयाद्वविः। उद्धृत्य हविषा सिंच्य हविष्येण घृतादिना ॥१३८॥ स्वशाखा विधिना हुत्वा शेषं भूतबिं हरेत्। जुहुयात्सर्पिषाभक्तं तैलक्षारिववज्जितम् ॥१३६॥ द्ध्यक्तं पयभाक्तं वा तद्भावेऽम्बुनापि च। पयोद्धिघृतैः कुर्याद्धोमकम्म श्रुवेण च ॥१४०॥ हस्तेनान्नादिभिः कुर्यादद्भिरंजलिना जले। व्याहृतिश्च ततो व्याहृत्यततो मंत्रैश्च शाकलैः ॥१४१॥ द्शाहुतीन्हुत्वा तु शेषं भूतबिंछं हरेन्। प्राजापत्येस्विष्टकृते पत्नीनामाहुतीद्वयम् । हुतशेषं ततो देया बली भूतक पैतृकौ ॥१४२॥ गौतमभरद्वाज विश्वामित्र जमद्ग्नि ऋषिः अग्निर्वायु सूर्य प्रजापतिदेवता गायच्युष्णिगनुष्टुब्बृहती छन्दांसि नित्यक-

व्याहृति होमे विनियोगः।

भूरादिव्याहृति (तीं) रचेव महाव्याहृतिमेव च ॥
शाकछैश्च ततो हुत्वा द्याद्भूमौ बछि ततः ॥१४३॥
देव कृतस्यीषणां प्रजापतिऋ धिः छिङ्गोक्ता देवता अनुष्टुप्ञुन्दः शाकछ होमे विनियोगः ।

हुत्वा तु शाकला होमं ततो भूमि बलि हरेत्। विश्वेभ्यो देवेभ्यरच मध्येभूमि वर्लि हरेत्।।१४४॥ ब्रह्मसूत्रन्तु कण्ठेन सर्वेभ्यो भूतेभ्यस्तथा(१)। प्राचीना वितिना दद्यात्परमपितृभ्यः स्वधाचरेत् ॥१४५॥ पात्रे निर्णेजनञ्चैव यक्ष्मैतत्तेत्युदीरयेत्। ब्रह्मयज्ञं ततः कुर्याज्ञपयज्ञं तथैव च ॥१४६॥ उपकल्प्यततोऽन्नम्वा नैवेद्यश्व चतुर्विधम्। वैश्वदेवेभ्यरच (?) प्रथमांशसुपकल्पयेत् ॥१४७॥ सनकाद्मनुष्येभ्यो द्वितीयांशं प्रकल्पयेत्। वाद्येषा चलिभिर्द्यात्स्वभ्यः स्वपतिभ्य एव च ॥१४८॥ श्वभ्यश्च श्वपचानां च पतिता(?) पापरोगिणाम्। क्रमीणां च पतंगानां सनकैर्निक्षिपेद्भुवि ॥१४६॥ श्वानौद्वौ श्यामशवलौ वेवश्वतकुलोद्भवौ। तयोरन्नम्प्रदास्यामि इमं पिण्डंमयोद्धृतम् ॥१५०॥ गृहपूजां ततः कुर्याच्छान्तिकं नित्यमेव च। वामे धाता तु संपूज्य विधाता चैव दक्षिणे ॥१५१॥ गृहमध्येश्रितं पृज्य अन्ने च कुलदेवता क्षितिजलपवन हुताशनेभ्यो नमः।

शान्तिकं च ततः कुर्यात्तथा सङ्कल्यचोचरेत्।
अद्यतिथ्यां(?) यत्किञ्चित्किल्पतम्ममन्दिरे ॥१६२॥
पक्षमन्नं समानीय सर्वोपस्करसंयुतम्।
यथाकालं मनुष्याद्ये भेक्षियमाणं शरीरिभिः॥१६३॥
तत्सर्वं विष्णुपूजायां प्रीयन्तां पितृदेवताः॥१६४॥
अर्था(?)समीपे शयनासने गहे

अर्या(?)समीपे शयनासने गृहे दिवा च रात्रौ च कथा व बिभ्रता। यदस्ति किश्चित्सुकृतम्मया कृतं

जनाई नस्तेन कृतेन तुष्यतु ॥१५५॥ एवं सङ्करण्य सपुष्पं पितृरूपी जनार्दनः। अतिथिश्च समायुक्तो विनिव्यद्भोजने द्विजः ॥१५६॥ गोशकुन्मृण्मयंभिन्नं, तथापालाशमेव च। छोहविद्ध शिरीषार्कं वर्जयेदासनं बुधः ॥१५७॥ वारिणा भस्मना वापि कारयेन्मण्डलन्ततः। आदित्यावसवो रुद्रा ब्रह्मा चैव पितामहः। अण्डलान्युपजी वन्ति तस्मात्कुर्वीत मण्डलम् ॥१५८॥ न भिन्न भाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदृषिते। ताम्रे स्फटिक अब्जेवा न भुंजीयात्कदाचन ॥१५६॥ पालाशे मध्यमे पत्रे स्वर्णे रौत्ये तथैव च। यः करोत्यशनं तस्य प्राजापत्यं दिने दिने ॥१६०॥ एक एव तु यो भुङ्क्ते विमले कांस्य भाजने। चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशोबलम् ॥१६१॥

मण्डले पात्रं संस्थाप्य अन्नपूर्णं समाहितः। प्राणायामं ततः कुर्यान्मंत्र संस्कार पूर्वकम्।।१६२॥ अन्नं विष्णू रसो ब्रह्मा भोक्ता देवो महेश्वरः। सर्वान् देवान् हृदि स्थाप्य अक्तवा पापैने लिप्यते ॥१६३॥ यह वा देव हेडेति शुद्धहष्टिं पुनाति सः। महाव्याहृतिभिश्चैवमभिमन्त्र्य पुनः पुनः ॥१६४॥ गायज्या चाभि सम्मन्ज्य शन्नं (न्नो) अन्नपते स्तथा। इमन्नेधियमित्याहुर्य्या ओषधी स्तथैव च ॥१६५॥ सप्तार्चिषं ततो ध्यायेद्धृदिस्थं हव्य वाहनम्। एवं विधं चिन्तयेत् आत्मयज्ञे ह्युपरिथते ॥१६६॥ जीवो वैश्वानरोज्ञेयो हृदये पद्मसंपुटे। उद्रे गाईपत्योऽप्रिर्दक्षिणाप्रिस्तु पृष्ठतः ॥१६७॥ आस्ये आहवनीयोऽग्नि स्त्रिधा एव विचिन्तयेत्। भोजनात्कि चिद्नाप्रं धमर्राजाय वै विस् ॥१६८॥ द्दौ (द्द्यात्) स तत्र चित्राय वै नमः। भुवपतिश्चैव चित्रव (१) भुवनंचित्रगुप्तकः ॥१६६॥ भूतानां पति धर्मस्तु द्द्यादेवं बलित्रयम्। द्दौ स तत्र चित्राय चित्र गुप्ताय वै नमः ॥१७०॥ भुवन पति चैव दद्याद्गूमिविं ततः। भू पतये भुवन पतये भूतानां पतये नमः ॥१७१॥ आपोशान क्रियापूर्वमग्नी वै जुहुनाद्धवि। हृद्या काश गतो योहि पद्म संपुट मध्यगः॥१७२॥

अनन्तारमपस्तस्य दीपवद्यौहृदि स्थितः। अन्तश्चरसि भूतेभ्यो गुहायां विश्वतो मुखः ॥१७३॥ त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार स्त्वं विष्णोः परमं पदम् । आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥१७४॥ अमृतोपस्तरणमसीत्यापः प्राश्य विधिवज्जुहुयात्। कोष्ठ वहिना, प्राणो पान स्तथा व्यानः समानो दान मेवच।। प्राणस्य त्रिपुटीय्रासमपानं सुद्रां(?) गुष्ठके । व्यानस्य शृङ्गिण्यां गुष्ठे तर्ज्जन्योदानां(?)गुष्ठके ॥१७६॥ समानं सम्पुटी त्रासं पञ्चत्रासाः प्रकीर्तिताः। प्रणवादि स्वाहान्तञ्च पञ्च दद्यान्मनाहुती: ।।१७७। वाग्यतः शेषमश्नीयाद्ग्निहोत्रं दिने दिने। शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गंधस्तु पंचमम्।।१७८॥ जाप्रत्वप्नं सुषुप्रश्च तुरीयाच स्थानिकं तथा। पंचमध्यगतो विष्णुईस्ते यः भुञ्जते सदा ॥१७६॥ अन्नार्थी प्लवते वायुरन्नार्थी प्लवते नलः। अन्नार्थी वाप्ययं सूर्यो रसान् गृह्णाति रिमिभः॥१८०॥ यथाहि क्षुधितो बालो मातरं पर्युपासते। एवं सर्वाणि भूतानि आविशन्त्यात्मघातिनः ॥१८१॥ एवं ज्ञात्वा तु यो विप्रो विधिवच्चान्नमस्नुते। आत्मानं च तथान्नंच दातारं चैव तारयेत्।।१८२॥ तर्पितं तेन सम्पूर्णं विश्वं भुवनसप्तकम्। दैवे पित्र्येच यद्भुक्तं तद्ध्यमुदाहृतम्।।१८३।।

एवं यो भुज्यते नित्यं निरम्निर्मोक्षमाप्नुयात्। नोच्छिष्ट्वोच्छिष्टमाद्द्याज्ञग्ध्वान्नं नैव दापयेत् ॥१८४॥ आसनो पाद्रुढस्तु न भुंजीत कदाचन। उच्छिप्टे घृतदानञ्च पायसं ताम्रभाजने ॥१८५॥ खवणं श्लीर संयुक्तं त्रीण्येतानि न भक्षणम्। उच्छिष्टे दानमादद्यात् तप्तकृच्छं व्रतं चरेत्।।१८६॥ ताम्रस्थो पायसं भूत्तवा चरेचान्द्रायणं शुचिः। अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्तेहाक्तं चिर संस्थितम्।।१८७। अघृताम्रिष(?)गोधूमायवान्नं गोरसः शुचिः। न सक्तौ पाकदोषः स्यात् सिद्धे धान्ये तथैव च ॥१८८॥ घृतपक्वे गुड़ाक्ते च न दोषः परिविद्यते । अन्ने भोजनसंपन्नं मक्षिकाकेशदृषिते ॥१८६॥ अनन्निरसृशेन्नोधं(?)तं स्थानं भस्मना सृशेत्। विप्रो विप्रेण संस्पृष्टो उचिद्वच्देन कदाचन ॥१६०॥ आचम्य तु ततः शुद्धः प्राणायामत्रयोदशैः। क्षत्रियेण यदास्पृष्टो उच्छिष्टेन कदाचन ॥१९१॥ स्नाने दाने भवेत् शुद्धिः प्राणायामैस्तु पोडशैः। उच्छिष्टेन यदासृष्टी वैश्ये विप्रस्तु क्षत्रियम् ॥१६२॥ अपराह्वे विशुद्धिःस्यात्प्राणायासैस्तु विशतिः। उच्छिप्टेन तु संस्पृष्टः शुनाशूद्रेण वा द्विजः ॥१६३॥ जपेत्सहस्रं गायत्रीमहोरात्रसुपोषणम् । पंचगव्यं दिने प्राश्य सन्ध्योपास्ति करोति वै।।१६४।।

कपिलाक्षीरपानेन स्वशूद्र सृष्टः शुद्धचिति। मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्ग कृमिदर्दु रा।।१६५॥ मध्यामध्याष्ट्रशंतोपि न दोषः परिविद्यते। आक्रमेणैव मार्जारो शुनावाते तथैव च ॥१६६॥ काकोच्छिष्टे ब्रह्मस्ते तुल्यं गोमांस भक्षणम्। चंद्रसूर्यप्रहेनाद्यादद्यात्स्नात्वा विमुक्तये ॥१६७॥ अमुक्तयोरस्तङ्गतयो दृष्ट्वा स्नात्वापरेऽहनि। सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने ॥१६८॥ स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत पूर्वपाकं- न भुज्यते। ग्रहकाले जपं स्नानं सग्रहे होममाच**रे**त्।।१**९**ह।। मोक्षकाले तथा दानं विमुक्तौ स्नानमाचरेत्। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं संकल्पं यन्नदोयते।।२००॥ चंद्रसूर्यप्रहों लंघेरणं तस्य न मुंचति। मिष्टान्नं भौजनं कृत्वा आचम्य प्रयतः शुचिः ॥२०१॥ अर्द्धं पिनति गंडूषं भूमावर्द्धं परित्यजेत्। रसातलगता नागास्तेन प्रीणन्ति नित्यशः॥२०२॥ भोजनासनमुत्सृज्य बाह्याचमनमाचरेत्। प्रक्षाल्य पाणि पादौ च ततः शुद्धिमवाष्नुयात् ॥२०३॥ ततः स धर्मविद्विप्रः कि चिद्रात्मनिमित्तये। सर्व्यकर्मम परित्यज्य योगधर्म समालभेत्।।२०४॥ निरप्रिके विधिर्धेष स्तथामाध्यन्दिने यजुः। ऋषीणाममें पुरागीता ब्रह्मणा च मयाश्रुतम् ॥२०४॥ नित्यश्राद्धविधिन ह्मन् त्रह्मणानोदितः पुरा। नित्यं श्राद्धे च गंधाद्यै द्विजानभ्यर्च्य शक्तितः ॥२०६॥ सर्वान् पितृगणान् सम्यगिहैवोद्दिश्य भोजयेत्। आवाहानं स्वधाकार पिण्डाग्नी करणादिकम् ॥२०७॥ ब्रह्मचर्यादि नियमो विश्वेदेवास्तथैव च। नित्यश्राद्धे त्यजेदेतं भोज्यमन्नं प्रवालपयेत्।।२०८॥ कुर्यादहरहः श्राद्धं अन्नाद्ये नोदके न वा । पितृनुद्दिश्यदेवांश्च भोजयेद्विप्रमेव च ॥२०६॥ एकमप्याशयेद्विपं ब्राह्मणं स्वगृहेगृही । स एव फलमाप्नोति नित्यश्राद्धस्य यह्नतः ॥२१०॥ अभ्युद्धृत्य यथाशक्ति किञ्चिद्ननं यथाविधि। पितृभ्य इदमित्युत्तवा हन्तकारः स उच्यते।।२११।।

इति ब्रह्मप्रोक्ते याज्ञवल्क्ये नित्यशाद्धे निरम्नियज्ञ विधिनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

## अथ तृतीयोऽध्यायः

## नैमित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम्

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि क्षयेऽहनि निमित्तकम्। अग्निहीनास्तु ये विप्रा मन्त्रे वाजसनेयिनि ॥ १॥ क्षयेऽहित समासाद्य निमन्त्रे च द्विजोत्तमः। कुलीनः सर्वधर्मज्ञः श्रुतिः शास्त्र विशारदः॥२॥ शान्तादान्ताः सुशीलाश्च सर्वदाप्रियवादिनः। स्नातकरचयतिरचेव आहिताग्निस्तथैव च ॥३॥ प्रथमेऽन्हि निमंत्रीत(?) ब्राह्मणं संशितव्रतम्। प्रसीदामीति सोब्र्यादोग्धीमन्त्रभुदीरयेत्।। ४।। क्षयेऽहनि समासाद्य स स्नात्वाविधिपूर्वकम्। स्नानं सम्ध्यां प्रकुट्वींत नित्यकर्म न कारयेत्।। १।। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं धम्मलक्षणम्। निमित्तन्तुव्यतिक्रम्य नित्यकर्म न कारयेत् ॥ ६ ॥ जपं होमं तथा दानं ह पेणं देवताच्चेनम्। क्षयेऽहिन समासादां न कुर्यात्पूर्वमेंव हि॥ ७॥ क्षयेऽहिन समासांच न कुर्यात्पूर्वत्र्पणम्। पिसृधाती स विज्ञेयो वदत्येवं पितामहः ॥ ८॥ सामगायञ्ज्षापूर्वं बहुया च तथान्तके। द्रहिणेन इदं प्रोक्तं क्वर्यान्नेमित्तिकीं कियाम्।। १।।

एकोद्दिष्टे निमित्तं तु तथा विप्रविसर्ज्जने। नित्यकर्म ततः कुर्यात्तर्पणं देवतार्ज्वनम्।।१०॥ नित्यनैमित्तिके चैवद्वावेतौ परमार्थिनौ । नैमित्तिकेव्यतीते तु ततोनित्यं समाचरेत्।।११।। एकोद्दिष्टं सदा कुर्याच्छ्राद्धं पितृक्षयेऽहनि। न चेतु पार्व्वणं शस्तं(?)क्षयेहनि मनोविरसि च ॥१२॥ न सुरवाभृद्वत्रयः १) शंसितव्रताः। <u>ऊचुरते संशमानानां(?)यनीश्वरीअर्ध पिण्डी तथा ।।१३।।</u> ज्योति मेप्येकी(?) कृतं यदि पितरः। कथमायान्ति (?) प्रमाणैर्वेदिकैर्यदि ॥ १४॥ समुद्धरति प्रेतत्वं प्राप्नोति पितृमण्डलम्। पुनः प्रतत्वमायान्ति एकोद्दिष्टं यथाकृतम्।।१६॥ निरम्निः सामिकश्चैव सपिण्डी करणेकृते। एकोदिष्टं कृतं येन स निष्णुर्विलि(१)शुध्यति ॥१६॥ इन्द्रियाणां मनोनाथो नक्षत्राणां यथा शशी। तथा श्राद्धन्तु विज्ञेयं पार्वणं वे यथाविधि ॥१७॥ आकर्ण्य वचनन्तेषां याज्ञवल्क्यो महामुनिः। उवाच परमं वाक्यं मुनीनां हितकाम्यया ॥१८॥ पार्व्वणं कुरुते यो वै केवलं पितृहेतुना। मातामद्यान कुरुते पितृहा स प्रजायते ॥१६॥ मातामहपितृणान्तु विशेषो नोपलभ्यते। विशेषं कुरुते यस्तुनरकं स ध्रुवं व्रजेत्।।२०॥

तस्मात्सर्व प्रयत्ने न निरग्निः पार्व्वणं त्यजेत्। सामिके पार्व्वणं कुर्यादेकोहिष्टं तथान्तिके ॥२१॥ चैताग्नि(न चैवाग्नि)गृहे येषां सातापित्रोः क्षयेऽहनि। न तेषामधिकारोऽस्तिएकोहिष्टे कदाचन॥२२॥ सपिण्डी करणादूर्ध्वमित्रयुक्तस्य पार्व्वणम्। अनमें स्तु किया नान्या एको हिष्टे कृते कचित्।।२३॥ एकोहिष्टं सदा श्राद्धं श्रेष्ठं पितृक्षयेऽहिन। न तु वै पार्व्यणंशातं येषामग्निर्न विद्यते ॥२४॥ एकोहिष्टं परित्यज्य मृताहेऽन्यं समाचरेत्। सभवेत्पितृहन्ता च तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥२५॥ पौर्णिमायाममावास्यां तथा कन्यागतेरवौ। एकोदिष्टं तु मातुः स्यात्पितुरेव हि पार्व्वणम्।।२६।। नान्यकाले प्रशंसन्ति क्षयेऽहनि तु पार्व्वणम्। अग्नि हीनास्त्रयो वर्णाः प्रमीत पितृकाश्चये ॥२०॥ एकोहिष्टं सदातेषां विप्राय ह्यवर्जितः। एकोदिष्टं तु शूद्रस्य शस्तं पितृक्षयेऽहनि।।२८।। वर्षे वर्षे तु कर्त्तव्यं पितृमातृपरायणैः। पातं पत्नीविधिरनाङ्ग(?)देशकालौ क्षमाद्या ॥२६॥ एतदेवोच्यते श्राद्धं वहिकान्ति(?)समन्वितः। एक पिण्डे त्रयोभागाः पितु स्तेषां त्रयस्त्रयः ॥३०॥ एवं षड्गुणमायाति एकस्यामन्त्रणे कृते। एकं वार्षिकमायातं सपिण्डीकरणे कृते।।३१॥

एकस्यापि हि दत्तेन षट् तृप्तिं यान्ति तिहने। पितृपक्षेत्वमावास्यायां भवेन्मातुक्ष्येऽहिन ॥३२॥ एकोदिष्टं तु मातुः स्यात्पितुरेवहि पार्व्वणम्। चरण क्षालनात्पूर्वं पुनन्न ह्यनिमन्त्रणं ॥३३॥ आसनार्चनसंयुक्तं अर्ध्यञ्च प्रतिपद्यते। अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राची. रक्षन्तुमेदिशम्। तथा वर्हिषदः पान्तुयाम्यां मे पितरस्तथा ॥३४॥ प्रतीचीमाद्यपास्तद्वदुदीचीमपिसोमपाः। रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुर दूषकः ॥३५॥ सर्वतश्चाधिपत्थे(?) षांयमोरक्षां करोतुमे । दक्षिणे कटि देशे तु प्राप्रगेषु कुशेषु च।।३६।। तर्जयन्तीहं दैत्यानां यथावृत्तामयन्तथा। एकोद्दिष्टमेकार्धन्तु तद्ग्री करणं विना।।३७। नावाहनं सविरेन्न दैवं विगताशिषम्। तस्य तस्यैव दातव्यं यस्य यस्य क्षयेऽहनि ॥३८॥ नान्यस्यतस्य दातव्यमित्येषानैगमी श्रुतिः। विकरेण सदा कुर्यात्पार्वणन्तु विधीयत्।।३६॥ अग्निबान्पार्घ्वणं कुर्यान्न कुर्याद्ग्नि वर्ज्जितः। पार्व्वणेषु सिपण्डेषु बृद्धौ नान्दी मुखं तथा ।।४०।। एकोहिष्टेऽपिकत्तव्यं विकरन्तु द्विजातिभिः। डभी यस्य व्यतीते च जीवेचे त्यपितामहः ॥४१॥

पितुरेकेव दातव्यं श्रुतिरेषा पुरातनी। पिताविश्रान्तिमापन्नो यस्यजीवेत्पितामहः ॥४२॥ भूमौ पिण्डद्वयं दद्यात्तृतीयं तस्य हस्तके। एकान्हिके विवाहे च श्रेतान्नं वृद्धिमादिकम् ॥४३॥ प्रेतपूर्वादिकं वृद्धिं कुर्यातवायम्भुवोऽत्रवीत्। आहवेषु तथोत्पाते एकाज्ञे(एकस्थाने)वा मृतान्बहून् ॥४४॥ पाकमेकम्प्रकुर्वीत पिण्डांश्चैव पृथक् पृथक्। मधुमन्नं घृतैर्कुक्तं पानीयं पायसन्तथा ॥४५॥ कुतपं तिलसंयुक्तःं ज्योतिश्चैवाष्टमी तथा। कपित्थं श्रीफलाकारमष्टाङ्गं पिण्ड ६च्यते ॥४६॥ तिलैरुथ्याप्यते मूर्द्धा क्षीरे वाहु घृते हृदि। मधुना चैव नासा हि तोये हस्ती तु पादयोः ॥४७॥ ज्योतिरचैव तु जीवंस्यात्पिण्डनिट्वापनं समृतम्। अनन्तिपण्डयानायसजीव पिण्ड उच्यते ॥४८॥ माषः सर्वत्र नैवेद्यः पिष्डे अग्री च वर्जायेत्। यथा मद्यं तथा मांसं निषिद्धश्चाग्निपिण्डयोः ॥४६॥ कूष्माण्डं महिषीक्षीरं अविकं राजसर्षपाः। राजमाषाश्चमसूराश्चणकास्तथा ॥५०॥ कोद्रवा यूपकाश्चैव सर्वे ते श्राद्ध्यातकाः। तुषहीनानि धान्यानि सर्वे यान्ति पवित्रताम्।।५१॥ वर्ज्जियत्वा मसूरान्नंक बुष्ठा राजमाषकम्। मसूरं मासिकं सस्ये यहे(वे) जंवीरमेव च ॥५२॥ 388

आमिषं कृत्ति पानीयमारनालमथामिषम्। आमिषं शुक्तिकापूर्णं गोदर्ज्यश्रीरमामिषम् ॥५३॥ दुनीति तण्डुलान्यत्र क्षीरसंयोगतः क्रमात्। तच क्षारं प्रवक्षेत होमे नित्ये च वर्ज्जयेत् ॥५४॥ श्राद्धे त्रीणि पवित्राणि त्रपुर्ासधुसैन्धवाः। अन्ये त्रीणि पंवित्राणि दौहित्रंकुतपास्तिलाः ॥५५॥ दौहित्रंगोवृतं ज्ञेयं कुतपं पायसं समृतम्। मन्त्राश्चैव तिलाज्ञेयाः श्राद्धकर्मणि सर्व्वदा ॥५६॥ पिण्डनिर्व्यपनं पूर्णमर्चियत्वा यथाविधि। गन्धपुष्पैस्तथा धूपैनेविद्यादिभिरच्चयेत् ॥५७॥ रक्तचन्दन हरिद्रा च रोचना कृष्णमृत्तिका। नार्च्यरेपार्वणे पिण्डान्क्ष्येऽहनि विशेषतः ॥५८॥ कुद्शभोस्तु(१) नादेयं नोनमत्तं गरुड्ध्वजे। पिष्डे जातिं च नोदद्या देव्या वावर्त (साकं) नन पूजयेत्।। ४६।। जातीपुष्पं तथाकर्वञ्च दिःशुकं करवीरकम्। एकोहिप्टे तथा काम्येदे (देवादी) चान्ये पितृपूजने। ब्राह्मणे च तथा पिष्डे पुष्पाणीमानि (ण्येतद्वि) वर्जयेत्। कदम्य-विल्व-सपृष्ट-तुल्सी-काष्टचन्दनम्। (दद्यात) पितृ नससभ्यच्य पितृ णां वाब्छितः सुतः ॥६१॥ तुलसीगन्धमाद्राय पितरस्तुष्टमानसाः। प्रयान्ति गरुडारूढास्तद्विष्णोः परमं पदम्।।६२॥

तुलसी भृंगराजं च अपामार्गं शमीन्तथा। पितृमूर्धनि यो द्यात्स याति परमां गतिम् ॥६३॥ अवनेजनयोश्चासु खदितं प्रच्छ(१) मेवच। अक्षय्यमुपतिष्ठन्तु अभिरम्य विसर्ज्जनम् ॥६४॥ अघोराः पितर संतु संकल्पं दक्षिणास्तथा। तिलकं च ततः कुर्यान्मन्त्रमेवमुदीरयेत् ॥६५॥ नित्यं निण्लः(तिलैः)ससंतर्प्य सर्व्वदा यज्ञबुद्धयः। पितृमातृपराः सन्तु सन्त्वस्मत्कुलजाजनाः ॥६६॥ मधुव्वाता ऋचा पृव्वं पङ्कौ (यां) पिण्डं विसर्ज्जयेत्। वाजे वाजे जपेन्मन्त्रं शासवाजस्तथैव च ॥६॥ प्रदक्षिणं कुर्यादिच्छन्नजलघारया। खाप्टुषथ(पितृसूक्तं)जपेत्कर्ता ब्राह्मणैः सहपटेद्द्विजाः ॥६८ सर्वे श्राद्वावसाने च एतन्मन्त्रदृयं पठेत्। रवादुषथ(पितृस्तोत्रं)जपेत्कर्ताद्रह्मणा सहपठेयु(त्) द्विजाः॥ ब्राह्मणं तद्नुव्रज्य द्विजां(?) पीडां प्रशाम्यति। नैमित्तिकमिदं कुर्याद् ब्राह्मणः पितृपूजकः ॥७०॥ एकोदिप्टविधिह्येष भनेद्वाजसनेयिनाम्। तेषां माध्यन्दिनी शाखाये द्विजा अग्निवर्ज्जिताः ॥७१॥ नित्यकम्मे ततः कुर्यात्तर्पणं देवतार्चनम्। देवाग्निगुरुवालानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ॥७२॥ श्राद्धपाकेन दातव्यो यावत्पण्डं न निव्वयेत्। श्राद्धे ऽहिन न यो दद्याद्वासः वासांसि वाससी ॥७३॥

सप्तजनमनि नम्नत्वं जायन्ते पितरस्तथा। एकोदिष्टे तु सम्प्राप्ते यदि विद्वः प्रजायते ॥७४॥ मासेऽन्यस्मिन्तिथौ तस्मिन्श्राद्धं कुर्यात्प्रयन्नतः। यस्य सम्बत्सरान्मोहाद्वचितकान्तोद्विजन्मनः ॥७५॥ श्राद्धं तस्य प्रकुर्वीत अन्यस्मिन्मापि तहिने। एतत्ते सर्वमाख्यातमेकोहिष्टं निमित्तकम्। परम्प्रवक्ष्यामि काम्यश्राद्धमनुत्तमम् ॥७६॥ अतः इति श्री मद्ब्रह्मोक्ते याज्ञवल्क्ये नैमित्तिके एकोदिष्टश्राद्ध-वर्णनम् नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

## अथ चतुर्थोऽध्यायः

## श्राद्धवर्णनम्

कर्त्तव्यं विधिवच्छाद्धं गृहस्थः सतिपर्वणि। श्राद्धकालमहं वक्ष्ये धर्मारोग्यसुखप्रदम्॥१॥ अमावास्यार्वसंक्रान्तिव्यतीपातेऽयनद्वये । मजच्छायाष्ट्रकास्तिस्रो युगाचाविषुवद्वयोः ॥ २॥ ब्रहणं चन्द्रसूर्याभ्यांकृष्णपक्षेनभस्य च। कुष्णपक्षे सदा कुर्यात्करमणांसिद्धिहेतवे॥३॥ शुद्धद्रव्ये समुत्पन्ने खकीयगृहमागते। कुद्धौतीर्थे च संप्राप्ते तथा कन्यांगते रवौ ॥ ४॥

त्राण(कृतपं) पूर्वमेवोक्तं श्राद्धकालाः प्रकीत्तिताः। मध्यान्हसमये किञ्चिचिति सप्तसप्तके॥ ४॥ स कालः कुतपोनाम पितृणादत्तमक्षयम्। अप्र्यः सर्वेषुदेवेषुश्रोत्रियोवेदवित्तथा ॥ ६ ॥ पारगः सर्वविद्यानां ऋत्विक्शवशुरमातुलाः। सोद्य्योऽप्यथ वा माता ब्रह्मजोब्रह्मविद्यतिः।। ७॥ वेत्ति यो वेदतत्वार्थं त्रिमधुर्ज्येष्ठसामगः। त्रिसुपर्णे तपोनिष्ठो याज्यसम्बन्धिबान्धवाः ॥ ८॥ पितृमातृपरो नित्यं दान्तो यः स्मृतिपारगः। ब्राह्मणो यः पुराणानां वेत्ति पुण्यानि पुण्यकृत् ॥ ६॥ एकैकसम्भवेच्छाद्धे नियोज्याः पङ्किपावनाः। पुराणविदुषा श्राद्धं करोत्यस्मत्कुलेयदि ॥१०॥ अनन्ता जायते तृहिर्वदते च पितामहाः। ज्ञातपूर्वक्रमान्विप्रान् सर्वान्श्राद्धं नियोजयेत् ॥११॥ सरोगविकल्झीबहीनांगो वेदविकयी। कुकुमामरजस्रे पी (१) शूद्रान्नादीदिसञ्ज्ञकः ॥१२॥ कुण्डाशी पतितश्चैव गोतपीनर्भवाद्यः। स्नानदानविहीनश्च सव्वाशीसर्व्वनिन्द्कः ॥१३॥ परविन्नावकीणीं च क्रयविक्रयकारकः। पाषण्डी च विकर्मी च ब्रिद्रान्वेषी तथाऽशुचिः ॥१४॥ दाम्भिको बकवृत्तिश्च कृतन्नो गुरुदूषकः। अपूर्व्यतितरचैव वृष्ठीपतिरेव च ॥१४॥

सदासेवी च खल्वाटः क्रप्रतिप्रहकारकः। अज्ञातकुलगोत्रो यः हिन्निप्नो(१,शिहिपकर्मकृत् ॥१६॥ भृतकाध्यापकश्चैव रिवत्री कुष्टीरतथैव च। काणश्चद्राविड्रचैवालोमावहुलोमजः ॥१७॥ कुळाचारविनिर्भृष्टो होक हुटातस्थैव च। अवकीणीं कुण्डगो कुनखी श्यावदन्तकः।।१८॥ मित्रध्र क्रिशुनोव्याधिवाग्दुष्टः पादकृत्तथा। कुणपायुधजीवी च अन्निदो गरद्रतथा ॥१६॥ सोमविक्रयकारी च तिरुकर्म्मानुजीवकः। पितृमातृपरित्यागी मद्यपी गंडमारिनः ॥२०॥ वृषलीपति दुष्कम्मा राजयक्मी तथैव च। अन्नतानामुपाध्यायकाण्डपृष्टाश्चयेद्विजाः ॥२१॥ सर्व्वनाईन्तिते श्राद्धे पितृकर्मसु वर्ज्यते । द्विजशायन काले च पुत्रप्रतिनिधधनयः (१)॥२२॥ सर्वे ते पुत्रिकाप्रोक्ता कणदुष्टाननाधमाः। अयतिमोक्षवादी च चतुर्थाश्रमवर्ज्जितः ॥२३॥ कृतव्ररचकुलीनरच गुरुघातक यो द्विजः। धर्माचारविहीनाश्च एताञ्झाद्धे पुदर्क्तयेत्।।२४।। एकैकमपिविद्वांसं देवे पित्र्ये च भोजयेत्। पुष्कलंफलमाप्रोति नान्या (?) चार्च्सथाबहून् ।।२५॥ सहस्रं हि सहस्राणामनृचा (?) यत्रपूजयेत्। एकैकमपि विद्वांसो सर्वानईन्ति धम्मेतः ॥२६॥

प्रथमेऽहिन मन्त्रे च द्वितीयेह्नि तथैव च। श्राद्धकर्त्ता तथा भोक्ता तथाशी छपरायणी ॥२०॥ दक्षिणं जानुमालम्बय समत्वश्वनिमन्त्रितः। त्वया संयमिना भाव्यं मया च श्राद्धकर्मणि।।२८।। आमन्त्रितो द्विजस्तत्र दोग्त्री मंत्रमुदीरयेत्। देहमाश्रित्य तिष्ठनित पितरस्तस्यमहात्मनः ॥२६॥ वायुभूताश्च विप्राणां तनुमाश्रित्यभुञ्जते। वन्धुदत्तं सुधान्नश्वतरमाद्विद्रसुधार्चयेत् ॥३०॥ पितापितामहरुचैव तथैव प्रपितामहः। समीहन्तु सुताः सर्वे मातृपक्षे विशेषतः ॥३१॥ भुञ्जन्ति विप्रकोशेषु पितरोऽन्तर्हिताः सदा। तस्माद्विप्रपितृविद्यान्पितृद्त्तान्प्रपृजयेत् ॥३२॥ द्धि पार्व्वणं प्रकर्त्तव्यं द्वयंपाके सकृत्तथा। एकाह्निके समुत्पन्ने पार्वणं च क्षयेऽहिन ।।३३।। प्राज्ञः क्षयाहे कुर्वीत पश्चात्पाकंतुपार्वणम्। पितृपक्षे त्वमावास्या पितृमातृक्ष्येऽहनि ॥२४॥ पितुस्तु पाकं (पार्वणंकार्य) एको दिष्टन्तु मातृकम्। अन्येषां भ्रातृमित्राणां पार्व्वणे आममाचरेत् ॥३४॥ दशै(एकै)कस्मिन्पञ्च वा विप्रान्पार्व्वणे विनियोजयेत्। द्वी दैवे प्राक्त्रयः पित्र्ये एकेकंखि पितुस्त्रयः ॥३६॥ द्वी देवे पितृकार्येत्रीनेकं चैव प्रकल्पयेत्। एकं दैवं तथा पित्र्ये धनं विप्राह्ययावतः(१) ॥३७॥

योजयेच्छ्राद्धदानेन पितृयज्ञं न लोपयेत्। मातामहानामप्येवं कर्त्तव्यं वैश्वदैविकम् ॥३८॥ सदा चैवं प्रकुर्वीत काम्यकेषु विशेषतः। द्रव्याभावे द्विजाभावे विष्णुं सन्निघ(सान्निध्यं)योजयेत् ।३६ श्राद्धपाकं पुरस्कृत्य विष्णवे परमात्मने। दीपज्योतिः समायुक्तमुपकरूप जनार्दनं ॥४०॥ अनेनेव विधानेन द्विजाभावे करोति यः। पितरस्तस्यतृष्यन्ति सोमपाने दिने दिने ॥४१॥ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्वाद्यो ब्रह्मणाहुतम्। तेन ते भगवानीशो नित्यं प्रीणाति केशवः ॥४२॥ पुनर्भोजनम्मध्यान्हेऽध्ययनं मैथूनं तथा। दानं प्रतिप्रहोऽध्वबलेशं भुत्तवाष्टकिनवर्जयेत्।।४३॥ श्राद्धे अध्वाभवेदश्वः पुनर्भोजी च वायसः। मैंथुने रेत अश्नाति दुष्टान्ने नरकं व्रजेत्।।४४॥ अध्ययने तु भवेत्प्रेतो दानेभवतिराक्षसः। प्रतिप्रहे भवेदासोऽध्यापने कुक्कुटोभवेत् ॥४५॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कर्त्ता भोक्ता तु वर्ज्जयेत्। ब्राह्मणन्तु समासाद्यश्राद्धं कुर्यात्प्रयत्नतः ॥४६॥ द्वी दैवे प्राक्त्रयः पित्र्ये एकैकमुभयेऽथवा। मातामहानाप्येवं तंतं वा वैश्वदेविकम् ॥४७॥ श्वानचाण्डालवाराह कुक्कुटाश्वरजस्वलाः। यत्रैते निवसन्तीह श्राद्धं तत्र न कारयेत्।।४८॥

शूद्रश्च पाक रोगी च नगाक्षुपनकाद्यः। पाखण्डी च विकम्मीं च कुष्ठी च भ्रूणहातथा।।४६॥ यत्रैतेन्वेषयन्नित्यं(निवसन्तीह) श्राद्धकालंवि(स)वर्ज्येत्। यवंधान्यञ्चगोधूममुद्गा वा प्रशक्करा ॥६०॥ तुषहीनास्तथा माषाः श्राद्धकर्मणि योजयेत्। श्राद्धेषु नागरं देयं छवणं सैन्धवन्तथा । ५१॥ गव्यन्तु पायसं देयं पितृणां दत्तमक्षयम्। कूष्माण्डंवर्ज्येत् शुद्धमन्नंह विनन(ष्यन्त)ण्डुलीयकम्।४२ गन्धारिकापटोलानि श्राद्धकर्मणिवर्जयेत्। शुद्धमन्नं हविष्यान्नं विष्णुसान्निध्यभोजनम् ॥५३॥ अन्नाभावे तु कर्त्तव्यं शाकमृत्रपत्हेन वा। अध्यर्थिमाहरेत्पात्रं सज्ञळं सागरोद्भवम् ॥५४॥ सौवर्णं राजतं ताम्नं तथा रवद्रोद्धवं(?) शुभम्। प्रशस्तं दारुणं वावि(?)पात्रं कुर्याद्विचक्षणः ॥५५॥ तथाकांखं मारकूटादि सम्भवैः। त्रपुसीसकलोहैश्च अर्घ्यपात्रे विसर्ज्जयेत् ॥५६॥ कायवाधामनार्त्तभ्व(?) वेगयाधाविसर्ज्ञितः । मनोवाकायशौची च श्रद्धयाश्राद्धदोभवेत् ॥५६॥ क्षान्तोदान्तः शुचिः स्नातो धौतवासाजितेन्द्रियः। श्रद्धावान्ह्राद्धकृन्निष्ठो विप्रागमनकांक्ष्या ॥५७॥ अपराह्वे सम्भ्यच्ये स्वागते कामके सदा। पवित्रपाणिराचम्य आसनेपूपवेशयेत् ॥५८॥

द्त्वार्घ्यं क्षालयेत्पादावाचम्यक्षालयेत्पुनः । पूजयेत्पुनराचम्यविप्राणाभ्य(म)न्तरे (१) दिशेत् ॥६६॥ (स्यान्)स्वान् स्वागतंतइति व्रूयान्विश्वेदेवाः पितृ न्रतथा। सुखागतं च ते ब्रुयुरित हैरव किरन्मयम् ॥६०॥ दैवे युग्मायथाशक्ति पित्रये चैव यथाविधि। प्राङ्मुखास्तेसदादैवे पित्र्ये कार्यो(यी) उदङ्मुखाः ॥६१॥ श्राद्वार्हास्ते उपविष्टाश्च न स्पृशेयुः परस्परम्। ब्रद्मयोग्याकथाकुर्युः पितृणांमे तदीप्सितम्।।६२॥ अग्निष्वात्तारय(दयः) सर्वे रक्षार्थे पितृगणाह्नये। तिलान्वाशर्पपानः पीतादिमहा(१)पितृगणैः सह ॥६३॥ दक्षिणेकटिदेशे तु प्रागमेषु बुशेषु च। तृणमावध्य सहासीत तिलै: सह कुशत्रयम् ॥६४॥ प्राणायामंततः कुर्याद् गायत्रीरमरणन्तथा। श्राद्धकर्त्तास्मि वै ब्रूयात् विप्रैर्वाच्यं कुरुष्व वै ॥६५॥ द्रभाश्चैवासने द्द्यात्पितृणां द्विगुणं तथा। सजलैश्च यवैः दर्भाः सजलैश्च तिलैः पितृन् ॥६६॥ देवानां दक्षिणेदद्यात्पितृणासप्रदक्षिणे। नामगोत्रं स्वधाकम्मं स्वागतं ब्राह्मणस्य च ॥६०॥ संकल्पासनदानेषु ततोऽध्यं च समारभेत्। पाद्यार्घ्यमासनं गोत्र मर्घं पिण्डावनेजने ।।६८॥ गोत्राणां चैव कर्मणां पृष्टवामक्षयाकं स्तथा(?)। गोत्रानावाहने प्रोक्तं गोत्रेभ्यः सङ्कल्य उच्यते ॥६६॥

अर्घ्यपात्रं समानीय कुशतोयसमन्वितः। शत्रो देवी पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवंक्षिपेत् ॥७०॥ गन्धपुष्पादिसम्पूर्णः प्रश्नं कुर्याद्विचक्षणः। परिपूर्ण च त इत्युत्तवा विश्वेदेवान्समाव्हयेत्।।७१॥ विश्वेदेवास आगत शृणुतामपिम ऽहर्व(?)। आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावलाः॥७२॥ यो यत्रावाहिता(विहिता) श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। मन्त्रेणानेन वै तत्र अध्यं विप्रकरे न्यसेत्॥७३॥ ततस्तुक्रमयोगेनपित्र्यर्घ्यन्तु नियोजयेत्। कुशमम्बुतिलैर्धुक्तमायान्तु पितरस्तथा ॥७४॥ तिलोऽसिपिरृढेवत्योर्जपेन्मन्त्रान्ध्पेत्तिलान्। शन्नोदेवीपयः क्षिप्त्वा शेरं पूर्ववदाचरेत् ॥७५॥ स्वगोत्रनामशर्मोति उशन्तस्त्वेति वै क्षिपेत्। आवाह्येत्पितृ नभक्त्याजपेदायन्तुनः पुनः ॥७६॥ पितृवत्पूजनंकृत्वामन्त्रेणैव प्रयत्नतः । देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च॥ नमः स्वाहायै स्वधायै नित्समेव भवन्तु मां ॥७७॥ या दिव्या आप पयसा भूर्यान्तरिक्षा उतपार्थिवीर्या हिरव्यवर्णायज्ञियास्तान आपः शिवाः सः स्योना सुहूता भवन्तु एषते अर्घ्य इति प्रथमे पात्रे सस्रवान्समवनीयं दुत्वार्ध्यम्पूजयेत् अत्तयागन्धपुष्पानुरेपनैः।

तद्र्घलभनं कुर्यात्कर्ता भोक्ता तथैव च। पितृभ्य स्थानमसीतिन्युच्जीकुर्यात्तं निद्ध्यादत्र ॥७८॥ अर्घ्यगन्धपुष्पदीपं वासां च प्रदानं सपविपितुः पात्रं दक्षिणाधो मुखंन्यसेत्॥ यह वाहेडनश्चत्वारिऋग्भि(चै) रापोनिमन्त्रितम्। तेनान्नपाकं संस्कुर्या द्याति पाकपवित्रताम्।।७६॥ तेन मन्त्रेण पानीयमन्नपाकन्तु संस्कृतम्। सूर्यस्पृष्टं तु दृष्टं वा तद्ननं न पुनीमहे।।८०॥ तद्प्रौ करणं कुर्यात्संगृह्यान्नं घृतालुतम्। अग्नौ कुर्याद्नुज्ञातः कुरुष्वेति वदेद्द्विजः ॥८१॥ सन्येन जुहुयात्तत्र अग्नौ करणमाहुतिम्। सामिकेऽअमिकुण्डञ्च निरमिर्द्विज हस्तके ॥८२॥ अग्नीकरणमाहुत्या सन्येन जुहुयाद्वविः। अग्निकेऽग्निकुण्डश्च निरमिर्द्विजहस्तके ॥८३॥ विप्रहस्ते तथा काष्ठे वडवाश्वद्जामुखे। पाषाणेचक्रनिर्भिन्ने वसेद्प्सु च पावकः ॥८४॥ अम्रीकरणशेयन्तुधिश्वेदेवाश्च हूयते । द्वाम्यां प्रदीयते यत्र निराशाः पितरोगताः ॥८६॥ मातामहेषुयोदचाद्रप्रौकरणमाहुतिम्(ती)। निराशाः पितरस्तस्य पैशाचं श्राद्धमुच्यते ॥८६॥ श्राद्धपाकं समासाद्य विश्वेदेवाः प्रदीयताम्। दत्त्वा तु पूर्ववत्तेषां पितृणां तदनन्तरम्।।८७॥

जलान्नपानं गन्धादि पुष्पध्पास्तथैव च । देवपूर्वेणदातव्यं पितृपूर्वेण बिसर्जयेत् ॥८८॥ कर्पूरं रामठब्चै व मरीचं च तथागुड़ं। श्राद्धकर्मणिशस्तानि सैन्धवं त्रपुसी तथा ॥८६॥ भक्ष्य भोज्यं तथा पेयं यत्किञ्चत्पच्यतेगृहे। पतन्तिकणिका श्राद्धे नताः सम्मार्जयेद्बुधः॥६०॥ उद्यां स्निम्धं च मधुरं तथान्यत्त्रीतिकारकम्। काशं पत्रं फलंतोयं पितृपूर्वन्नदापयेत्।।६१॥ विना मासेन यः श्राद्धं कृतमप्यकृतम्भवेत्। क्रव्यादापितरोयस्माद्राभे पायसादिके ॥६२॥ इक्षुः पयो घृतं शािं मुद्गमाषयवास्तथा। प्रसाधिकश्च शामाकान्गोधूमाश्चैवदापयेत् ॥६३॥ 💌 कूष्माण्डावालवृतांकापालक्यातण्डुलीयकम् । कुष्टान्नव्य द्ग्धान्नं श्राद्धकर्मणिवर्ज्जयेत्।।६४॥ कालशाक म्महाशाकं षड्भलोहामिषं मधु। आनन्त्यायोपकल्पन्ति जम्बीराणिविशेषतः ॥६५॥ यावदुष्णम्भवेदन्नं यावद्श्नन्तिवाग्यतः । तावद्दरनन्तिपितरः शेषान्नं राक्षसंविद्यः ॥६६॥ तस्मादुष्णानिदेयानिस्निग्घानिमधुराणि च। प्राग्द्रव्याणि च देयानि विश्वेदेवान्ततः पितृ न् ॥६७॥ द्त्वान्नं पृथ्वीपात्रे इतः पात्राणिमंत्रितम्। इदं विष्णुर्जपेन्मन्त्रं द्विजांगुष्ठानियोजयेत् ॥६८॥

निरङ्गष्टं तु यच्छ्राद्धं वहिर्जानुचयत्कृतम्। अश्रद्धायाऽिवचयद्दतं सर्व होयं तदासुरम् ॥६६॥ भाजनं लभनंयावद्भुक्त्वाचान्नं यथाविधि। यथासुखंजुषध्वं व इतिवाच्यमनुष्ठिते ॥१००॥ भुञ्जानस्तरः(?)त प्राणसृष्टान्न सौ(?)सुखम् । रक्षोन्नी च जपेन्मन्त्रं तिलाश्चविकरेन्महीम्।।१०१॥ स्वाध्यायंश्रावयेद्विप्रान्पुराणान्यखिलानि च। इन्द्राम्नी सोमसूक्तब्च पावमानीस्तथैव च ॥१०२॥ पुरुषसूक्तं यजुषां पिण्डब्राह्मणसत्पथः। पितृस्तवं तु पञ्चैव गायत्री मधुत्राह्मणाः ॥१०३॥ विप्राणासात्मनश्चापि एतत्सर्वं जपन्ति ये। तत्सर्वं च जपेच्छाद्धे प्राणायामन्तुकारयेत् ॥१०४॥ पितृवत्तान्द्विजान् सर्वान् ज्ञात्वा तृप्तिपृष्ट्वा ततः परम्। यूर्यं तृप्ताः ततः पृष्ट्वाशेषन्याथमन्वहम् ॥१०५॥ स्वल्पमन्नमुपादाय विकीर्याऽऽचम्यवारिणा। देवपित्रान्तरे भूमौ मन्त्रेणानेनवैक्षिपेत्।।१०६॥ येषान्नं पचते मातायेषान्नं पचतेपिता। उच्छिष्टं ये नकाङ्क्षन्ति तेषां वे दत्तमक्ष्यम् ॥१००॥ तत आचमनं दद्याद्नुज्ञातास्तु ये द्विजाः। कृताञ्जलिपुटोभूत्वा गायत्रीं च मधुजपेत्।।१०८॥ मधुमन्नं समासाद्य अष्टांगं पिण्ड उच्यते। उपलिप्ते तद्धिष्ठें गोशकृद्वारिणापिवा ॥१०६॥

चतुष्कोणन्तु विप्राणां त्रिकोणं क्षत्रियस्य च। मण्डलाकृतिर्वेरयस्य शूद्रस्याभ्युक्षणंस्मृतम् ॥११०॥ न(म)लापकर्पंगं सर्वं स्थापयेन्नैऋत्यांदिशि । वन्हिमादायतत्रैव निक्षिपेत्क(च)पुनर्निक्रृतौ ॥१११॥ पितृरूपाश्च असुराः पिशाचा असुरास्तथा। तेषांवैरक्षणार्थायक्षिपेद्वन्हिन्तुनिक्रृ तौ ॥११२॥ यत्नात्पिण्डंप्रगृण्हीयात्प्रद्द्यात्स्वयमेवहि । पूर्वन्तुविकरंद्यात्कुशहीनंक्षिपेद्भुवि ॥११३॥ कपित्थैः श्रीकलैर्वापि पिण्डान्दद्यात्तुतत्समम्। विकरं द्याइ विपित्र्यान्ते तु भुवि (क्षिपेत्) ॥११४॥ पिण्डमासनद्भांमें दक्षिणे च तथोत्तरे। विकरं दद्यात्तत्र दातव्यं उच्छिष्टे न कदाचन ॥११४॥ **उच्छिट्टन्तु यदादद्याद्विकरंतु द्विजातिभिः।** पतन्तिविकरस्यापिषण्मासोच्छिष्टभोजने ॥११६॥ यद्रन्नं पिण्डदाने तु तद्रन्नं विकरेन्यसेत्। क्षिपेत्पण्डंजलामौ वा विकरन्तत्रवेक्षिपेत् ॥११७॥ काम्यके विश्वे दद्यात्क्षयाहे पिण्डमुत्तरम्। विकरेण विनाश्राद्धं पुनः प्रेतत्वं जायते।।११८॥ भूमिदातव्यंपडाडुल्येनमर्च्येत्(१)। कुरापुष्पतिलैयु कं गाथातत्रमुद हृतम् ॥११६॥ येषां न माता न पिता न बन्धुर्नवान्नदः।

कश्चिद्धस्तिवंशे ते तृप्तयेऽन्नं भुवितेमत्प्रयान्तु पोषायसुखाय। निधायद्रभीम्विधिद्क्षिणायं (ग्य्ं) प्रयत्नतः। उदङ्मूलं समास्तीर्य दर्भान्नुच्छिष्टसन्निधौ ॥१२०॥ श्राद्धे संकल्पिते चैव उपवीते नीविबन्धने। गर्भहीनं कुशं कुर्याद्यदीच्छेच्छुभमात्भनः ॥१२१॥ विकिरं तत्र विन्यस्य आचम्य प्रयसः शुचिः। पिण्डदानं ततः कुर्याद्धचात्वापितृपरायणम् ॥१२२॥ पिण्डे दद्यात्तु पूर्वेण सांगुष्टं मुष्टिबन्धनात् । सव्य जानुमधः कृत्वाभूमौ पितृ परायणः॥१२३॥ नामगोत्रस्वधाकारमुचार्यपितृपूट्वेवत्। पितृ पूर्वेण द्वातव्य पिण्डश्च व त्रिकं त्रिकम् ॥१२४॥ नामगोत्रस्वधाकारमुचार्य विधिपूर्वकम् । दत्ते पिण्डं ततस्तेतु विसृज्याह्नेपभागिना ॥१२४॥ कुशाम्रे स प्रदातव्यं प्रीतन्त्रोलेपभागिनः। दत्ते पिण्डे ततरतेतु पुनराचम्य चैव तु (तत )।।१२६॥ सतिलमुद्दकं पित्रयं पितृमूद्धं निवक्षिपेत्। अत्र पित्रोनमोवः सांगुष्ठां ब्रह्मसूत्रकम् ॥१२०॥ पितृंश्चमनसाध्यात्वाऽक्षतं निक्षिपेद्भवि । गन्धपुष्पार्च नं कुर्यात्सफलं तत्प्रदक्षिणम् ॥१२८॥ समभ्यर्च्य ततः पिण्डान्समस्तकानुगः। आयु प्रज्ञां स्मृतिम्मेधां पुत्रानैश्वर्यमेव च ॥१२६॥

लभ्यन्ते (भते) श्राद्धदानेन पितृ स्तद्गतमानसः। सुप्रोक्षिते ततः पिण्डान्द्वारि द्चात्सकृत्सकृत् ॥१३०॥ पुष्पाक्षतञ्च वाक्षयगोदकमेव(?) च। सतिलै नामगोत्रस्तु द्याच्छत्तया तु दक्षिणाम् ॥१३१॥ प्राचीनावीतिना भूत्वा ितृ गूर्वा तु कल्पयेत्। पूर्वेण च पितृ न्दद्याद्विश्वेदेवान्तथान्तरे ॥१३२॥ असुराःपितरूपेण अन्न सन्तिमान च। तेषाम्वै रक्षणार्थाय पश्चाद्विरवेदवान्विसज्ज येत् ॥१३३॥ न्यस्तपूर्वन्तु यत्पात्रं कृत्वा चैवाधोरुखम्। तत्रापि कुशमं गृह्य पिण्डान्तर्ज्ञ (१) प्रदापयेत् ॥१३४॥ तदुत्थानं ततः कुर्यात्पितृपात्राभितं पुनः। ऊर्ज्जदानं ५ितृ एां च आचम्य प्रयतः शुचिः ॥१३४॥ ततस्तु दक्षिणां दद्यात्त्राह्मणेभ्यो यथाविधि। आशिषः प्रतिगृह्णीयाद्धिजेभ्यः प्राङ्मुखः सदा । १३६॥ अघोराः पितरः सन्तु स ब्रूयु(?)पुनर्द्विजः। गोत्रन्नोवर्द्धन्तां तथेत्युक्त्वातुते पुनः ॥१३७॥ दातारोनोऽभिवद्धंन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो माव्यगमद्बहु देयं च नोऽस्त्वित ॥१३८॥ अतिथीश्च लभेमहि लभध्वंयाचितारश्च नः। सन्तु मास्म याचेत्कथश्वन मा याचेथाः ॥१३६॥ १५०

स्वस्ति भवत्विति तं ततस्तुतिलकं कुर्यान्मन्त्रेणानेन यत्नतः ।

नित्यानिष्टानं सनिष्टाः सर्व्वदायज्ञ बुद्धयः पितृ मात्-्परामत्त संत्वमस्त्कुल जानताः। पृच्छामासनमर्ध्य पूरणतो आवाहनाध्यक्रमपूजा पात्र-समप्पेणाग्निह्वनं पृथ्वीति कल्पाज्ञनम्। वालावं द्विजतिप्त पिण्डयजने सुप्रोक्षिताक्ष्ययके।। उज्जोडि्वदिज दक्षिणा च तिलकं विधेया पैतृकेदिने। ततः पिण्डं समुद्रृत्य आद्राय पितु मन्त्रकम्। वाजे वाजे जपेन्मन्त्रं आमावाजस्तथैव च ॥१४०॥ वहिः प्रदक्षिणं कृत्वा अच्छिन्नजलधारया। ब धु वर्गेण सहितः सभार्यः सकुटुम्दकः (म्बिनः) ॥१४१॥ पुनराचम्य तत्रैव खादुषजपेच्छुचिः(?)। ब्राह्मणे स पठेत्तत्र श्राद्धं भोक्ता द्विजोत्तमः ॥१४२॥ स्वादुष (?) जपेन्मन्त्रं श्राद्धकर्त्ता यथोचितम्। पितृ रूपास्तुते विप्राः ब्राह्मणस्य पठेत्पुनः ॥१४३॥ श्राद्वारम्भे तथा पादे विकरे पिण्डमेव च। ऊर्जिने (१) चैवषड्भिः (वृत्वा) आचमनं ततः ॥१४४॥ विसर्जयेत्ततो विप्रा (न) प्रणिपत्य पुनः पुनः। अद्वारमुपगच्छेयुः पुनराचमनन्ततः ॥१ ४५॥ वैश्वदेवं तत. कुर्यात्स्वशाखोक्तविधानतः। भुञ्जीतातिथिसंयुक्तो भूरिभोजनबान्धवाः ॥१४६॥

जीवतो वाक्यकरणेमृते च भूरि भोजने। भृणसंशोधनार्थायत्रिभिरेव सुतः सुतः ॥१४०॥ उच्छिष्ट मार्ज्जनं यावन्न कृतं मुनिसत्तमः। तावदश्नन्तिपितरः स्वधाधाराभि मिश्रितम् ॥१४८॥ ब्रह्मचारी भवेत्तत्र रजन्यां ब्राह्मणैः सह। सन्नियम्येन्द्रियद्राममात्मचितनतत्परः ॥१४६॥ श्राद्धमभुक्तवा अवेत्पश्चात्पुनर्भोजी च वायसः। मैं थुने रेत अश्नाति दुष्टान्नेनरकं व्रजेत् (वसेत्) ॥१५०॥ एतज्ञानुमतं तत्र ऋषि सर्गे प्रजापतिः। अग्निहीनास्तुये विप्रास्तथा माध्यन्दिनो द्विजा: ॥१५१॥ तथा वाजसनेयिनः प्रोक्ताः कलौ श्राद्धपरायणाः। कुर्यात्साधारणं श्राद्धं सवकाम फलप्रदम् ॥१५२॥ ततो मांसं प्रवक्ष्यामि श्राद्धार्थे सम्प्रकल्पयेत्। मात्स्यहारिणऔरभ्रशाकुनिञ्जागपार्पतैः ॥१५३॥ ऐणरौरववाराहशाशै मांसं यथाप्तमम्। मास वृद्धाभितृष्यन्ति उक्तमेवं पितामहैः ॥१५४॥ खङ्गासिषं महाशल्कं त्रिमधून्यन्नमेव च। लोहामिषकालशाकं मासं वाधीणमक्षयम् ॥१५५॥ अलाभे पायस कुर्यात्गोक्षीरं तण्डुलै: सह। त्प्रिद्वीदशवर्षाणि इक्षवः संयुतः पितृन् ॥१५६॥ पित्र्यर्थे पायसं कुर्यान्न कुर्यादामिषोऽपिवा। मुन्यन्नेषु यथा प्रीतिः पितृणान्नतथापले ॥१५७॥

श्राद्धेषु पायसं श्रेष्ठं मुद्गमापं तथैव च। स्व शाखिनं सामगं श्रेष्ठं पितृणां दत्तमक्षयम् ॥१५८॥ अटेत पृथिवी सर्वां सशैछवनकाननम्। लभेत यदि पित्र्यर्थे साम्रामक्षर(?) वित्तकम् ॥१५६॥ काम्यकातिथि कर्त्तव्या (व्यं) श्राद्धकम्मे द्विजातिभिः। पौर्णिमा श्राद्धदानेन सम्पूर्णफलमश्तुते ॥१६०॥ कुव्वेनवै प्रतिपच्छाद्धं प्रभूतं धनमश्तुते। श्रीकां लभते भद्रां तृतीयामश्वमेव च ॥१६१॥ चतुर्थी क्षुद्रपरावः पुत्रान्प्राप्तोति पञ्चमीम्। षष्ठी च चूतविजये लभेद्वाणिज्य सहमीम् ॥१६२॥ अष्टमी वा एकशाकं नवमी दशमी च गो। एकाद्शी धनं धान्यं द्वाद्शीं च हिरण्यकम् ॥१६३॥ कुप्यं गाति त्रयोद्श्यां हितं शस्त्रचतुर्द्शीम्। अमावास्या च सर्वेषां फलम्प्राप्तोति काम्यके ॥१६४॥

इति श्रीद्रह्मप्रोक्ते याज्ञवल्क्ये दित्कृहपे काम्य-प्रकरणे चतुर्थोऽध्यायः।

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

#### श्राद्धवर्णनम्

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि आम श्राद्धं च कल्पना। द्रव्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि ॥१॥ आमश्राद्धं प्रकुव्वीत यस्यभायी रजस्वला। आपद्यनमौ तीर्थे च चन्द्र सूर्यमहे तथा॥२॥ आमश्राद्धं प्रकुव्यीत शूद्रं कुर्यात्सदैवहि । सक्तुभिः पिण्डदानं च पिण्याकेन गुड़ेन च ॥३॥ कर्त्तव्यं ब्रग्जणा प्रोक्तं चरुणा पायसेन वा। आमश्राद्धमिदं गुह्यं तथा पाकविवर्ज्जितः॥४॥ तृताः प्रश्नियहीनस्तु आमेह्येतानिवर्क्तयेत्। आमं वा यदि वा पक्वं विप्रेभ्यो यत्प्रदीयते ॥५॥ ते नाम्रो करणं कुर्याद्भूमौ पात्रं निधापयेत्। आमेन कुरुते श्राद्धं विप्रान्पक्वेन भोजयेत् ॥६॥ तावुभौ ब्रह्मणा प्रोक्तं नरकाहो (?) न संशयः। पिंडं निर्वापरहितं यत्र श्राद्धं विधीयते॥७॥ स्वधावाचन छोपोऽस्ति विकरस्तु न छिप्यते। अग्नौकरणमध्यं च आवाद्भ्रमवते (?) जनम्।।।।। पिण्डं श्राद्धेषु कर्त्तव्यं पिण्डहीनं विवर्ज्ञयेत्। अयने विषुवे चैव मद्यमम(मन्वाद्यु) युगाद्िषु ॥१॥

श्राद्धं कुर्व्वीत यह्नेन पिण्डनिर्व्वपनं विना। मदायुगादौ(?) भरण्यां यह्नेन परि वर्ज्जयेत्।।१०।। पिण्ड श्राद्धं नं कुट्वींत यदिच्छेत्र्त जीवितम्। याम्यं वा पैतृकं वापि पितृन्पक्षे विशेषतः ॥११॥ तत्र सङ्करपना कुर्यात्पितृणां पुष्टिदः सदा। मन्वादिश्च युगादिश्च मघा च भरणी तथा।।१२।। श्राद्धं तत्र प्रकुव्वींत पिण्डनिव्वेपनं विना। यद्दाति गयास्यस्य सर्वकामन्त्यमर्नुते ॥१३॥ तथा मघाभरण्योश्च त्रयोद्श्यां विशेषतः। मौष्ठपद्स्य द्वादश्यां पितृभ्योऽर्पयतेयदि ॥१४॥ तत्र सङ्करपना श्राद्धं पिण्डनिट्वापरक्षणम्। यदा सङ्कल्पं कुरुते द्वाद्श्यां च मघायुताम् ॥१६॥ अहं सङ्कल्प सन्तुष्टव(?) पितामहः । पितृपक्षे त्रयोदश्यां पिण्ड श्राद्धं न कारयेत्।।१६॥ कुर्वन्वे कल्पना सार्द्धं मघासह मघां विना। कुहूपूर्णीतुपब्चम्यां यः श्राद्धं कुरुते नरः ॥१७॥ कामिकं तु वरं पुत्रं स्थते नात्र संशयः। प्राशनं मध्यमं पिष्डं पितामह स जीवति ॥१८॥ नारी प्रसूयते पुत्रं स्मते नात्र संशयः। कल्पना च त्रयोद्श्या आनन्दायोपकल्पते ॥१६॥ प्रतिपत्प्रभृतिह्ये तद्वर्ज्जियत्वा चतुर्दशीम् । शस्त्रेण तु हताये वै तेषां श्राद्धं प्रदीयते ॥२०॥

पितृपक्षे चहुई श्यां यः श्राद्धं कुरुते नरः। सन्ततिस्तु हनिष्यन्ति विनाशस्त्रहते मृते ॥२१॥ श्राद्धं दानं चंहुर्दश्यां विनाशस्त्रनिपातने। ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति पितृणाम्वा अधोगतिः॥२२॥ स्वस्थमृत्युः पिता यस्य शह्यघाती पितामहः। पार्वणञ्चेति विद्ययंत्रयातेशस्त्रघातकाः ॥२३॥ मध्यमं युग्मपिण्डौ च विहंगं वारिउद्धरेत्। पितामहं तथाप्येके त्रयाते शस्त्रधातकाः ॥२४॥ यथाविहंगो पक्षाभ्यां अगमाश्रित्यतिष्ठति। तथा पिता स्वरृक्षं च पितामहसमाश्रितः।।२४॥ मृत्काष्टोप छडोहेपु विद्युद्घातविपादिभिः। नखीदंग्ट्रिविपन्ना ये तेपां शस्ता चतुर्दशी ॥२६॥ जलादिषु विपन्ना ये वन्ही पाकरकेहताः। पक्षिशस्त्रविपन्ना ये तेपां शस्ता चतुर्दशी ॥२७॥ कण्ठपाशविपन्नाये योगिनीवापमृत्युना। ततोवृष्टिविपन्ना ये तेपां शस्ता चतुर्दशी ॥२८॥ विप्रशापहताये च अग्नित्रधामृतारचये। तेषां श्राद्धं प्रशंसन्ति पितृपक्षेचतुर्दशी ॥२६॥ इति श्री हह्योक्ते याज्ञवल्क्ये आत्मकत्पनाशस्त्रहते यजुपा निरम्निःश्राद्वविधिवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः

### अथ षष्टोऽध्यायः

#### श्राद्धवर्णनम्

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मातृणां पूजनं पृथक्। पिता सर्वत्रपूत्रे सपत्नीकामभीष्टतः ॥ १॥ वृद्धे चादौ गयावाते(तीर्थे)मध्ये अन्वष्टकासु च। पृथक् श्राद्धं च नारीणामन्यत्र पतिनासह ॥ २॥ वृद्धे श्राद्धं त्रयं कुर्यात्तत्रादौमातृकंसमृतम्। द्वितीयं पैतुकं ज्ञेयं तृतीयं मातामहं सदा।। ३।। पाकं वा तु वहिःशालां सोदनं वरदं द्धि। नान्दीमुखेषु कर्त्तव्यमामश्राद्धं सदामुने ॥ ४॥ द्धिवद्राक्षतिमश्रं स्यात्पिण्डनिव्वपनं वुधैः। यवश्वऋजवो दर्भास्तिलार्थे च यवाः स्मृताः ॥ ६॥ सम्पन्नमिति पृच्छार्थो नित्यकम्मसुपूर्वकम्। वृद्धौ विवाहे यज्ञे च मातृणां कुलपूजने॥ ७॥ नव दैवतकं श्राद्धे ऽत्रवीत्स्वायम्भुवः परम्। मातृश्राद्धं तु पूर्वं स्यात्पितृगां तद्ननतरम्।। ८।। ततो मातामहानां च वृद्धिश्राद्धत्रयं स्मृतम्। गवायां पुष्करे चैव तथा अन्वष्टकासु च॥६॥ पितु मुख्ये न कर्त्तव्यं पार्वणं तु चतुष्टयम्। जीवे भर्त्तरि वामे च मृतेभर्त्तरि दक्षिणे ॥१०॥

श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा। पार्व्वणेषु सपिण्डेषु वृद्धावन्वप्टकासु च ॥११॥ क्षयाहे पर्व्वणि पूर्वं विश्वेदेवान्प्रपूजयेत्। मन्वादिश्चयुगादिश्च तथाकाम्येषुपार्व्वणे ॥१२॥ विश्वेदेवा अपूज्याश्चेद्यःकरोति नतःकृतम्। याज्ञवल्क्यादिदं श्रुत्वा ऋपयः शंसितद्रताः॥१३॥ ते पृच्छन्तिमहात्मानं मिथिलारः'तपोधनम्। कस्मिन्श्राद्धेषु के पूज्या विश्वेदेवामहाबलाः॥१४॥ ये यत्र विहिताः श्राद्धे कथयस्य महामुने। तपः स्वाध्यांयनिरतो प्रहृरो वाक्यमत्रवीत् ॥१४॥ कतुर्दक्षो वसुः सत्यः कामः कालोगृतिः रुचिः। पुरूरवोमाद्रवसौ नाकश्चेव तथापरः ॥१४॥ द्वाद्शश्चाम्नि सर्वश्च सर्वव्यार्णनिगद्यते । एवं द्वादश विख्याता विश्वदेवास्तुधर्मजा: ॥१६॥ पर्विकाले क्रतुर्दक्षोश्चमुः सत्यौ च नान्दिके। कामः कालो नवश्राद्धेकाम्ये च धृतिलोचनौ ॥१७॥ पुरुरवोमाद्रवसौ(पुरुखामाडवरचैव)क्षयेऽहनि तु पार्व्वणे। सिपडीकरण श्राद्धं एको नाकः प्रकीर्त्तताः ॥१८॥ पितृत्यज्ञेतथान्येपुत्रिदशेविष्णुरूपिणः। विश्वारूपास्तथाख्याताधर्मजा धर्मनन्दनः ॥१६॥ श्राद्धकालेषु पूज्यन्ते ये यथा परिकीर्त्तिताः। वैशादेत्तीयाशुक्लेसिते नवमी कार्त्तिके ॥२०॥

माघेपश्चद्शी कृष्णा अश्वन्यां च त्रयोद्शी।

हुतं दत्तं तथा श्राद्धं युगादिष्दक्षयम्भवेत्॥२१॥

आश्विने नवमी ग्रुक्ला द्वाद्शी कार्त्तिकस्य च ।

तृतीया चैत्रमासस्य तथाभाद्रप्दस्य च ॥२२॥

फालगुनस्यत्वमावास्या पौषस्यैकाद्शीसिता ।

आषाद्रस्यापिदशमी माघमासस्य सप्तमी ॥२३॥

श्रावणस्याष्टमीकृष्णा तथा पादो च पूर्णिमा ।

कार्त्तिकी फालगुनीचैत्री ज्येष्टीपश्चद्शी तथा ॥२४॥

मन्वन्तरादिषु(द्यश्चेता) सर्वद्त्तंस्याद्श्वयकारकम् ।

पिण्डायत्र न पूज्यन्ते तत्र चत्वारिवर्ज्ञयेत् ।

अर्घ्यमावाहनं चैव विकरश्चावनेजनम् ॥२६॥

इति श्री ब्रह्मोक्ते याज्ञवल्क्ये यज्जुषानिरिम्नकेवृद्धिः

प्रकरणंनाम षष्टोऽध्यायः ।

### अथ सप्तमोऽध्यायः

#### श्राद्धवर्णनम्

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सपिण्डीकरणेविधिः। रित्रयाश्च पुरुषस्यैव श्रुतिरेपा पुरातनी ॥१॥ मृतेऽहिन तु कर्त्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्। प्रतिसम्बत्सरं चैव+आद्य ए हादशे उहनि ॥२॥ द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽव्दिके। श्राद्धानिषोडशेतानि संस्मृता (तानि) परमेष्टिना ॥३॥ यस्य संवत्सरादर्वाक्सपिण्डीकरणं भवेत्। तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं द्द्यात्सम्वत्सरं द्विजाः ॥॥॥ गन्धोदकतिलैर्युक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम्। त्रीणि पित्रये चतुष्ट्यं त्रीणि पितृणामेकं ।।१॥ प्रतस्य प्रतपात्रं पितृ पात्रेऽथ सिञ्चति। ये समानाह्व मिति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥६॥ एतत्सिपण्डीकरणमेकोद्दिष्टं स्त्रिया अपि। अत ऊर्ध्वम्प्रदातव्यं प्रतान्नं प्रतिवत्सरम् ॥७॥ यस्मिन्नहनिप्रेतः स्यात्तस्मिन्नहनि दापयेत्। यस्यैतानि न दीयन्ते प्रतिश्राद्वानिषोडश ॥८॥ पिशाचत्वं स्थिरन्तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि। पति मेके न कर्त्तव्यं सिपण्डीकरणं स्त्रियाः ॥६॥

सा मृतापि गतैकत्वं सर्व्ववणे व्वयं विधिः। स्वेनभर्ता समं श्राद्धं मात(१, मुक्तं सदैव हि ॥१०॥ पितामह्यपि स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही। श्वश्रू जीवति भर्तारं स्तुपा चान्तर्हितं यदि ॥११॥ अर्धं पिवति भत्तरिं पिण्डं विसृज्य मेलयेत्। यस्यजीवे पितुर्मातृ भ्राता भार्यापि जीवति ॥१२॥ सपिण्डीकरणं तस्य पितामहपितृत्रयम्। सर्वासामेवपत्नीनामेकाचेत्पुत्रिणी भवेत् ॥१३॥ तेन पुत्रेण सर्वास्ता बाह्याः पुत्रवती ह्यतः (प्राह)। पिताविश्रान्तिमापन्नो यस्यजीवेत्पितामहः ॥१४॥ वृद्ध प्रपितामहः साद्धं वुर्यात्त्रेतादिकी क्रियाः। वृद्धश्चैवतु यत्पात्रंतिसश्चत्प्रितामहम् ॥१५॥ तत्सुतः सिचयेत्पात्रंतत्सुतः सिचयेत्पुनः। वृद्धप्रपितामहं पिष्डंतित्रधा कार्येद्वुधः ॥१६॥ प्रकर्षणगते प्रेते नापिता प्रेत उच्यते। पितुः पितामहे जीवे (वति) पुत्रश्चेन्म्रियतेयदि ॥१७॥ सपिण्डी करणं तस्यवसुरुद्रादित्यान्वै पितृन्। सपिण्डी करणा दृर्ध्वं यावद्द्दत्रयं भवेत् ॥१८॥ बहिः प्राङ्गं प्रकुर्वीत न कुर्याङ्ग रि भोजनम्। तीर्थ स्नानं महादानं यवान्यत्रितृतर्पणम् ॥१६॥ अब्दमेकं न कुर्वीत महागुरु निपातने। यथाज्योतिर्गुणान्सर्वानप्रच्छाद्यति भास्करः ॥२०॥ पितृ द्वारं तथा प्रतं (तो) वर्ष माच्छाद्य तिष्ठति। स्नानं दानं तथा तीर्थं श्राद्धं च पितृ तर्पणम् ॥२१॥ सपिण्डीकरणादृध्वं कुर्यात्पुत्रः सदैवहि । दशम एकादशे चैव द्वादशे वा तथैव च ॥२२॥ प्रमादात्वोहशे वापि कुर्यात्रेतादिकां क्रियाम्। अश्वनी पुष्प हरतं च स्वाति अवण रेवती ॥२३॥ न कुर्यात्प्रेतकम्मागि सपिण्डीकरणादिकम्। पतन्ति पितरस्तस्य नरके घोररौरवे ॥२४॥ एकान्हे अहेषड(?) देदशाहैकाद्रो तथा। द्वादशाहे षोडशे च मासे चेव त्रिरव्दिके ॥२५॥ तथात्रिमासेषण्मासे दशमे ऊनवार्षिकम्। सपिण्डी करणे श्राद्धे वृपोत्सर्गे च षोडशे ॥२६॥ औरसक्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च। गूढोत्पन्नोपविद्धश्च दायादी बान्धवाश्चषट् ॥२७॥ औरसो धर्मपत्नीतस्तत्समः पुत्रिकासुतः। न्यायमार्गेषु यो जात औरसः परिकीर्त्तितः ॥२८॥ क्षेश्रज्ञः क्षेत्रजातस्तु स्वगोत्रेणेतरेण च। यथा गावश्व शंडश्च क्षेत्र शंडश्च क्षेत्रज्ञः ॥२६॥ पुत्र इत्युच्यते पितृमातृषु योदत्तः संस्कारकरः। स्वगृहे कृतं स्वज्ञाति जात उचैर्वा सदत्त परिकीर्त्तितः ॥३० द्यान्सातु पिता यस्मात्सपुत्रो दत्तको भवेत्। ज्येष्ठज्ञातिस्वयं जातः पाल्यः कृत्रिम उच्यते ॥३१॥

गृहे प्रच्छन्नउ त्पन्नो गृद्जस्तु सुतः स्मृतः। स्वज्ञातिजातो यस्यक्तः सनालः सगरस्तथा ॥३३॥ उत्सृष्टा गृह्यते यद्यत्स्व सोपविद्वो भवेत्सुतः। दायादाः सर्व धर्मेषु तथा सन्तान कारकः ॥३३॥ यज्ञे कर्मणि दाने च षड्यथा परिकीर्त्तिताः। कानीनस्य सहोजश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ॥३४॥ स्वयंदत्तापविद्धश्च बान्धवाः षट् प्रकीर्त्तिताः । कानीनः कन्यकाजातो मातामह सुतो मतः ॥३४॥ अथ स्व ज्ञातिजोवापि गृहिण्या स सहोज.(?)। पितृ मातृश्च (मातृभ्यं। च विक्रीतो दासः क्रीतस्तूच्यते ॥ अक्षतायां क्षतायांच पुनर्भृतः पुनर्भवः। स्वयंदत्तापविद्धश्च पूर्वमेव प्रकीर्त्तिताः ॥३७॥ अश्राद्धेया अपाङ्क्तेया दायादःपुत्र उच्यते। अन्तेवासिनि चाण्डाल गरदे पक्तिदूषके ॥३८॥ गृहे सूतके प्रनथभेदी दैवे पित्रये च (न) योजयेत्। आश्रमादाश्रमं गच्छेचतुर्थे वाश्रमे वसेत् ॥३६॥ निवृत्तः सर्वकार्येषु अन्तर्वासी स उच्यते। चण्ड (ण्डाल) स्तुन हितः क्रोधे अद्म्रो द्भ्रवारणे ॥४०॥ यस्य विप्रस्य(?)तन्मादं चाण्डालत्वं विनिर्द्दिशेत्। गरद इःयुच्यते वेदम्वाधीत्याध्यापयेत्पुनः ॥४१॥ स कल्पं सरहस्यं च वित्रौऽसौ गारदः स्मृतः। श्रतिस्मृतिरतोनित्यं प्रतिप्रहपराङ्मुखः ॥४२॥

तथा पङ्क्तिरभोजी च स विप्रः पङ्क्तिदृषकः। शरीराणीन्द्रियान्याहुः शरीरं गृह उच्यते ॥४३॥ स्ववशे तस्य तिष्ठन्ति स विप्रो गृहमूषकः। द्शप्रंथि समायुक्तं शरीरं यस्य देहिनाम् ॥४४॥ यस्तं भिन्द्ति ज्ञानेन प्रन्थभेदी स उच्यते। वार्त्ता वृत्तिश्च शाली च जपावृत्तो घोर सन्यस्तः ॥४५॥ यज्ञे दाने तथा श्राद्धे दत्तं भवति चाक्षयम्। स्वगृहे वर्त्तते नित्यं श्रुतिसमृद्यवगाहनम् ॥४६॥ अयाचितेषु गृह्णीयाद्वार्ता वृत्तिः स उच्यते। शीलोब्छ यास्तु (या) वर्वित्तं प्रित्यह विवर्धिजतः ॥४७॥ भुञ्जीतातिथि संयुक्तो वृत्तशालीनको द्विजः। मासीनं यस्तु गृण्हीयात्सभुक्तेन्यस्तु गृह्णाति ॥४८॥ कुशूलं कुम्भीधान्यानि जापा वृत्तिः स उच्यते। चतुर्थं साहसंयुक्तो अन्नं पूर्णन्तु संस्थितः ॥४६॥ तद्गतेन्यत्प्रगृह्धीयाद्विप्रोऽसौ घोरसः स्मृतः। ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च पितृभिश्चैव दापयेत्।।५०।। येषु श्राद्धेषु भुञ्जीत ब्राह्मणं च यथोद्यतम्। असम्मानात्तपो वृद्धिः सम्मानात्र तपः क्षयः ।।५१।। अर्चितः पृजितो विप्रो दुग्धा गौरिव शान्तये। कृष्णसारो मृगो यत्र मंद्रे यदुषि'?) उत्तमम् ॥५२॥ ब्राह्मणा वन्हिहीनाश्च तत्र श्राद्धे मयोदितम्। चाण्डालैः पशुकंठ पाश निगडेर्वापाक्षितेद्रं ष्ट्रिभिः

विद्युच्छस्त्र विद्यहाग्नि मुद्कं पापाण सर्पिम्बषम्। पिड्वारूढ विदेश मृत्यु शक्टे कूपेप्रपातेष्वपि अश्वाष्ट्रोवृषभस्तथात्महनने कुष्ठेऽप्यपस्मारिणि ॥५३॥ खूता विष्लव शीतलोश्च (श्व) वहते भवेत्। देवर्षीणां च संसर्गे मनुनाऽहं तथैव च। पितृ कल्पगि (?) स्तं ब्रह्मणा भाषितं मम ॥५४।। अग्निहीनाश्च ये विष्रा मंत्रे वाजसनेयिनः। तेषां श्राद्धं प्रशंसति परमेष्ठी पितामहः ॥५५॥ अत ऊर्ध्वम्प्रवक्षामि सर्वेषां धर्मामुत्तमम्। यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्धर्मान्निबोधत ॥५६॥ पितुरब्रमशौचस्यात्वण्मासान्मातुरुच्यते । मासत्रयं तु पत्नीनां नारायणविक्रिया ॥५७॥ अन्येषां चैव गोत्राणां त्रिपक्षे विछ विष्णुना। अंगानि वेदारचत्वारोमीमांसान्याय विस्तरः ॥६८॥ पुराणंधम्मशास्त्रं च विद्यारचैव चतुर्दश। पुनर्मन्वङ्गिरोव्यासो गौतमेत्युशनोयमः ॥५६॥ वशिष्टद्क्ष सम्बर्त्त शातातपपराशरः। आपस्तम्बस्तु हारीतः शंखः कात्यायनोगुरुः। ब्रह्मा तृ (त्रि) विष्णव ह च धर्म्म शास्त्र प्रयोजकाः ॥६०॥ इति श्रीब्रह्मप्रणीतेयाज्ञवल्क्येधर्मशास्त्रेयजुषानिरम्निपितृकल्पम् सप्तमोऽध्यायः ।

## अथाष्ट्रमोऽध्यायः

तत्रादो ब्रह्मचारिधर्मवर्णनम्
अतः परं प्रवक्ष्यामि लोकानांधर्ममुत्तमम्।
ब्राह्मणाद्यास्तुवर्णानां यथावदनुपूर्वशः॥१॥
निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः।
आरामिकोनापितश्च दारुहःकांसघातकः॥२॥
लौहकः कुम्भकारश्च षड्प्रकृत्या च उत्तमाः।
सूतकश्चक्रिणस्तथाध्वजहोच्छिष्टभोजी च खङ्गकृत्याधमाधमाः(१)॥३॥

गर्भाधानमृतौ (?) पुंसवनस्यन्द्नात्पुरा ।

षष्ठे ऽष्टमे वा सीमन्तो मास्येतेजाः (?) कर्म च ॥ ४ ॥

अहन्येकादशेनाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः ।

षष्ठेऽन्नप्राशनंमासि चूडां कुर्याद्यथाकुलम् ॥ ४ ॥

एवमेनः शमं याति वीजगत्(?)समुद्भवम् ।

तृष्णीमेताः कियाः स्त्रीणां विवाहस्तुसमन्त्रकः ॥ ६ ॥

गर्भाष्टमेऽष्ट्रमेचावदे ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

राज्ञामेकादशेवर्षे विशामेकेयथाकुलम् ॥ ७ ॥

ब्रह्मणाकथिता(नि) पूर्वं संस्काराणि निबोधत ।

ब्रह्मचर्यसवामस्य कार्यं विप्रस्यपश्चमे ॥ ८ ॥

राज्ञोबलार्थनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ।

सर्वेषां भोजयेत्तं च मध्यान्ह(ह्मार्क)गत(?)विधिः ॥ ६ ॥

विधिवद्वनिंह संस्थाप्य पात्रोत्साद्नमेव च। पर्युप्तशिरारुङ्कृत्य(?) पश्चाद्ये स्थि (?) वीत् ॥१०॥ ब्रह्मचर्यमार्यभागा च गुरोर्वाचयत्यब्रवीत्। पीतवस्त्रं यथेन्द्राय मृन्त्रवत्परिधापयेत् ॥११॥ येनेन्द्राय सुमन्त्रेण कौपीनसुपकल्पयेत्। इयं दुरुक्तमुबार्य युवासुवास स्तथैव च ॥१२॥ मेखलां तत्र विन्यस्य शिष्यायब्रह्मवर्चसे । ब्रह्मसूत्रं समादाय गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् ॥१३॥ यज्ञस्यत्वेतिमन्त्रेण ब्रह्मसूत्रं समर्पयेत्। अनेनमन्त्रेणयज्ञस्यत्वायज्ञस्योपनह्याम्मुपनीते नोपनह्यामि आयुष्यंवर्च स्यथंरायस्योषमौद्भिदं । इति मंत्रेण गुरुरचैव पठेन्मन्त्रंत्रतंकृणतस्तथैव(?) च। योमेदण्डः परापठे दंण्डंसमाद्दे॥ त्राह्मणो बिल्वपालाशौ क्षत्रियोवटखादिरौ। पिप्पलोदुम्बरौ वैश्ये दण्डम्राहीतिधर्मतः ।।१४।। शिरोललाटनासाम् नाह्मणक्षत्रियविशाम्। मुष्टिंद्वादशाजिनंमेखलांदशहस्तक(योः) (१)।।१४।। पल्व च त्पात (?) ब्रह्मचारी गृहस्थयोः। षण्णवत्य(र)य्रजेप्रोक्ता चतुरशीति बाहुजे ॥१६॥ पञ्चसप्तति वैश्यस्य संख्येयसुपवीतके। ऐणेय रौरवं विव्रे क्षत्रियस्याजिनंसमृतम् ॥१७॥

अजंगव्यन्तु बैश्यस्य सर्वेषां शुभकृत्तथा। विप्रस्यमेखलामौद्धी मौर्वीस्यात्क्षत्रियस्य च(स्तथा) ॥१८॥ शणसूत्रा तु वैश्यस्य त्रिविधा मेखला मता । प्रत्यक्षमलाभे चैव कुशाश्मत्तकवल्वजौ ॥१६॥ प्रवराष्ट्रं थिभेदाश्च संस्कृत्यं च त्रिभिस्तथा । स्याद्भिरञ्जलिना (?) आत्मना पूरयेद्धनुः ॥२०॥ आपोहिष्ठेतितिसृभिरभिषिच्य पुनः पुनः। सूर्यस्योद्धे षणशिष्यं(?)तच्छुर्मन्त्रंवर्ज्जयेत् ॥२१॥ शिष्यस्य हृद्यालंभमत्रतेत्युदाहरेत्। शिष्यस्य हस्तमादाय कोनामासीतिपृच्छति ॥२२॥ स्वनामग्रहणेशिष्यः शर्माहम्भोद्विजोत्तमाः। इन्द्र...ब्रह्मण अग्निश्च भवत्तो शिष्यउक्तवान् ॥२३॥ भूतेभ्यश्च प्रजापत्यं देवायत्वा तथैव च। सवित्रेभ्यो अद्भयश्चैव ओषधीभ्योपि समुचरेत्।।२४॥ द्यावापृथिवीदेवेभ्यो विश्वेभ्यश्चतथैव च। सर्वेभ्यस्त्वानुभूतेभ्यः परिददामिक्रमेण तु ॥२४॥ अमे: प्रदक्षिणंकृत्वा उपविश्य यथाविधि। आज्याहुतीन्ततोहुत्वा शिक्षांशिष्याय उक्तवान् ॥२६॥ अथै (?) न...शास्त्रब्रह्मवर्चस्वीवीर्येणसंस्थितः। आपोशानक्रियां कुयात्सूर्यसंयुक्तं न स्वपेत् ॥२७॥ सत्यमेव हि वक्तव्यं सत्यसंधानमेव च। आपोशान क्रियानित्यं शिष्यो वाढं प्रवाच्यताम् ॥२८॥

अथ सावित्री मन्वाहुरग्ने रन्तरतस्तथा। प्रत्यङ्मुखोपविष्टरच समीक्ष्य च गुरुं सदा ॥२६॥ आसीनं दक्षिणे वापि पत्सेर्च स(?) उन्नरेत्। उपविश्यतु तत्रैव ऐन्द्राभिमुखो गुरु: । १३०॥ यत्सोद्धं च समारभ्य वारुण्याभिमुखो(१)(खः) शिष्यः। सर्वा च तृतीये प्राप्यं सहात्मिन उचरेत् (?) ॥३१॥ सम्वत्सरे च षण्मासे चतुर्वि(विंशा) (१) हमेव च। द्वादशाहे च पडहे सद्यस्त्वे चापि दाव(प)येत्।।३२॥ गुरो गांयत्रयादानाच पितृवत्परिपालयेत्। गुरोर्गावः प्रदातव्याः सुदुग्धाः वत्ससंयुताः ॥३३॥ गायत्री ब्राह्मणो दद्यात्त्रिष्टुभां क्षत्रियस्य च। वैश्याय जगतीं द्द्याद् गायत्री त्रिष्टुवुच्यते ॥३४॥ त्रिपदा वापि सर्वेषां गायत्री परिकीर्त्तिता। येषां द्विजानां गायत्री कालातीते प्रमादतः ।।३४॥ प्राजापत्यत्रयं कुर्यात्ततोपनयनं विधिः। मन्त्रवित्समिधादानं पाणिनाग्नो समूहनम् ॥३६॥ ॐ अम्रे सुश्रवः सौश्रवसंमांकुरु यथा त्वमम्रे । सुश्रवः सुश्रवा असि एवम्मा ७ सुश्रवः सौश्रवसंकुरु यथात्वमम् देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवमहम्मनुष्याणां वेदस्य निधिपोभूयास ७ स्वाहा। ॐ अग्नये समधि माहार्ष बृहते जातवेद्से यथा। त्वमग्ने समिधा समिध्य स एवमहमायुषा मेधया-

वर्च सा प्रजया पशुभिर्ज ह्यवर्च से न सिमन्धे (धो)।
जीव पुत्रो ममा चार्यो मेधाव्यः हमसान्यिन
राकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्य (स्व्य) न्नादो
भूयास ७ स्वाहा। द्वितीया तृतीया इत्येवमुपोष्य इतिवारिभिः।

सुश्रवा च पुनर्दद्यात्पूर्व्ववत्परिसमूहनम् । पर्यु क्षोदकमादाय मुखं सम्मृज्य वै तथा ।।३७। तनूनपा अग्ने ऽसि मन्त्रेण पाणिभ्यां च प्रतप्ते न च। मेधाम्मेदेवः सचितः मेधां देवी सरस्वती ॥३८॥ मेधाम्मेऽश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ। अंगानि च म आप्यायन्ताम् वाक्प्राणश्रक्षुरेव च ॥३६॥ श्रोत्रञ्च यशर्चेव बलमित्पर(?) उचरेत्। छछाटे भस्मना दृद्याद् श्रीवा दक्षिणतः स्तथा ॥४०॥ आयुषं च पठेन्मन्त्रं प्रतिमन्त्रं श्रियायुतम्। दक्षिणेपात्रमादाय वामे हस्ते तथैव च ॥४१॥ भिक्षाचर्यमतः कुर्याद्भवौ (?) ब्राह्मणः सदा । भवत्पूर्वं ब्राह्मणस्तु भवन्मध्ये ब्रूयादुरुजः ॥४२॥ भवदन्तस्तु वैश्यस्य भिक्षाचर्यं विधीयते। दण्डाजिनोपवीतानिमेखलाश्चैव धारयेत् ॥४३॥ ब्राह्मणेषु चरेद्धे क्ष्यमनिन्द्ये ब्वात्मवृत्तये। तदादौमातरं गच्छेद्धिक्षार्थे पुत्रकः सदा ॥४४॥

तेषु तेषु च गृण्हीयाद् ब्राह्मणो ब्रह्मचारिणः। गुरोर्भेक्ष्यं निवेदयित्वा(दित्वा) गुरोराज्ञामनुपालयन्।।४५॥ गुरोराज्ञां सदा तिष्ठेद् ज्वन्नेव मज्वोः(?)। अरण्यात्सिमधादाय तिसमन्नग्नौ जुहोति च ॥४६॥ वाचं विसृजतेवाधःशायी(शिष्यः) तु नित्यशः। अक्षारलवणाशीस्यादण्डधारी च सवदा ॥४७॥ अग्निपरिचरणं नित्यं गुरुशुश्रूषणं तथा। उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् ॥४८॥ वेद्मध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्। दिवा सन्ध्यासु कर्णस्य ब्रह्मसूत्र उद्ङ्मुखः 113811 कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेदक्षिणामुखः। गृहीतशिश्नश्चोत्थायभृद्भिरम्युद्धृतैर्जलैः ॥४०॥ गन्धलेपक्षयकरं शौचंकुर्याद्तन्द्रितः। अन्तर्जानुः शुचौदेशे उपविष्ट उदङमुखः 114211 प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यसुपस्पृशेत्। कनिष्ठादेशिन्यंगुष्ठमूळान्ययं करस्य च ॥५२॥ प्रजापतिपितृत्रह्यदेवतीर्थान्यनुक्रमात्। त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्भिः समुपस्पृशेत्।।५३।। अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनवुद्वुदैः। हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥५४॥ शुद्धास्त्री चैव शूद्रश्च सकृत्सपृष्ट्वाभि( मन्त्रितम् )न्ति हु तः। स्नानमभ्युद्ध,तैर्मन्त्रैर्मार्जनम्प्राणसंयमः ।।५५॥

स्नानं मन्त्रे तथा संध्यां कुर्यात्पृर्ववद्।चरेत्। अपनासीत सावित्री धत्यङ्ङातारकोद्यात् ॥५३॥ सन्ध्यांप्राक्पातरेवं हि तिष्ठनासूर्यदर्शनात्। अप्रिं(कार्य)र्ध ततः कुर्यास्सन्ध्ययोक्तभयो रिष ॥५७॥ ततोऽभिवाद्येत्वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्। गुरुञ्चेवोपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ।।५८।। आहूतश्चाप्यधीयीत लच्धं वाऽसमे निवेद्येत्। हितं चास्य चरेन्नित्यं मनोवाकायकर्मभिः ॥५६॥ कृतज्ञोऽद्रोहि मेधावी शुचिः कल्याणसूचकाः। अथवा धर्मतः साधुः शक्तः प्रज्ञानवित्तदा ॥६०॥ दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चेव धारयेत्। व्रा(द्विजातिषु) पु चरेत्मेक्ष्यमनिद्यो ज्वात्मवृत्तये ।।६१॥ कृताग्निकार्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया। आपोशान क्रियापूर्वं सकृत्पात्रमहुत्सम् (विशोधयेत्)॥६२ ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्नमद्यादनापदि । ब्राह्मणः काममश्नीयाच्ब्राद्धे व्रतमपीड्यन् ।।६३॥ मधुमांसजनोच्छिष्टमु(भु)क्तस्त्रीप्राणहिंसनम्। भास्करालोकनाश्लीलपरिवादादि वर्ज्जयेन ॥६४॥ स गुरुर्यः क्रियां कृत्वा वेद्मस्में प्रयच्छति। उपनीय वदेद्वे द्माचार्यः स उदाहृतः ॥६४॥ चत्वारिंशाष्टमधिकं पठेद्वे दं समाहितः। यावद् वा प्रहणं कुर्याद् ब्रह्मचर्यं समाचरेन्॥६६॥

वेदारम्भावसाने च वेदाहुत्या च हूयते।
पृथिव्याग्रयऋग्वेदेन्तरिक्षवायवे यजुर्दिवे सूर्याय सामेष
दिक्वन्दथर्वण एवच।

वेदवेदद्वया हुत्यं भूरादिश्चाष्टमा हुतीम्।
ततो ब्राह्मण छन्दोभ्यः प्राजापत्याश्च देवादौ जुहुयात्सप्रमाहुतिम् ॥

व्याहृत्यायाद्शाहुत्या अन्ययन्थेष्वयं विधिः।
असंयमेन योऽधीते अनार्य च (१) कदाचन ॥६०॥
ऋचैकासंयमस्थेन (येन) अधीतारयत्यपि ।
आमपात्रे यथान्यस्तं आपोमधुष्टृतं पयः ॥६८॥
न तिष्ठेत्पात्रदौर्बल्यात्तरसा तस्य भाजनम्।
एवं द्यपात्रसंयोगाद्धीतोऽपि विनश्यति ॥६६॥
पारदोषेण वेदोऽपि अपवित्रं (त्रो) भविष्यति ।
गायत्री सारमात्रोऽपि वरं विप्रो (प्रः) सुयन्त्रितः॥००॥
नापण्डितश्चतुर्वेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी।
आचारहीनं न पुनन्ति वेदः यद्यप्यधीता सहषड्भिरङ्गैः

ते मृत्युकाले पुरुषं त्यजनित नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥७१ अनध्याये तु योऽधीते छान्दसं विमलं शुभम्। षष्टिवर्षसहस्त्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥ ७२॥ प्रतिवेदब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानिपश्च च। मातुर्यट्मे जायन्ते द्वितीयं मौज्जीवन्धनात् ॥७३॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशः (विशां) स्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः। उपवीते तु संगृह्यवर्णविद् गुरुमेव च ॥७४॥ तावित्त्रगुणितं सूर(त्रं)पर्याप्तं तु पुनिस्त्रिभिः। ब्राह्मणे दक्षिणे हस्ते चतुरंगुलिरावृते ॥७५॥ त्रह्मपर्वस्तु विज्ञेयः सूत्रार्थमाहरेद्विजः। एकेन प्रथितस्तन्तुर्द्विगुणस्त्रिगुणस्तथा ॥७६॥ प्रवराव्रन्थिभेद्रच सूत्रे मेखलयोः सदा। सूरं (त्रं) सलोमकं विद्यात्पुनः कृत्वाद्विलोमकम् ॥७७॥ देवास्तत्र तु विन्यस्य ब्रह्मसूत्रे विधिः समृता। पृष्ठदेशे च नाभि च धृते (धारिते)य द्विन्दते कटिम् ॥७८॥ तद्धार्यमुपवीतन्तु (?) अतिलम्बं नवोच्छितम्। ॐ काराम्नि नागसोमः पितरश्च प्रजापतिः ॥७६॥ वायुरकाष्ट्र(कं)तत नवमः सर्वदेवताः। अज्ञानेन तु विप्रस्य विना यज्ञोपवीतिना ॥८०॥ कृत्वा मूत्रपुरीषे च शुद्धिर्यातां निवोधत। एकरात्रं चरेन्मूत्रं पुरीषेण दिनद्वयम् ॥८१॥ स्त्रियम्बिना अकामे वा द्विजो वा ब्रह्मवारणः। स्पप्ते स्वप्नाश्रवे शुक्रं शुद्धिस्तस्य वदाम्यहम् ।।८२॥ स्नात्वा तु सूर्यमिद्धिष्य(त्वा)त्रिपुनश्च ऋचम्पठेत्। पुनन्तुमे जपेन्मन्त्रं अकामे श्राव शुद्ध-यति ॥८३॥ अवकीणीं भवेद्धुत्वा ब्रह्मचारी स योपिताम्। गर्इभम्पशुमालभ्य नैऋत्यां स विशुद्धचित ॥८४॥

ब्रह्मचारी स्त्रियं गत्वाऽवकीणीं भवेतु सः। गई सं पशुमालभ्ययजेशैव चतुष्पथे ॥८५॥ अप्तिं खाष्य विधानेन नैस्ता देवतां यजेत्। का(ला)य कामकाय(येभ्यः)श्च निऋं तेभ्यस्तर्थेव च ॥८६॥ रक्षोभ्यो देवताभ्यश्व स्वाहान्ते जुहुयात्तदा। गुट्वाचार्यद्विजांश्चेव परिधाप्य यथाविधि ॥८०॥ पात्राय संसमादायमेक्ष्यं सप्तगृहं चरेत्। तेभ्यो छच्चेषु भैक्ष्येषु बर्त्तयत्येककाछिकम् ॥८८॥ उपस्पृश्यत्रिषवणामब्देन स विशुद्धति। गंगायां च ततो गत्वा गायत्रीं चायुतं जपेत् ॥८६॥ ब्रह्मचारी ततः शुद्धौ वेदपाठी भवेत्पुनः। यावद् प्रहणं वेद्स्यतावद्ब्रह्मचर्यं (?) चरेत् ॥६०॥ गुरुशुश्रूषणे नित्यं गुरुत्रतपरायणम्। गुरुभक्तिसमायुक्तं गुरुवाक्यमनुस्मरन् ॥६१॥ व्रतत्रयसमायुक्तं स्नातकत्वं भवेत्स्फुटम्। विद्या त्रतो त्रतो तिद्या स्नातकास्त्रयः कीर्तिताः ॥६२॥ असमाप्य (प्त) वेदो यस्य समाप्य तु व्रतं तथा । व्रतस्नातकः कथ्यन्ते (उच्यते)व्रतार्थी सोऽपि+उच्यते ॥६३ असमाप्तं (प्य) त्रतं यस्य समाप्य (प्तं) वेद्पाठनम्। विद्यास्नातकः सोज्ञेयो विद्यार्थी प्रोच्यते बुधैः ॥६४॥ व्रतं वेद्ब्चोभौ समाप्य उभयोः स्नातक उच्यते । आपोडशाद्द्वाविशाच्चतुर्विशाच वत्सरात् ॥६५॥

ब्रह्मक्षत्रविशां काल औपनायनिकःपरः। अतऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधम्मेबहिष्कृताः ॥६६॥ सावित्रीपतिता त्राताः सर्वस्तोमादतेः क्रतोः। साम्य ( ? ) न प्रदातव्या पतिता परिकीर्तिताः ॥६०॥ येषां द्विजानां गायत्री कालातीते (ता)प्रमादतः। प्राजापत्यं ततः कुर्यात्तत उपनयनं स्मृतम् ।।६८।। मीने रवौ हरेजींवे नष्टे शुक्रबृहस्पती। व्रतोपनयनं चरेत् अवले चन्द्रभास्करे ॥६६॥ विद्यावन्तं यशस्वन्तं अग्निवां(?)विदुषः प्रियः। व्रतोपनयनं चैत्रे अवले चन्द्रभास्करे ॥१००॥ रोमाद्ये (?) च फाल्गुनेवापि चैत्रे वैशाख एव च। अभ्रच्छाया न कर्त्तव्यं यदि गर्जाति तद्दिने ।।१०१॥ पौषादि चत्वारो (तुरो) मासास्तत्र वृष्टिरकां(?)जलम्। व्रतादिकं न कर्त्तव्यं यदि गर्जिति (च्छाति) तिहमे ॥१०२॥ हस्तत्रयेषुरेवत्यां मृगे पुष्यपुनर्वसौ। श्रवणाश्विधनिष्ठायां व्रतंविरमेत् शुभे ॥१०३॥ पश्चमी च तथा षष्टी दशम्येकादशी तथा। द्वितीया द्वादशी बुद्धां(विद्धां,शुक्रेज(?)च रवे त्रतम् ॥१०४॥ शाखाधिपे वलोपेते उपनीतक्रिया हि तु। सर्वेषां वा गुरौ चन्द्रे सूर्ये च बलशालिनि ।।१०५॥ गुरु शुक्र कुजे बुद्धे ऋग्यजुः सामाथव्वैणः। शाखाधिपञ्च विज्ञेयमुपवीते वलं हि तु ।।१०६।।

सम्पूर्णे व्रतचर्ये च हाधीते च तथैव च। गुरुणा चा(भ्य) नुज्ञातः स्नानं कुर्यात्ततः परम् ॥।१८७॥ गुरोः पादोपसंगृद्य कुशास्तरण संस्थितः। वह्रेश्चोत्तरतः कुशानास्तीर्य ब्रह्मचारीमुपवेशयेत् ॥१०८॥ अष्टानामुद्कुम्भानां पुरतः (स्थापनं) स्थापयेत्क्रमात्। येष्वन्नरसमग्निश्च(?) आदायाभिमन्त्रयेत् ॥१०६॥ ततोऽभिषेचनंकुर्यान्मन्त्रविच पृथक् पृथक्। योरेवनेन मंत्रेण आपोहिष्ठान्तथैव च ॥११०॥ यो वः शिवतमोरसस्तस्मा अरंगमामवः। एकीकृत्य परिभि (त) स्तूष्णीं येअश्वन्तभिमंत्रयेत् ॥१११॥ ततोऽभिषेचनं कुर्यादभिषिच्य पुनिस्त्रिभिः। तूष्णीमभिषिच्य (च्याथ) नमस्कुर्याद्गुरोरपि ॥११२॥ उदुत्तमेतिमन्त्रेण उन्मुच्येनमेखलां तदा। निधायदण्डमग्रे तु वासोऽन्यत्परिधापयेत् ॥११३॥ आदित्यमुपतिष्ठेत् उद्यन्नाजश्च (?) मंत्रवत्। उत्थाय च पुनः स्नात्वालेपन्नासिकयो स्तथा ॥११४॥ मुखेचापगृहीते (तु) प्राणापानौ च तर्पयेत्। चक्षुमर्भे तर्प्ययञ्चेव श्रोतंमेतर्प्यम्तथा ॥११५॥ पितरः शुन्धध्वं कुर्यात्पाण्योरवनेजनम्। स्मर्त्त(स्मार्त्त)सूत्रं ततोद्यात् द्वितीयं परिधापयेत् ॥११६॥ द्क्षिणाभिषिन्यरचैव (?) तत्सुचक्षाहमेवच । अहतं वासा घौतं वा मंत्रवत्परिधापयेत् ॥११७॥

परिस्पैतिमंत्रेण यशसामास्तथेव च। सुमनसः प्रतिगृण्हीयाद्यशसा च भगेन च ॥११८॥ अथाव वन्धीते यद्यशोप्सरसा मिन्दश्रकारविपुलं पृथुं तेन संप्रथिताः सुमनस आववन्वामि। उद्योषेण शिरोवेष्टय (वेष्टयित्वा)युवा सुवासाश्च मंत्रवित् अलङ्कार(श्च) स्वैध (विविधैः) भूयोऽलङ्करणन्तथा । भूयासः कर्णवेष्ठं तु अक्ष्णोंजनं ततः परं ॥११६॥ वृ...सिकनीनस्य(?) अक्ष्णोऽजनं विधीयते । रोचिष्णुरसीत्यात्मानं आद्शें प्रेक्षणन्तथा । ११२०।। वृह...तेच्छदिरसिकन्नं (?) प्रतिगृह्णवै ततः। पाप्मनोमामत्तद्धे हि पादौ युग्मोपधापयेत् ॥१२१॥ उपानहौ परिधाप्येवयुगपद्गगपत्तथा। वैणवंदण्डमाद्त्ते विश्वाभ्यो मति (मिति) मन्त्रवत् ॥१२२॥ द्त्तप्रक्षालनादीनां छत्रोपानहमेव च। पूर्व्वाणि च जपेन्मन्त्रं परिधाप्य पुनः पुनः ॥१२३॥ स्नातस्य...भोत्युत्ते त्यकुयोनिः(?) पितामहः। कामेतरेण गन्तव्यं नृत्यगीतं विवर्जयेत् ॥१२४॥ शूद्रश्च...रायश्च (?) सदासंगति वर्जयेत्। वादित्राणि न कुर्वीत पटहादितथैव च ॥१२५॥ न गायेत्कामगीतानि वैष्णवं गीतमाचरेत्। रात्रौ न गम्यते क्षममक्षेमेनैव गम्यते ॥१२६॥

न धावेदुद्पानार्थद्धु (चू) त कर्म्मणि वर्जयेत्। परस्त्रीगमनेवर्ज्यमुद्यावेक्षणं (तथा) वर्ज्जयेत् ॥१२७॥ वृक्षारोहणवर्ज्य फलप्रचयनन्तथा। सन्धिसर्पेऽपवर्ज्यन्तु नम्नं स्नानं विवर्जयेत् ॥१२८॥ ऋतुमद्योषितालापं तथा निष्ठुरभाषणम्। अश्लीलवद्नं चैव न कुर्वीत कदाचन ॥१२६॥ उद्यास्तमने मध्ये नावलोकयते रविम्। स्नात्वा भिक्षां प्रगन्तव्यं वाग्यतः स्नानमाचरेत् ॥१३०॥ वर्षत्येव न गन्तव्यं गन्तव्यं मन्त्रवज्जपेत्। अयम्मे वज्रः पाप्मामपहनत् अनेन मंत्रेण व्रजेत् ॥१३१॥ अप्रवातमानं नावेश्येत कन्यादूषी च नो भवेत्। विषु (वे) स्त्रिया न गच्छे तु प्रस्ताकुचवर्जिता(?)।।१३२।। प्रत्युपोषिताश्चैव तथा पिंडं च नो हसेत् (?)। षण्मासानि समतीतानि गर्भे सहितयोषिता ॥१३३॥ सा स्त्रीगर्भिणी प्रोक्ता न रमेत कदाचन। परं वन्ध्या न गन्तव्या त्यजेद्वन्ध्या परस्त्रियः ॥१३४॥ ज्ञानेनैव तु वक्तव्यं सकुलं न कुलं तथा। भगालं(१)च कपालञ्च प्रसिद्धौ वाच्यता(म)पि ॥१३५॥ आखण्डलधनुश्चैव न निरीक्षेत कदाचन। सौरभी च परसमें च चोषमाना न वाच्यताम् ॥ १३६॥ तिष्ठन्मनो न कुर्वीत तथा मूत्रपुरीषयोः। स्वयं शीर्णेन काष्ठेन गुद्द्वारं प्रमुज्यताम् ॥१३७॥

दृढ्वतो (¿) वधत्रस्यात्सर्वेषां मित्रभि । तिस्रो रात्रिव्रतं कुर्याद्मांसाशीभेवेत्सदा ॥१३८॥ न भवेत्स्वाभृनमयपायी मद्यपा इति वर्ज्जयेत्। न स्नात्वा नैवपीत्वा तु सूर्यतप्ते न वारिणा ।।१३६॥ ऋतुस्नाता स्त्रियाः श्चैव सुरापी शूद्र(एव)व च । काकस्य च शुनश्चैव स्पर्शवादं विवर्ज्ययेत् ॥१४०॥ परचिन्ता न(च)कर्त्तव्या आत्मचिन्ता तु नित्यशः। अतीतं नैव शोच्येत न तु चिन्त्यमनागतम् ॥१४१॥ वर्तमानेन वर्त्तेत (त्तितव्ये) धर्मबुद्धि समाचरेत्। श्रुति स्मृतिरतो नित्यं दानाध्ययनतत्परः ।।१४२॥ पितृमातृगुरुविप्रनम्रीभूतं भवेत्सदा। मिथ्याव्रतं न कर्त्तव्यं मिथ्यादीक्षां विवर्जयेत् ॥१४३॥ समाप्ते ब्रह्मचर्ये च वेदेऽधीते तथैव च। उपयेमे ततः कन्यां ब्रा(ह्य) लक्षण संयुताम् ॥१४४॥ अतो विवाहयेत्कन्यां पितृमातृसमुद्भवाम्। सुशीलां गुणवतीब्चैव दक्षां वा मितभाषिणीम् ॥१४५॥ पितृस्वसा च भगिनी भागिनेयी दुहितापतिः। एवं मातृषु विज्ञेया बान्धवाः परिकीर्त्तिताः ।।१४६॥ सप्तमी पितृतोज्ञेया पञ्चमी मातृतः परम्। पितृमातृस्वबन्धूनां दारकर्मणि वर्ज्जयेत् ॥१४७॥ पितुः पितृश्वसुः पुत्राः पितृमातृश्वसुः सुताः। पितुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः ।।१४८।।

मातुः पितृश्वसुः पुत्रा मातुर्मातुश्वसुः सुताः।
मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृवान्धवाः ॥१४६॥
यस्मिन्देशेषु ये विप्रा याव (ती) यत्रैव मृत्तिका।
तेनैव ते पालनीया न ते दुःखाः कदाचन ॥१५०॥
कुलीनस्फीता सुचाल्याताः वृद्धज्ञातिसमुद्भवान्।
त्रीणि यस्य प्रलम्बन्ति ललाटमुद्रं कटिम् ॥१५१॥

कुलक्षयिणी ज्ञेया रकर्मणि वर्ज्येत्। यथा पुत्री पत्नारस्र(तथापुत्रं) निरीक्षन्ति ततो वरः ॥१४२॥ सम्परीक्ष्यो विशेषेण दशदोषविवर्ज्जितः। अधमः किल्विषी कुष्ठी पतितः क्लीब एवच ॥१५३॥ तज(अलक्ष्मीक) रच मायावी रागान्धो मूर्खोऽपि यः। अपरमारी कुलोच्छन्नः कन्यादानेषु वर्जयेत् ॥१५४॥ कन्यां दातुं पिता योग्यः अभावे मातृका (तरं) तथा। भ्रातरं मृततो द्याद् गोत्रिणस्तु ततः परम् ॥१५५॥ तथा दोषवतीकन्या न योज्या दारकर्मणि। लम्बोदरीं लम्बशिरा(रां)कां तथाचैव कटेवरीम् ॥१५६॥ अति छोम्नीं च निर्होम्नीमतिगौरां च पाण्डुराम्। देववृक्ष्नदीनाम्नीं तथा नक्षत्रनामिकाम्। ॥१५७॥ न श्मश्रुव्यं जनमर्त्ते अगुष्ठाद्य (?) द्येरः स्वरा । हास्ये च कूपगंडांगीच(?)दोषाश्च षोडश ।।१५८॥ यचा (वाचा) दत्ती (ता) मनोदत्ता कृतकौतुकमंगछा। उद्क्याच तथा पाणि गृहीती प्रसवान्विती ।।१५६॥

अग्नि परिगताचैवपुनर्भू सप्तधा मता। सर्वासान्तु कुमारीणां गौरी शस्ता प्रयत्नतः ॥१६०॥ तामुद्रहेद् भेद सूर्यः(?)पितृणां वाञ्छितः सुतः। अप्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥१६१॥ दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्श रजस्वला। द्शाब्दां कः यकातीतां न वराय प्रयच्छति ॥१६२॥ मासि मासि रजस्तस्य पिता पिवति शोणितम्। दत्वैकस्मिन्गृहेकन्यामन्यस्मै तु प्रयच्छति ॥१६३॥ स्व(तत्)कुलं नरकं याति यावदाभूतसंख्वम्। परदत्तां प्रदुष्टां वा (त्वथ वा) छद्मना हताम् । । १६४॥ रोहिणीं दण्डिनीयस्य द्योनार्व्याय युयच्छति(?) (प्रयच्छति)। बलादुपहृतां कन्यां कोवा कस्मै प्रयच्छति ॥१६५॥ अप्रमाणस्तु (णातु) सा ज्ञेया वरमन्यम्प्रदापयेत्। छलेनापहृता कन्या चोरैर्यदि विवाहिता ॥१६६॥ अन्यसमे विधिवद्दे या यथाकन्या तथैव सा। नोच्यते चवियः(चपितः)सद्भिःश्छलेनापि विवाहिता ॥१६७ पितृदत्तातुयाकन्या पाणिप्राहणिकोच्यते । विवाहोऽष्टविधः प्रोक्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥१६८॥ ब्राह्यो देवस्तथाचार्षः प्राजापत्यस्तथापरः। गान्धर्वो राक्षसरचैव पैशाचरचाष्टमोऽधमः ॥१६६॥ आहूयारुङ्कृतांद्याद्विवाहो ब्राह्म उच्यते। तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविंशतिम् ॥१७०॥

यज्ञस्यः ऋत्विजः कन्यांयोऽलङ्कृत्य प्रदास्यति। सदैव तु भवेद्देवो पुनात्युभयतो नरः ॥१७१॥ गृहीत्वा गोद्वयं कन्यां आर्षश्च परिकीत्तितः। विवाहः पुरुषस्तज्जः पुनात्युभयतो दश ॥१७२॥ इत्यथिने समभ्यच्ये प्रयच्छेद्यः सहाग्निकाम्। प्राजापत्यः सविज्ञेयः पुनाति सप्तचोभयोः॥१७३॥ नाथेनन्द्रविणादानाद्विवाहआसुरो मतः। राक्षसो युद्धहरणात्पेशाचः कन्यकाञ्चलात् ।।१७४॥ गान्धर्वादि विवाहेषु पुनर्वेवाहिको द्विजः। चत्वारः प्रथमं शस्ता विवाहाः विप्रजातिषु ॥१७५॥ क्षत्रियस्य द्वयञ्चेव शस्तौ गान्धर्वराक्षसौ। ययोरेवसमंयक्तियो श्चैव समंकुलम् ॥१७६॥ गान्धर्वस्तु स विज्ञेयो विवाहः क्षत्रियोमतः। आसुरो गदितस्तत्र विरुद्राणामुभावपि (?) ॥१७०॥ पैशाचश्चाष्टमः सर्वे न कर्तव्योऽधमो यतः। पैत्म(तृ)द्त्तां पराम्राह्यां परिवर्त्तनं करोति यः ॥१७८॥ तेषान्तु नरके घोरे पितृणां सहितान्तथा। द्त्वा (त्ता) येन विवाहेषु आत्मीया च परासुता ॥१७६॥ आत्मा विवाहिताये(ते)न भागिनेय(श्चतत्सुतः)भगिनी यः। ज्येष्ठेन ज्येष्ठयोः कार्यं नृनार्यो पाणिपीडनम् ॥१८०॥ तयोरेकान्तरं ज्येष्ठं ज्येष्ठे न च विकःयते। हिते गुरौ धने सूर्ये नष्टे शुक्रबृहस्प री ॥१८१॥

विवाहादी न इत्तंव्यं कुर्याह्र कुण्ठपीष्टिकम् ! सं सङ्जने प्राप्ताने च नारायणविहः क्रियाः ॥१८२॥ वैष्णबोद्यापनञ्जैव सीमन्तं कार्योच्छशोः (शिश्यम्)। द्वादशेचारमे वर्षे देवाचार्यो चतुर्थके ॥१८३॥ सपूज्ये वा अपूज्ये वा हितं प्राणनाशनम्। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ॥१८४॥ वृद्धत्वे पुत्रगोत्री वा न स्त्री स्वातन्त्रयमहिति। कुविवाहै: क्रियालोपै: वेदानध्ययनेन च ॥१८५॥ कुलान्यकुलतां यान्ति संतानश्चेव शूद्रताम्। तत्रादौ मधुपर्क्कस्य विधि ब्रह्मण्य नोदिता ॥१८६॥ अर्च यामि भवान्साधुः साधुवार्च्येर्च यः परम्। विष्टरप्रहणं चैव त्रिरुक्तमिपमान्वयम् (?) ॥१८७॥ कुशपञ्चाशको ब्रह्मा तद्धं विष्टरं स्मृतम्। तद्धमासनं प्रोक्तं तद्धमर्घ्य विन्यसेत् ॥१८८॥ पाद्यं सुखोपविष्टञ्च पादार्घ्यमुपकल्पयेत्। द्क्षिणं चरणं क्षाल्यविराजोदोहोऽसि मंत्रतः ॥१८६॥ योगीस्थ इदं श्रुत्वा पुनरूचुस्ततोद्विजाः। पाद्यं चैव विराजञ्च तथाऽर्घ्यं विधिना विभो ॥१६०॥ मधुपक्कं विधानं च ये मंत्रा याश्च ओषधीः। काश्चधेनुविराजश्च विराजः कथंमुच्यते ॥१९१॥ गायच्या गृह्णीयाहाजाः गन्धद्वारेतिकुंकुमम्। पुष्पं पुष्पवती चैव प्रतद्विष्णुस्तुतण्डुलान् ॥१६२॥

या ओषधी सर्वीषधी मंत्रवच विनिक्षिपेतु। धर्मो धेनुर्द्विजोवत्सः कन्य (?) दुग्धेन दुह्यताम् ॥१६३॥ धेनुस्तस्य विराजश्च तद्विराजं भवेत्स्फुटम्। आपक्षीर कुशामाणि द्धिं च तिल तण्डलम् ॥१६४॥ यव सिद्धार्थकाश्चेव अर्घ्यो (र्घ्य) मष्टांगमुच्यते। पात्रं पश्चिमदिग्भागे द्धि(?)चाप्यायेत्पापनिक्षिपेत्।।१६५ पयः पृथिव्यां तु पयः क्षीरं दक्षिणतः क्षिपेत् । कुश उत्तरतो ब्राह्यो देवस्यत्वोक्तवानि च ॥१६६॥ पात्रेण पूर्वतरचौव द्धिकाच्णेति मन्त्रवत्। तिलोऽसि पितृदैवत्यां पात्रवायव्यतोतत्वाः(न्यसेत्) ॥१६७ आममन्नपतेश्चीव ईशाने तण्डुलान्क्षिपेत्। मानस्तोकेति मंत्रेण+आम्रोध्यां सर्वपांस्तथा ॥१६८॥ यवोऽसियवांश्चेव नैर्मृत्पते च क्षपेद्धविः। आपस्थश्चैवयुष्माभिः अर्घ्यं गृहीत्वाति वै ततः ॥१६६॥ सर्वाकामेति मंत्रेणार्घ्यपात्रं समाहरेत्। निनधंनभिमंत्रयते अरिष्टा(?)अस्माकं वधत् ॥२००॥ तद्रथं शिरसा कुर्यान्नमस्कारंविधानतः। परिवार्य करौ (रयौ) श्चैव चरणोध्वँ विनिक्षिपेत् ॥२०१॥ कांस्यपात्रे समायुक्तं द्धिमधुवृतैयु तम्। मधुपक्रकः सविज्ञेयः मित्रस्यत्वा प्रतीक्षणी ॥२०२॥ पलमेकं घृतं बाह्यं द्विपलं द्धि उच्यते। पलैकन्तु मधुचैव अधोध्वं कांस्यसंस्थितम् ॥२०३॥

देशस्यत्वेति गृण्हीयात्सव्येपाणौ निधापयेत्। दक्षिणस्यानामिकायाभि प्रयूतिश्वमंत्रवित् ॥२०४॥ नमः श्वावास्यायां नाशने धत्त आविद्धतः। तत्ते निःष्क्रममाणस्तु मंत्रोऽयं परिकीर्त्तितः ॥२०४॥ अनामिकांगुष्ठाधो गौरित्रिन्निरीक्ष्यघति(च) तथा। मधुपक्कं ततः कुर्यात्त्रिः प्राश्यातिविधानतः ॥२०६॥ यन्मधुनेति मंत्रेण मधुमतीर्वा ऋचंप्रति । भृचं मधुमती प्राश्यऋत्विजो यज्ञकर्मणि ॥२०७॥ प्राशयेन प्रधन्वेन यन्मनोदद्यावाह्यकः (१)। उच्छिष्टन्तु ततोदद्यात्पुत्रान्ते वासिनामपि ॥२०८॥ शिष्याय ऋत्विजोद्द्यु पुत्रेनृपप्रियैः(पुत्राय च पितातथा)। आसीनाद्यः द्देक्षौरिः(?)स्नातकश्चोत्तरंदिशि ॥२०६॥ वरं प्राशयते सर्वं सर्वे वा पूर्वं निक्षिपेत्। उच्छिष्टमपि कर्त्तव्यं पाणी संमृशते ततः ॥२१०॥ वाङ्मआस्येनसोश्चश्चकर्णाधोश्रोत्रमेव च । वाद्वोर्म्भवत्वमूर्व्वे ॐ जोरिव्यानिमेतथा ॥२११॥ अंगानि व तन्श्चैव तन्वामे सहमेव च। आचान्तः शासमादायशासं शासन उच्यते ॥२१२॥ तद्रथंतुगवालम्भं गौरितित्रिः प्रहार्धताम्। गावोऽपिशासनं प्रोक्तं गावश्चत्रिभिर्वाच्यताम् ॥२१३॥ माता चैव तु रुद्राणां वसूनां दुहिता तथा। आदित्यानां स्वसा चैवत्यभिस्यामृतमेव च ॥२१४॥

प्रमू वाचं चिकितुवे सागामनागामदिति वचिछि-समायुष्यवधीः पापं उभयोस्त्वंपाप्माहतः॥ उँ उत्सृजं तु तृणाश्चेति सधुपक्कं विधोच्यते। हुतन्तु वैश्वदेवैस्याद् हुतं जातकर्म च। सुद्धतं त्वक्षहोमादि प्राशितं पितृतर्पणम् ॥२१५॥ चत्वारः पाकयज्ञााश्चबहिः शात्वावपंच च(१)। विवाहश्चूड़ाकरणं व्रतोपनयनन्तथा ॥२१६॥ सीमन्तरचैव केशान्तं कर्त्तव्यं विधिपूर्वकम्। आपूर्यमाणपक्षे च पुण्याहमवत्वोकथेत्(वाचनंच्रेत्) २१७। स्वातौ मृगेऽथरौहिण्यांत्रिषुचैवोत्तरोदिषु । पंचधाभूमि संस्कुर्यादिम् स्थाप्य(स्थापयित्वा)यथाविधि ॥ निर्मथ्य स्थापयेद्वनिंह अग्नचर्थेवनिहभक्तिमान्। यथातथाअनग्निश्चजातवेदास्तनूनपात् ॥२१६॥ तिस्रोवर्णानुपूर्वेण ब्राह्मणस्यविधीयते । राजन्यस्य च द्वौशस्तौएकोवैश्यस्य उच्यते ॥२२०॥ मन्त्रवर्ज्यस्तु शूद्राणां सर्वेषां कथ्यतामिति । ततोवस्त्रंगृहीत्वा तु परिधाष्यैव मंत्रवत् ॥२२१॥ जरांगच्छजपेन्मन्त्रः परिधायासौविवाह्यकः । अथैनोवाजपेन्मन्त्रं समानाहृद्यानितौ ॥२२२॥ पित्राप्रमात्रादाध (?) गृहीत्वानिष्क्रमणस्तथा। यदेषि मनसादृरं दिशोनुपवमानतः ॥२२३॥

हिरण्यवणीवेकेणीः (?) सत्वामन्मसांकरोत्। असावितितमग्ण्हातु अथैने च समीक्ष्येत्।।२२४।। उभावपि समालोक्य मन्त्रव इक्षुमेलकम्। अव्वोखक्षुरपधिः मंत्रं जप्त्वा समादिशेत्।।२२५।। द्विजोद्धिसमालोक्य वाणं गृह्वातिवाहुजः। वैश्येप्रतोद्मादायहस्तौशूद्रस्यमेलकः ।।२२६॥ ततोद्भंगृहीत्वाद्ग्नेदक्षिणतःस्थितः। अम्रे: प्रदक्षिणं कृत्वा तजेनीवा(वी) कटाविशेत्(१)॥२२०॥ अन्वारव्धी तथाघारीआज्यभागी तथैव च। महाव्याहृतयश्चेव पंचवानुकणन्तथा।।२२८॥ जाञ्चचमृद्वादशांहुत्वा वितीनां च त्रयोदश। अच्छादशाग्निभूतानां पञ्चानामग्निरैतुकाः ॥२२६॥ लाजाहुतीदशप्रोक्ताः प्राजापत्यमतः परम्। वामे पत्नीसमादाय त्रिधाभिमुखं व्रजेत् ॥२३०॥ सप्तकृटानिधान्यानि मन्त्रंजप्तवाव(च) रोहणम्। एकामषेद्वे ऊर्ज्जेत्रीणिरायस्पोषाय एव च ॥२३१॥ मयोमवायचत्वारिपशुभ्यः पश्चमुच्चरेत्। षड्ऋतुभ्यः सखः सप्तसामामनुत्रता भव ॥२३२॥ निष्क्रम्यकल्पितं कुम्भं उद्केनाभिषेचनम्। आपः शिवेतिमन्त्रेण आपोहिष्ठातथैव च ॥२३३॥ तथासूर्यमुद्रीक्ष्ये व तच्चक्षुम्मंत्रंविवर्ज्जयेत्। दक्षिणांसेनमालभ्यममत्रतेत्युदाहरेत् ॥२३४॥

सुमंगलीरियंवधूरिमाः समेतपश्यता। सौभाग्यमस्यैद्त्वा वृद्धास्त्री विरमेत्ततः ॥२३४॥ तीन्दृदृपुरुषोम्मथ्य(१)अर्केनादाय वैततः। अनुगुप्तं तदागारं प्राच्योवोदोच्यमेव च ॥२३६॥ ह़दोत्संगे समादाय अनद्धी च(?)रोहिते। उपविश्यतु तत्रैव सपत्नीकामभीष्टतः ॥२३७॥ इहगावो निषीदन्तु मंत्रोऽयं समुदीरयेत्। पूषान्ते स्विष्टकृदीज्ये प्रामवचन शुभोच्यते ॥२३८॥ वरदानं ततः प्रोक्तं ध्रुवदर्शनमेव च। प्राशनंमार्ज्जनं दानं विवाहाय जुहोम्यतः ॥२३६॥ कर्मान्ते च प्रदातव्या आहुतीनां चतुर्इश। आचार्यः सर्वकर्म्मसु आत्मनः श्रेयमिच्छति ॥२४०॥ आचतुर्थे तु सम्पूर्णं विवाहादौ तथैव च। भू ग्रुद्धिः प्रथमंकुर्यात्कुशत्रयसमृहनम् ॥२४१॥ अंगुष्ठानामिकाभ्यां च गृहीत्वा तु कुशत्रयम्। दक्षिणेबोत्तरं कुर्यात्परि समूहविधो(धिरुच्यते)च्यते ॥२४२ गोमयेन ततो लिप्य तिस्रोलिष्य (खित्वा) विधानतः। तर्जन्यंगुष्ठयोगेन उद्घृत्योद्धृत्य संस्थितः ॥२४३॥ उद्केनाभिमन्त्र्याथाग्न्याधानं ततः पर्म्। मंत्रविद् ब्रह्मसंस्थाप्याग्निर्दक्षिणतः सदा ॥२४४॥ निरस्तः परावसे महमधावसौः सदने सीदामीत्युप विशेत्। तत्र ब्रह्मोपवेशनं अमे रुत्तरतः स्थाप्य प्रणीतासन वाग्यतः ॥

द्युनर्विश्रामसंस्थाप्य(?)प्रणीतापात्र दारुजम्। आत्मासनं ततोद्द्यात्प्रणीताकरसंस्थिता ॥२४६॥ तत उद्कं समादाय गायच्या चाभिमंत्रितम्। प्रणीता पूरणं तत्रदर्भेराच्छादयेत्ततः ॥२४७॥ विश्रामासनं संस्थाप्य प्रणीतालम्भनं ततः। ब्रह्मणोमुखमालोक्य निधायोत्तर एव च ॥२४८॥ वाग्यतः परिस्तीर्य्य प्रवलादेशतः कुशः। हव्यवाहनवस्त्रोऽयं त्रिवाचश्च चतुर्द्दिशम् ॥२४६॥ वस्त्रहीनेन यः कुर्याज्जातवेदास्तनूनपात्। विपरीत(?)फलन्तस्य आष्टं तत्रवै ध्रुवम् ॥२५०॥ पात्राणासादनं(?)तत्र आदौद्भत्रयन्तथा । द्विदर्भे प्रोक्षणीपात्रं आज्यस्थाली ततः परम्।।२५१॥ चम्ह्याली ततः स्थाप्यसंमा पात्रन्तु वर्जयेत्। सन्येनोदक संस्पर्शः प्रणवोचारतत्परः ॥२५२॥ अम्रे कुरापञ्च उपयमनकुशाः सप्तादेशात्समिधित्रिभिः। खादिरेणस्त्रवः स्थाप्य स आज्यं स्थाप्य विधानतः॥ तण्डुलावेश्वदेवान्नं पूर्णपात्रन्तु विन्यसेत्। अवमुष्टि भवेत्किञ्चिद्ष्टी च पुष्कलः ॥२५३॥ पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं विधीयते। तत्र त्रीन् कुशानास्तीर्थेक देशोर्द्धं कुशद्वयम् ॥२५४॥ अथार्द्धोधद्वयं कुर्यास्त्रीणि त्रय कृतोऽच्छिनत्। कुरौः कुशावच्छिन्नन्ति द्वे कुर्यात्तु पवित्रकम् ॥२५५॥

द्वे दर्भे प्रोक्षणी स्थाप्य हस्तेनादाय वै ततः। प्रणीतात्रोक्षणीपूर्य उत्पूर्येङ्कुष्ठानामिके ॥२५६॥ भूमौ त्रीणि अततोत्पृय सप्तोद्यंगे शिरेतथा। द्यात्त्रवेव सम्प्रोक्ष्यपारणि(?) पृथक् पृथक् ॥२५०॥ पर्युक्ष्यामि प्रणीतामं अन्तरे प्रोक्षणीन्यसेत्। अथाचम्य तु विधिवद्देवीवाचममुचरेत् ॥२५८॥ ततोत्थाप्य तु संवीक्षनिर्व्वपेत्याज्यतण्डलौ । चतुर्मुष्टि समाकुर्यात्त्रिःप्रक्षालिततप्डुलैः ॥२५६॥ अन्तरं कुशविन्यस्य तूष्णीं ब्रह्माज्य वै श्रयेत्। आ(चा)चीर्यस्वयमीश्रप्य देवं कम्म(सीक्ष्यैव)मिदंस्मरेत् २६० उभयो र्ब्रह्मणीचार्य (१) पर्यम्निकरणं ततः। आदायोल्मुकन्तखत्तरवर्ज्जयेत् (१) ॥२६१॥ सब्येनोद्कसंस्पर्शः प्रणवोचारतत्परः। ता अर्द्धशतंच ह्याहुत्वा(त्वी)स्रुवप्रतपनं ततः ॥२६२॥ संमीय कुशसमृज्य सुवादं द्वस्तु(?) मूर्द्भगम्। समार्प्य (स्रुवाय)मूळं सम्भूज्य सुवास्तु च बाह्यतः ॥२६३॥ कुशाम्रे मूलसमृज्य कुशमूले त्वधस्तथा। प्रोक्षण्योदकं सम्प्रोक्ष्य पुनः प्रतपनं श्रुवः ॥२६४॥ अम्रे प्रदक्षिणं कृत्वा निधायात्मनि दक्षिणे। आज्यो द्वास्य तथैशाने उत्तरेण ततोन्यसेत् ॥२६४॥ पश्चिमेन ततः स्थाप्य मध्ये स्वर्गं विनिक्षिपेत्। चरोभिगारणं(१)कुर्याच्चरो द्वास्य ततः परम्।।२६६॥

वरो दास्यति पूर्वेण प्रणीयोत्तरवन्हिना। अग्निराज्यन्तरं कुर्यात्स्थापयेच्चोत्तरे दिशि ॥२६७॥ प्रणीतापश्चिमेन्यस्य आज्यवनिंह तैथान्तरे। उत्तरेचाप्य संस्थाप्य आज्यमुत्पवनन्ततः ।।२६८।। आलिखेत् पवित्रे च प्रोक्षण्योत्प (ण्युत्पवनं) वनंविधिः। आज्यावेक्षणं संस्कुर्यादपद्रव्यनिरासनम् ॥२६६॥ उपयमनकुशानादाय दक्षिणं कटि विन्यसेत्। उत्तिष्ठसमिधंक्षिप्य एषाते अग्रे समित् ॥२७०॥ प्रणीताकुशमादाय यद्यात्राह्येण (?) चेततः। अन्वारम्भन्ततः कुर्यादाचार्यः ब्रह्म वाग्यतः ॥२७१॥ प्रोक्षण्योदकसम्प्रोक्ष्य स्रुवहोमं समाचरेत्। द्वहिणेन इदं प्रोक्तं अग्निस्थापनकं विधिः ॥२७२॥ प्राजापत्योत्तरेन्द्राग्ने दृक्षिणेन्द्रीश मिन्द्री (द्र) य । आग्ने येऽग्निमुखीं दद्यादीशाने सोमचक्षुषी ॥२७३॥ अप्नि स्थाप्यविधानेन दशाङ्गाग्निकलायुतम्। धूम्राचनीलवर्णा च कपिला विस्फुलिंगिनी ॥२७४॥ ज्वाला हविष्मती चैव कव्यवाहव्यवाहिनी। रौद्री संहारिणी चैव वैश्वानरकला दश ॥२७४॥ विवाहे च तथा क्षौरे चतुर्थादीक्षणे शुभे। गृहयोगे शुभे कर्माण दशांगं वर्निह विन्यसेत् ॥२७६॥ कव्यवाट् पूर्व विन्यस्य हव्यवाट् दक्षिणेन्यसेत्। ज्वाला च पश्चिमे न्यस्य अिंचमां उत्तरे तथा।।२७७।।

पड्वलामृद्धि विन्यस्यद्द्यादाज्याहुती स्ततः। पूर्वा दद्यादाघारी आज्यभागी तथोत्तरे ॥२७८॥ अम्रे वीयाप्रायश्चित्ते सूर्यश्चन्द्रस्तथैव च। गन्धर्व प्रायश्चिते तु पतिन्नी प्रजान्नी स्तथा ।।२७६।। पश्ची च गृह्बी च यशोबी च क्रमेण तु। प्राजापत्ये स्विष्टकृदे स्थालीपाकं जुहोति च ॥२८०॥ व्याहृतिश्चतत आज्ये हुत्वापञ्चवारुणकन्तथा। हुतशेषं चरुरथाली पाकं (कृत्वा) विधानतः ॥२८१॥ हुत्वा स्त्रिया मुखंतत्रमंत्रेणानेनवै ततः। प्राणैस्ते प्राणान्संद्धाम्यस्थिभिस्थीन्येव च ॥२८२॥ मासं चैव मांसेन त्वचात्वचमिति क्रमात्। हृद्यालम्भनं कुर्यात्सु(१)शीचन्द्रमेव च ॥२८३॥ पश्येमशरदः शतम्यठेन्मत्रं द्विजोत्तमः। गर्भाधानंस्त्रियं वक्ष्ये पुष्पवत्यास्तथैव च ॥२८४॥ चतुर्थ्याउर्ध्वं सा स्नाता न गर्भं द्धाति यदि। सिह्याक्षुद्रिणीश्वेता (?) दुपोष्या तु विधानतः ॥२८५॥ पुष्येन (ण) मूल मुत्थाप्य चतुर्ध्ये स्नानपूर्वकम्। निशायामुद्के पिण्प(१ नश्यं कुर्याद्यथोचितम् ॥२८६॥ दक्षिणस्यानासिकया सिञ्जतीत्योषधी त्रया। इयमोषधीत्रामात्री(१)सहेमाना सरस्वती 112८७11 अस्या अहं वृहत्याश्वपुत्र पितुरिव तथा। पितुरिव नाम जव्राह...शृतुस्थाने प्रकीर्त्तितम् ॥२८८॥

स्त्रीणां सर्विक्रियारम्भे ऋतुगोचरतः शुभम्। शुद्धाभर्त्तरि शुद्धा वा गर्भाधानादि कर्म्मसु ॥२८६॥ युग्मारात्रिषु कृतस्नाना कृतमाल्यविभूषणा। भुक्तवाकदर्प्यक (कंदर्पकं) भ्वेव स्वकान्तकामिनी व्रजेत् २६० ऋतुस्वभाविनी स्त्रीणां रात्रयः षोडशस्मृताः। चतुर्थ्या जायते पुत्रःस्वगु(१)र्गुणवर्ज्ञितः ॥२६१॥ विद्यादारपरिभ्रष्टोदारिद्रचं क्लेशभागिनः। पश्चमे पुत्रिणीकन्या षष्ठे पुत्रश्च पुत्रवान् ॥२६२॥ सप्तमे शुभगा कन्या अष्टमे ईश्वरः सुतः। नवमे अप्रजा कन्या दशमे पुरुषोत्तमः ॥२६३॥ एकादशे भवेत्पुत्री द्वादशे पुत्रधर्मिमणः। त्रयोदशे भवेत्कन्या बहुदुःखभयप्रदा ॥२६४॥ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च शास्त्रज्ञश्च महीपतिः। जायते चतुर्दशान्ते सर्वभोगरतो नरः ॥२६५॥ राजपत्नी महाभागा राजवत्सकरी शुभा। जायते पश्च दशांते (च) बहु भोगा पतित्रता । २६६॥ विद्याविनीतः सम्पन्नो भोगवान्सुकृती नरः। जायते षोडश्यां रात्रौ सत्यवादी जितेन्द्रियः।।२६७। अष्टमी नवमी चैव चतुर्दशी च पूर्णिमा। एतास्तु तिथयो वर्ज्या शेषाः श्रेष्ठोत्तमाः स्मृताः ॥२६८॥ मघामूलाश्विनी ज्येष्ठा अश्लेषा रेवती स्तथा। रतिकाले सदावर्ज्य (ज्यां) ऋतुस्नाने विशेषतः ॥२६६॥

यिसनृक्षे च आधानं श्रृतुकालप्रपोषणम्।
तस्यादौ दशमे ऋक्षे प्रसूति भवति रफुटम् ॥३००॥
हीनांगोवधिरो मूकोवकः पङ्गुश्च वामनः।
गर्भाधानेऽपि जायन्ते वैकल्पं मानसं यदि ॥३०१॥
सत्वेत्यमौन(१)अधिकं न किञ्चित्
क्लीवत्वभावं प्रतियाति गर्भः।
अन्ये तु पिण्डावपनप्रभेदः
विधि प्रकार युगलाश(१)त्रीरमू(री)॥३०२॥

इति रजलक्षणः— अथातः पुंसवनम्— पुरास्यन्द्नकम्मेणि— मासे द्वितीये तृतीये वा पुंसानक्षत्रहं यदि। चन्द्रमापूज्यमानस्तु समुपोष्या यथा विधि ॥३०३॥ आप्लाव्याहतेवस्त्रं परिधाप्य विधानतः। न्यत्रोधावरोहे छुङ्गानिशायामु(?) पवेषणम् ॥३०४॥ आसेचनम् रूर्ववत्कुर्याद्धिरण्याद्भच संमृतम्। एताभ्यां कुशकण्ठेन सोमः सिञ्चयेत्तथा ॥३०५॥ कूम्मीपत्तयोअस्थेकु(१)यदिकामतोऽपिवा। वीर्यवान्स्यादितिचक्रतेनैवाभिमंत्रयेत् ॥३०६॥ सूपणोंऽसीति(१)ष्णु क्रमं परिकल्पयेत्। प्रथमे गर्भे उष्टमे मासि षष्ठे वा स्थाप्य वन्दिता ॥३०७॥ तिल तण्डुलमुद्गाश्च मिश्रिताः स्थाप्य वै द्विजः। स्थालीपाकं ततः कुर्याद्यथा पूर्व विधानतः ॥३०८॥

प्रजापत्येस्विष्टकृते प्राशनान्ते ततः परम्। भद्रपीठोपविष्टः सासटायुग्मेनौ(१)दुम्बरी ॥३०६॥ त्रयोदभाश्च पिञ्जुल्यां शलल्याः कण्टकन्तथा। वीरतरुशंकुनाश्चैव पूर्णपात्रं तथैव च ॥३१०॥ एकीकृत्य चैतेषां महारंगेन वेष्टयेत्। महाव्याहृतिभिश्चैव सीमन्ते मूर्घ्नि एव च ॥३११॥ कुर्याद्विनयनं तत्र उर्जीव फलिनी भवेत्। अथाह्वीणाजथितौ राजानः समायताम् ॥३१२॥ नदीसानामं गृह्वाति ततो ब्राह्मण भोजनम्। राजतैद्शमाश्चैवगर्भेजिरपुणा (?) सह ॥३१३॥ एकादश ऋ्वां जप्त्वा अञ्चित्प्राङ्ग(?)एव च। सुवर्णान्तर्हित घृते प्राश्य वै शिशुम् ॥३१४॥ मन्त्रेणानेन वै तत्र भूर्भुवः स्वस्तथैव च। नाभ्या(मौ)न्वा दक्षिणे कर्णे आयुष्यं मंत्र विज्ञपेत्।।३१४॥ अग्निः सोम स्तथावायुर्व ह्यादयो देवास्तथैव च। भृषयश्च पितरश्चैव यज्ञसाग (र) वै जपेत् ॥३१६॥ वनस्पत्योषधीश्चन्नाह्यणेभ्यस्तथैव च। अमृते(ने)त्रते स्वधाः चैव दक्षिणा सहत्रवं तिषु(१)॥३१७॥ आयुष्यकरणं प्रोक्तं ब्रह्मणा परमेष्ठिना । स यदि कामयेच्चैव सर्वमायुरियादिति ॥३१८॥ वाक्ते प्रेणी ततोज प्त्वा अनुवाक्कादिवं स्वती। पञ्च ब्राह्मणानुतथाप्य पूर्वदक्षिणा पश्चिमे ॥३१६॥

उत्तरे वोर्ध्द तश्चैव अवेक्ष्ये बुव(१)माणतः। पाणेऽपाने तथाव्याने उदाने तु समानतः ॥३२०॥ स्वयं वा अपि कर्त्तव्या तु परिक्रामतस्तथा। यस्मिन्देशेभवे जातोऽभिमन्त्र्य पुनः पुनः ॥३२१॥ वेदते भूमि हृद्यं दिवि चन्द्रमसिष्सितम्। वेदाहमेतं तन्मातद्विद्यात्पश्येम शरदः शतम् ॥३२२॥ अथैनामभिमृश चैवं अश्माभवपरशुर्भवेत्। हिरण्यमः स्ततं(?)भव आत्मावे पुत्र नामासि ॥३२३॥ स (त्वं) जीवशरदश्चैव नामद्येयं करोति च। वेदोऽसीति ततो वेदाः मातरं अभिमन्त्रयेत्।।३२४।। इडासि मैत्रीवरुणी वीरेवीरमजीजनथाः। सात्वं वीरवती भवयास्मिन्वीरवन्तस्तथा ॥३२५॥ यस्ते स्तनमित्येव प्रक्षाल्य दक्षिणं स्तनम्। इमंस्तनमित्युक्त्वा वालकाय स्तनं द (द्यात्) दौ ॥३२६॥ **उद पात्रं शिरः स्थाप्य** आपोदेवेषु जाय्रथः। द्वारदेशे सृतिकामि स्थापयेद्विधिपूर्वकम् ॥३२७॥ सन्धिवेळाद्वि आहुत्यौ(?) सर्षपोडनम्रावपति । सिद्धार्थास्तण्डुलाकण्डा मंत्रेणानेन यत्नतः ॥३२८॥ शण्डामर्कः उपवीरः शौण्डिकेय उलूखलः। भृिळ(मिळ)म्छचोद्रोणासथ(१)अवनो नश्यतादिति ॥३२६॥ आलिष(उनिष)न्निमिषं रचैव किं वदन्ती उपश्रुतिः। हर्यक्षः कुम्भीशत्रुश्च पात्रपाणिस्तु कर्म्मणि ॥३३०॥

सर्षपावरुणा चैव स्वाहान्ते च उभावपि। कुमारो पद्वेद्यस्तु जातेनाच्छादितस्ततः ॥३३१॥ पिता स्वांके समादाय जपेन्मत्र(न्तु) स्तुकूर्क्रम्। कृक रः स कृक कुरश्चषत्ते देवा विरमं विदुः ॥ त त्वं कुमारमेववावृणीथा स्तथैव च। चेच्चेचपुनश्वेछे श्याम शवली प्रकीर्त्ततौ ॥ अनागमन्तरोदिष्टे यत्र वाभि मृशांमसीति। दशमेऽहनिसमुत्थाप्य पितानाम करोति च ॥३३२॥ द्विरक्षरं चतुर्व्वापि घोष पदाद्य(वाद्या)नन्तरतस्तथा। दीर्घाभिन भिनष्टानं न(?) कृतं कुर्यान्नतद्धितम् ॥३३३॥ आयुरच चिरमाचारं तत्र स्त्रिया न तद्धितम्। शर्मिति ब्राह्मणोब्र याद्वर्मक्षत्रिय एव च ॥३३४॥ वैश्येविज्ञेयं ततो ब्राह्मणभोजनम्। मासे चतुर्थे निष्क्रम्य सूर्यमुद्वीक्षयेत् ततः ॥३३६॥ तच्चक्षुश्च ऋचां जप्त्वा प्रोक्ष्यरश्मनोद्करश्मिषु। गृहानुपयतो तिष्ठं ततो ब्राह्मणभोजनम् ॥३३६॥ अन्नप्राशनं (तु) विज्ञेयं मासि षष्ठे तथैव च। पूर्ववद्ग्नि संस्थाप्य स्थालीपाकं समाचरेत् ॥३३७॥ आघारावाज्यभागौ च तथा हुत्वा उभावपि । देवीवाचमजनयन्त वाजोना अद्युप्वच ॥३३८॥ स्थालीपाकं ततो हुत्वा चतस्र आहुतयस्तथा। प्राणोनामशीयश्च अपाने नगधमेव (१) च ॥३३६॥

चक्षुषा रूपाण्यः श्चैव श्रोत्रेण यशोमशीय। प्राजापत्ये स्विष्टकृते व्याहृतीं पञ्चवारुणीं ॥३४०॥ स्थालीपाकं ततः शस्तं हन्तकारश्च पूर्वकम्। सर्वेषां तु रसान्पञ्च मत्स्यमांसं विशेषतः ॥३४१॥ एकीकृत्य ततः प्राश्य अन्नपर्याय उच्यते। भारद्वाजोवाक्प्रसारः आद्यश्चैवकपिञ्जलः ॥३४२॥ कुक खा (लाष) या आयुः कामः तस्यैर्जवनकस्तथा। ब्रह्मवर्च स आद्यारच सर्व्वस्य(१)काम्यकम् ॥३४३॥ अन्नप्राशनं विज्ञेयं ततो ब्राह्मणभोजनम्। सम्वत्सरे तृतीये वा चूडाकर्म विधीयते ॥३४४॥ मातृणां पूजनम्पूर्वं ब्राह्मणानभोजयेत्ततः। अग्निस्थाप्य यथाप्रोक्तं दद्यादाघारमाहुतीः ॥३४५॥ आज्याहुतिना संस्कृत्य वारुणान्तश्च चिन्हिता। परिधाप्याहतं वस्त्रं आप्छवं वाससी तथा ॥३४६॥ माता कुमारमादाय पश्चाद्दाने(स्थाने)रूप(उप)वेशयेत्। पुनराज्याहुतीर्द्यात् ब्रह्मणा परिकीत्तिताः ॥३४७। शीतोदकं तु संस्कृत्य उष्णेनैव तु वारिणा। मन्त्रेणानेन वै तत्र शीतोष्णं कारयेत्ततः ॥३४८॥ उष्णेनवाप्युद्के (?) रुद्केनह्यद्तिकेशान्वपेत्। नवनीतं घृतं वापि द्धि वा प्राश्यमेव च ।।३४६।। गोदा(१)दक्षिणमादाय उन्दनं मन्त्रवित्ततः। सवित्रा प्रसूदभक्ता दैव्या आ उन्दन्नुते तन् ॥

दीर्घाईत्वाय चर्व्वसोशलल्पा कण्टकं रवेतं विनीनं। यत्रिं वाच्यताम् अमल्य (मंगल्यद्र्व) द्रभस्तु ॥ ओषधयः केशसरपृशेत्। पिञ्ज ल्यं लौहक्षरं समादाय शिवो नामेति मंत्रवान् ॥३५०॥ विनिवर्त्तयामितिवयं येना वयत्सविता तथा। येना वपत्सविताक्षुरेण सोमस्य राज्ञोवरुणस्य ॥ विद्वां तनब्रह्माणो वयन्ते दमस्यायुष्यं जरदृष्टिर्यथासत् उन्द्नेकेशमूलेतुमध्ये विनयनं स्मृतम् छेद्नं नापस्तु पूर्ववत् गोदा पश्चिममादाय हन्दनादि प्रकारयेत्। छन्दनं च (चैव) आयुष्यं वैदिके न प्रकारतः ॥३५१॥ तत्रैव च द्वयं तूष्णीमुन्दनादि विधि तथा। उत्तर गोदां संगृह्य उन्द्नादि यथोचितम् ॥३५२॥ भूरिश्चरान्छिद्यात्ब्लीचापरत द्वयम्। येन भूरिश्वरा दिवज्यो कुपश्चाधि सूर्यतने ॥ ते वपाभि ब्रह्मजीवजीवनाय सुश्लोक्ययस्वस्त्ययइति। यक्षुरेण मज्जयता सुपेक्षसा वप्त्वा परिहार्यताम्।। यक्षुरेण मज्जयता सुपेशसा वप्त्वा वावपति। केशांशिछन्धि शिनामासायुः प्रमोषधीम्मु खिमिति च केशान्ते ताभिरद्भिः शिरोमुद्यन्नापिताय क्षुरं द्दौ । आक्षरं वपतीति प्रेषः वपामितित्तु नापितः ॥ यथामंगलकेशाश्च केशशेवं प्रकारयेत्। अनुगुप्तमेतत्केशां गोमयेपिण्डसन्निधौ 11इ४३11

गोष्ठे वा पल्वलेवापि उद्कान्ते निधापयेत्। आचार्यः पिवरं(?) बद्धा केशान्ते च तथैव हि ॥३५४॥ पुष्येचाश्विनिरेवत्यां मृगेवाप्युत्तरायणभ्। हस्तविष्णुधनिष्ठाश्च क्षौरकर्म्मणि पुनर्वसु ॥३४४॥ अथकर्णवेधं (धः) वर्षे तृतीये पश्चमे तथा। पुष्येन्द्ररेवतीचित्रा हरिऋ क्षे तथैव च ॥३५६॥ प्राङ्मुखश्चैव पूर्वाण्हे उपविश्य यथाविधि। तत्रादी दक्षिणं कर्णमभिमन्त्र्य तु मंत्रवित् ।।३५७।। भद्रं कर्णेभिः संविद्यात्सक्षाय ततः परम्। मन्त्रवत्कर्णोसिञ्च्छिद्य पूर्व ब्राह्मणभोजनम् ॥३५८॥ गर्भाधानं पुसवनं स्यन्दनं च निमित्तकम्। जातकर्म च नाम च सूर्यावेक्षणकन्तथा ॥३५६॥ अन्नप्राशन चूडा च कर्णवेधस्तथैव च। ब्रह्मसूत्रोपनयनं व्रत विसर्जन (र्ग) मतः परम् ॥३६०॥ केशान्तरच विवाहरच चतुर्थीकर्म एव च। अग्नि संग्रहणञ्चेव संस्काराणि च षोडश ।।३६१।।

इति श्रीब्रह्मप्रणीते याज्ञवल्क्येथर्मशास्त्रे संस्कारप्रकरणम्नाम अष्टमोऽध्यायः ।

## अथ नवमोऽध्यायः

## तिथिनिर्णयवर्णनम्

गृहस्थस्य व्रतं वक्ष्ये सर्वाभीष्टफलप्रदम्। स्त्रियाश्च पुरुषस्यैव यथाते (?) ब्रह्मचारिणः ॥१॥ प्रतिपत्सु द्वितीया स्यात् द्वितीया प्रतिपद्य ता। कार्या द्वितीया सार्द्धन्तु तृतीया न कदाचन ॥२॥ चतुर्थी संयुताकार्या तृतीया च चतुर्थीका। पश्चमी च चतुर्थी च कार्या षष्ठचा न संयुता।।३॥ नाष्ट्रमी सप्तमीयुक्ता सप्तमी नाष्ट्रमीयुता। नवमी सह कर्तव्या अष्टमी नवमी तथा ॥४॥ युगाम्निर्युगभूतानि षण्मुनिर्वसुरन्ध्रयोः । द्वादश्येकादशी युक्ता चतुर्दश्या तु पौर्णिमा (पूर्णिमा) ॥५॥ <mark>प्रतिपच्च</mark> अमावास्यातिथियुग्मंमहाफलम् । योदेवानागमेद्द्यात्पितृन्द्द्याच निर्गमे ॥६॥ स नरः श्लुत्पिपासात्तीं भवेज्जन्मनि जन्मनि। यां तिथि समनुप्राप्य याति चास्तं दिवाकरः सा तिथिः सकलाज्ञेया पितृदेवेषु सर्वदा। मुहूर्त्तद्वादशी न स्यात् तत्रयोदश्यां यदामुने ॥८॥ उपोच्य द्वादशीमिश्रो सदोपोच्यैकादशीमता। न पक्ष भक्षये तृप्तिर्विदेहं च पत्त्रिणः ॥६॥

एकादशीं परित्यज्य नोपवासफलं लभेत्। यथा बहुमनुष्याणां मध्ये पिण्डं समाश्रयम् ॥१०॥ द्वादशी दशमीतद्वज्जीवमेकादशी व्रतम्। एकाद्शी दिनं यत्र निराहारं भवेत्सदा ॥११॥ यानि कानीह पापानि अन्नमाश्रित्य तिष्ठति । द्वादश्यामुपवासन्तु ये प्रकुर्वन्ति मानवाः ॥१२॥ ते विष्णुं नैव जानन्ति वृथा विष्णुपरायणाः। एकादश्या विना मृहं ये कृतं द्वादशीव्रतम् ॥१३॥ भुक्तं चान्नं त्रयोद्श्यां तैः कृतः कोटिगोवधः। द्वादशी तु यदोपोष्या विना एकादशीम्मुने ॥१४॥ पारणं च त्रयोदश्यां हन्ति पुण्यं पुराकृतम्। केवला द्वादशी हन्ति पुण्यं द्वादशवार्षिकम् ।।१४॥ रविचक्रार्धमात्रोऽपि तत्रोपोष्यं परं दिनम्। घटिका घटिका वृद्धिर्दशम्येकादशी युता ॥१६॥ एकार्णवेन यत्प्रोक्ता मार्कण्डेयस्य विष्णुना। वैष्णवं च तथादित्ये प्राजापत्यं तथैव च ॥१०॥ वार्हस्पत्यवच मैत्रवच तथैन्द्रो हृष्यसंयुता। दशम्येकादशी शुक्ला तथानक्षत्र संयुता ॥१८॥ ममवह्नभ या चैताः न वाच्यं(?)कस्य चिन्मय। एक द्वित्रि ततः पञ्च षष्ट सप्त तथाष्ट्रभिः ॥१६॥ दशम्येकादशी दद्याज्ञपादौ परिकीर्त्तिता। जया च विजया चैव जयन्ती पापनाशिनी ॥२०॥

उन्मोलिनीयञ्जुलिनी त्रिसृशापक्षवर्द्धिनी। एकाद्शी द्वाद्शी च रात्रि शेपे त्रयोद्शी ॥२१॥ त्रि सृशानाम सा प्रोक्ता सर्वपापापहारिणी। आभाकासितपक्षेषु मैत्रःश्रवणरेवती ॥२२॥ संगमे न हि भोक्तव्यं दशद्वादशी (फलं) हरेत्। संयुक्ता द्वादशश्लाति (?) मैत्रः श्रवण रेवती ॥२३॥ आवासेनापि भोक्तव्यं विशत्त्रिंशद्घटी त्यजेत्। तिथिनक्षत्रसंयोगान्न छुर्यात्पारणं मुने ॥२४॥ तावत्तत्र न भोक्तव्यं यावद्क्षान्तिको भवेत्। तिथिक्षयेषु योऽश्नाति स भवेद् प्रामशूकरः ॥२४॥ अपत्यानि विनश्यन्ति जपं वा पारणं स्मृतम्। तावत्तत्रन भोक्तव्यं यावन्नक्षत्र संक्ष्यः ॥२६॥ तिथिक्षयेपुयोभुङ्के स भवेत्किल्विपी सदा। अष्टौ तानि व्रतन्नानि आपोम्ळफळं पयः ॥२७॥ हवित्रीह्मणकामाय गुरोर्वचनमोपधम् । हानि संततिच्छेदं च दौर्भाग्यं च समाप्नुयात् ॥२८॥ महाहानि करा ह्येषा द्वादशीलंघिता नृणाम्। न च दण्ड समायुक्ता दशम्येकादशी दिने ॥२६॥ तथावेधं विजानीयान्न कर्त्तव्या कदाचन। सुरया विन्दुमात्रेण गांगतोयं यथास्रजेत् ॥३०॥ दशमीवेधसंविद्धा तदा एकादशी त्यजेत्। दशमीशेषसंयुक्ता गांधारी साह्युपोषिता ॥३१॥

तस्याः पुत्रशतं नष्टं सर्वथा परिवर्ज्ञियेत्। द्शमी शेष संयुक्ता केवला द्वाद्शी तथा ॥३२॥ उपौष्यैकादशीं मोहाद् ब्रह्महा फलअश्नुते। उद्ये नवमी यत्र परतो दशमी भवेत् ॥३३॥ एकादशी यत्रपूर्णा नोपोष्या द्वादशीफला। एकाद्श्यांच पञ्चाशिक्षतं द्वाद्श्याद्याहीनताच क्रमेण। तत्रोपोष्यैकादशी पुण्यवृद्धिनिःसन्दिग्धं जिलपतं ब्रह्मणा च।। इति एकादशीनिर्णयः। जन्माष्ट्रमी तथाशोकी श्रियष्टम्या सहाष्ट्रमी। एताः सुसंमुखा कार्या अष्टम्यन्तुष्ट(?)विनाशिनी ॥३५॥ अर्थिका निशिवेधेन धनपुत्रविनाशिनी। अष्टमी च तृतीया च षाठी वैकादशी तथा ॥३६॥ पूर्वविद्धा न कर्त्तब्या शेषा पूर्वातु वा स्मृता। चतुर्दशी चतुर्यामेऽअमा यत्र न विद्यते ॥३७॥ अमान्ते प्रतिपदा यत्र तत्र प्राह्याचतुई शी। षष्ठचे काद्श्यमावास्या पूर्वविद्धालयाष्ट्रमी ॥३८॥ सप्तमीविद्धा च नो(नोपोष्या)पोष्या तिथिः पश्चमी। गौरी सौरी तथा हर्वा दुर्गा व्यक्रामहेश्वरी ॥३६॥ पूर्व्वविद्धां पदाकृत्वा नरोधम्मं निकृन्तति। नागविद्धातुयाषष्ठी दशम्येकात्शी तथा ॥४०॥ भूतविद्धा सिनीवाली न तु अत्र व्रतं चरेत्। तृतीयैकादशी षष्ठी अष्टमी च चतुर्दशी ॥४१॥

पूर्वविद्धेव कुर्वीत धनापत्यहरा स्मृता। सिनीवाली , द्विजातीनां धेषामग्निपरित्रहः ॥४२॥ अन्येषामग्निहीनानां कुहू च परिकीर्त्तितः। चतुर्दशी चतुर्यामा अमा यत्र न विद्यते ॥४३॥ आयाति प्रतिपद्यत्रतत्रत्राह्याचतुर्दशी। शाकुन्यै पद्मरोमांगी कुळांगीकुळवर्द्धिनी ॥४४॥ मौणिमा(पूर्णिमा) पूजयिष्यामि सर्वकामफलप्रदा। ऋग्वेदे अवणं पूज्यं यजुर्वेदे(तु)षु पौणिमा(पू) ॥४४॥ सामगा हस्तनक्षत्रं अथर्वाअपिपौर्णिमा। सप्तम्या मुद्ति सूर्ये दिनान्ते वाष्ट्रमी भवेत्।।४६॥ मूलेन पष्टी संयोगात्पृजनीयाप्रयत्नतः। यदाष्ट्रमीमनुप्राप्य चास्तं याति दिवाकरः ॥४७॥ तत्र दुर्गोत्सवं कुर्यात्पूजार्थेषु विशेषतः। यदाष्टमी न पूज्येत पूज्या तत्र न मिश्रिता ॥४८॥ दुर्भिक्षं भूतपोडा च आयुरतेषां प्रहीयते। दशमीवेधे हतो जीवनन्दावेधहुताशनी ॥४६॥ द्वितीयावेधगोक्रीड़ा सर्वथा परिवर्ज्यत्। चन्द्रे हष्टेप्यहष्टे वा द्वितीया यत्रहश्यते ॥६०॥ गोक्रीडां न च कुर्वीतेत्यत्रवीत्स्वायंभुवो मनुः। गवांक्रीडादिने यत्र सायंदृश्येत चन्द्रमा ॥५१॥ गवां गर्भी(भ)विपत्तिःस्यात्पशूनां च क्षयो भवेत्। नन्दा भद्रा जया रिक्ता कुहू च प्रतिपद्युते ॥ १२॥

गो रुत्सवं वाष्यमावास्यां दीपं दद्यातु पक्षिणी।

न नन्दायांबध्यते रक्षा न पूर्णा बालकर्मसु।।५३।।

न भद्रायां गवां क्रीडा देशभंगोऽपिजायते।

चिरं खातीगते चन्द्रे वन्हिद्धीतासमासादिता।।५४।।

यमदीपंत्रयोदश्यां देतावित्र्यं (१) चतुर्दश्याम्।

नंदाया दर्शने रक्षा बलिदानं च मृत्यवे।

गवां क्रीडास्तुभद्रायां वन्हीं वन्हिर्विवङर्जयेत्।।५५॥

इति श्रीत्रह्मोक्ते याज्ञवल्क्ये तिथिप्रकरणम्नाम नवमोऽध्यायः।

## अथ द्शमोऽध्यायः

विनायकादिशन्तिवर्णनम्

शान्त्यर्थेशान्ति कुर्यात्सर्वारिष्टप्रशान्तयेत् । विनायकः कर्मविन्नसिद्धचर्थं विनियोजयेत् ॥ १॥ गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणाकृते । ते नोपविष्टो यस्तस्य छक्षणानि निबोधत ॥ २॥ स्वप्नेऽवगाहयेयर्थे जलंमुण्डांश्चपश्यति । कपायवाससरचैव क्रव्यादांश्चाधिरोहति ॥ ३॥ अन्त्यजेर्गर्द्धभेस्तुष्टे महिषेश्च तथैव च। सहैकत्रावितिष्टन्ति युध्यात्मानस्तु निर्ज्ञितः ॥ ४॥

व्रजमानंतथात्मानंमन्यते तु गतं परैः। विमना विफला रम्या स सीदन्ति निमित्तकाः ॥ ४॥ तेनोपतिष्ठे हभते न राज्यं राज्यनन्दनः। कुमारी न च भर्त्तारमपत्यं गर्भमेव च॥६॥ आचार्यत्वंश्रोत्रियत्वं न शिष्येऽध्ययनंतथा। विणक्लाभं न चाप्नोति कृषिं चैव कृषीवलाः॥ ७॥ स्नापनं तस्यकर्त्तव्यं पुण्येऽन्हि विधिपूर्वकम्। गौरसर्षपकल्केन साज्येनाच्छादितेन तु ॥८॥ सर्वोषधैः सर्वगन्धेर्विलिप्तशिरसस्तथा । भद्रासनोपविष्टस्यस्वस्तिवाच्यंद्विजैः शुभैः ॥ ६ ॥ अश्वस्थानाद्धतस्थानाद्वल्मीकात्संगमान्मृद् । मृदंगोरोचनात्गंधान्गुग्गुलं चाप्सुनिक्षिपेत् ॥१०॥ स्त्रियाहृताश्चैकवर्णा न शिष्यैः सह संयुता। नानालङ्कारसंयुक्ता चतुभिः कलशहिदात् ॥११॥ चर्मण्य(नडुहः)स्थाप्यं स्वस्तिभद्रासनन्तथा । सहस्राक्षं शतधारं च ऋषिभिः पावनं कृतम्।।१२।। तेनमामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तुमाम्। भगंते वरुणोराजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः ॥१३॥ भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयोविदुः। यत्तेकेशेषुदीर्भाग्यं सीमन्ते चैव मृद्ध नि ॥१४॥ ललाटे कणयोरक्ष्णोः रापस्तं व्रन्तुमेसदा। स्नातस्य सर्षपं तैलं स्रुवेणौदुम्बरेण च ॥१५॥

जुहुयान्मूर्द्ध निकुशा सव्ये न परिगृह्य च। मितश्च सम्मितरचैव तथा शालकटंकटै: ॥१६॥ कूष्माण्डं राजपुत्रैश्चेत्येतेस्वाहा समन्विते। द्दाचतुष्पथेसूर्ये कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥१७॥ कृताकृतांस्तण्डुलाश्च पललोदनमेव च। मत्स्यान्पकांस्तथैवामां मांसमेतावदेव तु ॥१७॥ पुष्पं सितं सुगन्धेनत्रिविधमपिमूलकम्। पूरिकापूपास्तथैवेडंरिकास्त्रजः (१) ।।१८॥ दृध्यान्नपयसा चैव गुड़पिष्टं समोद्कैः। विनायकस्यजननीमुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम् ॥१६॥ दूर्बा सर्वपपुष्पाणि दत्वाध्यं पूर्णमञ्जलिम्। रूपंदेहि जयंदेहि भगं भवति देहिमे ॥२०॥ पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहिमे। ततः ग्रुक्लाम्बरः(धरः)ग्रुक्लमाल्यानुलेपनः ॥२१॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्वस्रयुग्मंगुरोरपि। एवं विनायकं पूज्य प्रहांश्चैव विधानतः ॥२२॥ कम्मेणाम्फलमाप्नोति श्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमाम्। आदित्यस्तु सदा पूज्यस्तिलकं स्वामिनस्य(श्च)सः ॥२३॥ महागणपतेश्चैव सिद्धिकुर्वन्समाप्नुयात्। श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् ॥२४॥ वृष्टचायुः पुत्रकामो वा तथैवाभिचरः(न्पु)पुनः। मण्डले पृथिव्या आव्हानं स समुद्रां सपर्वताम् ॥२५॥

मेरुरुत्तरतः स्थाप्य यवैर्वा चन्दनेन वा। तण्डु छैवांपि संस्थाप्य सवीर्या देवतान्यसेत् ॥२६॥ श्रुत्वायोगीश्वरंवाक्यं पुच्छन्तिमुनयस्तदा। कियत्प्रमाणं पृथिवी दिशश्चिविदिशस्तथा ॥२०॥ कियनमाः गणि देवानां पूर्वादि दिशिविन्यसेत्। कस्य देवस्य किम्बीजं यथावत्कथयस्वमे ॥२८॥ हन्तते कथयिष्यामि प्रमाणं पृथिव्यामुने। दिशांचोपदिशां चैव यथा नौरिव संस्थितः ॥२६॥ लक्षंद्वादशकं चैव कोटीनां षड्भिरेव च। प्रमाणं पूर्वा विज्ञेयं कथिते तत्त्ववादिभिः ॥३०॥ रक्षं चैकादशं चैव चतुःकोटिस्तयैव च। आग्ने यान्तुमितिः प्रोक्ता प्रमाणंश्रूयताम्मुने ॥३१॥ (?) च नैऋ्यां वः प्रकीत्तिताः। मात्राणिगदितापूर्वं यथोक्तं मुनिसत्तमाः ॥३२॥ लक्षद्वादशसंज्ञञ्च कोटीनां सप्त तथैव च। वारुण्यां दिशि विज्ञेयं प्रमाणं गदितम्पुरा ॥३३॥ लक्षरचैकादशप्रोक्तारचतुः कोटिस्तथैव च। वायव्यां तु प्रमाणंस्यात्पुरातत्र न संशयः॥३४॥ अष्टाद्श च लक्षाणां कोटिश्चैकाद्शैव तु। उदीच्यां तु मितिः प्रोक्ता ब्रह्मणा परमेष्टिना ॥३५॥ द्विषड् लक्षप्रमाणं च पञ्चकोट्यस्तथैव च। ऐशान्यां तु मितिः प्रोक्तागदिता तत्र वै मुने ॥३६॥

लक्षं ब्रह्मकटाहं च क्षितिश्चाकाशमन्तरम्। रत्नगर्भमिति प्रोक्ता समुद्राः सप्तपर्वताः ॥३७॥ ततोवन्हिं तु संस्थाप्य होमार्थे हत्यवाहनम्। भू शुद्धिः प्रथमं कुर्याद्वननायूरणादपि(?)।।३८।। वृष्ट्यम्बलेपनाश्चैव गौभिरक्रमणन्तथा। समूहाभ्युक्षणात्रोक्ताभूमिः शुध्यति सप्तधा ॥३६॥ ततोवन्हि तु संस्थाप्य कलादशसमन्विताम्। धूम्रा च नील वर्णा च कपिला विस्फुलिङ्गिनी ॥४०॥ ज्वालाचाचिष्मती चैव कव्य वा हव्यवाहिनी। रौद्रसंहारिणी चैव वैश्वानरकलाद्श ॥४१॥ कव्यवाहपूर्वं विनयस्य हव्यवाहं पश्चिमेन्यसेत्। ज्वाला च दक्षिणेन्यस्य चर्चिष्मती उत्तरेतथा ॥४२॥ कलां या मूर्भिविन्यस्य दशांगज्वलनंस्मृतम्। स्थाप्यवन्हिमयन्तेजोदद्यान्मंत्राहुतीस्तथा ॥४३॥ देवतास्तत्र विन्यस्य तथा प्रत्यधिदेवताः। गणपतिश्वतथात्रह्याविष्णुराङ्करमेव च ॥४४॥ लक्ष्मी सरस्वती चैव डुग्नवि (दुर्गा च) क्षेत्रपालकः। मोदकैर्गणपतिंस्थाप्य ब्रह्माणं स्थापेयद्धरिम् ॥४५॥ कुंकुमे स्थापयेद्विष्णुं पञ्चमंशंकरन्तथा। जाती फलैस्तथादूर्वाश्वेतपुष्पैः सरस्वतीम् ॥४६॥ रक्तपुष्पैस्तथादुर्गा क्षेत्रपालस्तथैव च। गाणपत्यं ब्रह्मयज्ञं ललाटं विष्णुपूर्वकम् ॥४७॥

पश्चनद्यः सरस्वत्यां देवस्नुतौ दुर्गास्तथा ॥४८॥ न हि सृशं तथामन्त्रैर्मन्त्रन्यासाः प्रकीर्त्तताः। सूर्यः सोमोभूमिपुत्रः सोमपुत्रोबृहस्पतिः ॥४६॥ शुकः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेतित्रहाःस्मृताः। प्रणवंवीजपूर्वञ्च स्थाप्य देवं दिवाकरम्।।५०।। कंकुमेन लिखेत्ताम्ने वीजितोऽसौ रविर्भवेत्। आकृष्णेनेति मंत्रेण कलाद्वादशभिर्युतम् ॥५१॥ आदित्यं तत्र संस्थाप्य सर्व्वसिद्धिप्रदायकम्। सोमं बीजस्थमोंकारं स्थाप्यदेवं निशाकरम्।।५२॥ चन्द्नस्फटिकेलिख्य बीजितोशशिपूजकः। इमन्देवेतिमन्त्रेण कलाषोडशभिर्युतम् ॥५३॥ सोमन्तत्रैवविन्यस्य शान्तिकुर्वन्तु नित्यशः। ब्रह्म(बीजस्थमोङ्कारं)बीजे स्थाप्यदेवन्तु मङ्गलम् ॥५४॥ तद्नेरुणरक्तांगं भौमबीजं छिखेत्सद्।। अग्निर्मूद्वेति मन्त्रेण कलादशममाद्यतम् ॥५४॥ तत्रैवांगारकं स्थाप्य द्शांगं बीजसंयुतम्। ॐकारं(बीजपूर्वञ्च)बीजरचतुर्थस्थाप्यसदाबुधः ॥५६॥ हार्दिकं च लिखेत्स्वर्गे बीजितो बुधम्पूजयेत्। उद्बुध्यस्वेति च ऋचा कला अष्टसमाकुलम् ॥५७॥ समारोप्य सवीर्यफलदायकः। बुधन्तत्र प्रणवी वायुबीजञ्चन्यसेत्तत्र बृहस्पतिम् ॥५८॥

काञ्चने चन्द्ने लिख्य पृजयेद्वाक्पतिंसदा। बृहस्पते पठेन्मन्त्रं कलापं च दशावृतम् ॥५६॥ बृहस्पतिं समाहूय यज्ञसिद्धिप्रदायकम्। प्रणवन्तु समाद्वीजं स्थापयेद्धार्गवन्तथा ॥६०॥ राजते चन्दने छिख्य शुक्रपूजाविधौसदा। अन्नात्परिस्तु मंत्रेणस्थापयेद्वार्गवन्तथा ॥६१॥ राजतेचन्द्रनेलिख्य शुक्रपूजा विधौ सदा। अन्नात्परिस्तु मन्त्रेण अष्टादशकलान्विता ।।६२।। शुक्रं तत्रैव विन्यस्य श्रियं कुर्वन्तु नित्यशः। सप्रणवं वन्हिबीजं सूर्यपुत्रं न्यसेत्सदा ॥६३॥ सीसके चासितेलिख्य सौरिः पूज्यात्सुखी भवेत्। शन्नोदेवीं समुचार्य कलाद्शविधानतः ॥६४॥ शनैश्चरन्तु संस्थाप्य शान्तिकर्मणि सर्वदा। ओं३कारं व्योस बीजं च राहुः केतुस्तथैव च ॥६५॥ धूमकेतुं लिखेत्कांस्ये तौ देवौ परिपृजयेत्। कयानरच केतुं कृण्वं कला अष्ट समावृतौ ॥६६॥ राहुं केतुन्तु विनयन्य मंत्रसंस्कारं शृणु। अग्निं दूतं तथाश्वन्नतस्योनाष्ट्रथिवी नो भव।।६७॥ इदं विष्णुर्महां इन्द्र शुक्रज्योतिस्तथैव च। प्रजापते सु आयंगीः ब्रह्मयज्ञानमेव च ॥६८॥ मंत्रसंस्कारविज्ञेयः प्रहाश्चैव विधानतः। तपनी तापनी चैव शोधनी शोषणी तथा ॥६६॥

कल्याणी (१) ग्राम्या वरेण्या कर्षणी तथा। सुषुम्ला (म्णा) वृष्टिधान्या जेष्ठा चैव हिरण्यदा ॥७०॥ द्वादशैताः कला दिव्या रविमण्डलसंस्थिता। पृषायशासुमनसा रतिः प्रीतिकरी तथा ॥७१॥ धृतिवृद्धिकरा (सा च) मरीची अंशुमालिनी। अङ्गिरा शशिनी चैव तथा सम्पूर्णमण्डला ॥७२॥ तुष्टिरच परसारूयाता अमृताषोडशीस्मृता। कळाचन्द्रस्यविद्योयाः शानित कुर्वन्तुनित्यशः॥७३॥ अरुणाचारुणाख्याता लोल लाक्या च रौरवा। घोराघोरप्रिया धात्री भीमा चैव कपर्दिनी।।७४॥ स्थाप्य भौसकला युक्तं दशांगं च कलायुतम्। हार्द्रा सीम्या तथा शुभ्रा तारातारसामाथि(समाधि)नी।।७५॥ गुणागुणवतीचन्द्रा बुधस्याष्टकलाः स्मृता। पीतापीतप्रिया हंसा सुवना(शोभना)वनमालिनी ।।७६॥ यया रामेश्वरी तारा सरसाजीव संयुता। स्वाहा देवप्रियादेवी तथैन्द्री धरणीस्मृता ॥७७॥ कलाः पञ्चदश प्रोक्ता मण्डलां गिरसंस्थिता। शुक्ला सौमनसा चैव पीयूषापयदायिनी ॥७८॥ पद्मापद्मावती गौरी कन्याख्या च सरस्वती। चण्डाचण्डी जपी रुद्रा पूर्वप्रीता च भागवी।।७६॥ अर्था च वरुणा प्रीता तथान्या कनकारमृता। अष्टादशकलाः प्रोक्ता भृगुमण्डलसंस्थिता ॥८०॥ १४४

कृष्णावभ्रचथकपिला भीमाभीमभयानका। कपालमालिनी प्रोक्ता दुर्गनामारनी(णी)तथा ॥८०॥ शनैश्चरकला दिव्या कलाष्ट्रशनिसंयुता। नीलानील प्रिया कुम्भा कृष्णावद्नवर्द्धिनी ॥८१॥ अवशाषा(खा)दिनी क्लीबा राहुकेतु कलाःस्मृताः। गौरी सरस्वती लक्ष्मी तथैन्द्री च चतुर्थिका।।८२॥ अन्ये ये मण्डले देवाः कलाश्चपरिविन्यसेत्। ईश्वरो गिरिजास्कन्दः कृष्णब्रह्गेन्द्रमन्त्रकृत् ॥८३॥ कालश्च(बच)चित्रगुप्रबच(अ)स्थापयेद्यहदेवताम्। द्धिदुग्धशिवंस्थाप्य मृत्तिकास्थाप्यपावेती ॥८४॥ स्कन्दश्चदुग्धेविन्यस्य हविः स्थाप्यचतुर्मुखम्। इन्द्रञ्च गोमयेन पिण्डेन अन्तकं स्थापयेत्तिलैः ॥८५॥ काल्डच आयसं स्थाप्य चित्रगुप्तं तिलैर्यवैः। प्रहदेवाश्च विन्यस्य ब्रह्मबोजे न बीजितः ॥८६॥ मध्ये ब्रह्मसमारोप्य मन्त्रन्यासन्ततः परम्। यद्क्रन्द्विष्णोरराटमाब्रह्मब्रह्ममेव च। सजोषा च यमायत्वा कार्षी धानक्तत(१) ॥८८॥ मण्डलेन तु संस्थाप्य मन्त्रन्यासाः प्रकीर्त्तिताः। काञ्चनं वेद्यां विन्यस्य आपोराजस्तथैव च ॥८६॥ मृत्तिका पृथिवीन्यस्य कुंकुमं स्वर्णमेकेश्चव(केशव)म्। इन्द्रश्चगोमयं पिण्डं पुलोमामपिगोमयाम् ॥६०॥

प्रजापति च वै स्थाप्य सर्वं च तिलतण्डुलैः। पिण्डं संस्थापयेत्रह्या पुनर्त्रह्याणबीजिताः ॥६१॥ सर्वे ब्रह्मसमारोप्य सवीर्या बीजसंयुता। सनः पितत्पयो अद्यां महीद्यौः पृथिवीस्तथा ॥६२॥ इदं विष्णुर्महा इन्द्र इन्द्रदेवीस्तथैव च। प्रजापते नमोसर्प ब्रह्मयज्ञानमेव च ॥१३॥ मंत्रसंस्कार विज्ञेया सबीजाब्रह्मसंयुता। गणपतिं तथा चण्डीं वायुमन्तरिक्षदिग्गजान् ॥६४॥ देवताः पञ्चविन्यस्य ॐकारेणैव वीजिताः। गणानांत्वा जातवेदा प्रयो(प्रजापते)पेतथैव च ॥६५॥ घृतं घृतपावानश्च प्रजापतये च वायवे। मंत्रसंस्कार विज्ञेया मण्डले पूजयेत्सदा ॥६६॥ मध्ये तु भास्करं स्थाप्य आग्ने य्यां च निशाकरम्। भौमन्तुदक्षिणेन्यस्य ईशाने तु बुधंन्यसेत् ॥६७॥ पश्चिने तु शनिस्थाप्यवायव्यां राहुमेव च। केतुंस्थाप्य तु नैर्भृत्यां एवं स्थाप्यनवप्रहान्।।६८॥ ततस्तु देवताःस्थाप्य अधिदेवांस्ततः परम्। पश्चदेवांस्तु विन्यस्य ततः प्रत्यधिदेवताः ॥६६॥ इन्द्रोऽग्नियमानेऋित्यां जलं वायुंकुवेरकम्। इशानेकेशबेन्द्राणी स्थापयेत्पश्चपल्ल वै: ॥१००॥ गोमयेनस्थापयेदिन्द्रमग्निस्थाप्यघृतेन च। माक्षिकेन यमंस्थाप्य द्वास्थाप्य तु नंकिते ॥१०१॥

मृत्तिकयास्थाप्यवरुणं वायुंस्थाप्य तु निक्षिपेत्(विन्यसेत्)। क्षोरेणस्थापयेत्सोमं कृष्णं चन्दनकाञ्चनम् ॥१०२॥ ईशानं धान्यमध्ये तु एवं संस्थाप्य सत्तमाः। त्रातारममिं दूतञ्च यमायत्वेष नैऋते ॥१०३॥ इमम्मे वरुणं चैव वा (१) वदावित्। ईशानोपब्रह्मङ्के प्रतद्विष्णुस्तथैव च ॥१०४॥ मंत्र संस्कारेण (वै) प्रोक्ताः ये च प्रत्यधिदेवताः। ये पार्श्ववर्त्तिनोदेवा ये वै स्थापनमुत्तमाः ॥१०५॥ मध्ये स्थाप्य चतुर्वेदान्तद्वच्चैव तु राशयः। तद्वाह्य स्थापयेद्योगा ऋक्षाःस्थाप्यास्ततःपरम् ॥१०६॥ गायत्रीमेषपर्णी च योगे योगेतवस्तरम्। अश्वनातेजस्यश्चेव मन्त्रन्यासेन पूजयेत् ॥१०७॥ इन्द्रे शानयोर्मध्ये लोकपालान्प्रपूजयेत्। वायव्यसोमयोर्मध्येवसवानष्टौ नियोजयेत् ॥१०८॥ ध्र वोध्र वश्च सोमश्च आपश्चैवानिलोऽनलः। प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्त्तिताः ॥१०६॥ शतधारेणविन्यस्य मन्त्रवत्पूजयेत्ततः। ईशानोत्तरमध्ये तु ऋषीन्सप्तप्रविन्यसेत् ॥११०॥ गौतमोऽथभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथकश्यपः। जमद्मिर्वशिष्ठश्च अत्रिश्चैव ततः परम् ॥१११॥ सप्तऋषींरच विन्यस्य सवीर्यान्पूजयेत्सदा। ईशानइन्द्रयोर्मध्ये रुद्रानेकादश न्यसेत् ॥११२॥

अजैकपादहिर्बुध्न्य विरुपाश्च तथैव हि । हरश्चबहुरूपश्चत्र्यम्बकश्चसुरेश्वरः ॥११३॥ सविता च जयन्तश्चिपनाकी नीललोहितः। रुद्राएकाद्शप्रोक्ता एतान्संन्यसेत्सदा ॥११४॥ रुद्राग्नेययोर्मध्ये द्वादशादित्यान्न्यसेत्सदा। इन्द्रोधाता भगः पूषा सविता विष्णुरेव च ॥११६॥ त्वष्टा मित्रोयमश्चैव आदित्याद्वादशस्मृताः। सवितारं प्रथमे न्यस्य मन्त्रन्यासं यथोचितम् ॥१२०॥ दक्षिणाम्ने ययोर्मध्ये विश्वेदेवाष्ट्रमातरः। कामः कालो धृतिश्चैव पूर्वमेवप्रकीर्त्तिताः ॥१२१॥ अदितिद्यौरितिसंस्कृत्य पूज्या पार्श्ववर्त्तिनः। ब्राह्मीमाहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा।।१२२।। वाराही च महेन्द्राणी चामुण्डा च तथाश्रिया। क्षेत्रपालसहा पूज्यास्तथा ऐशानसंयुता ॥१२३॥ ब्रह्माणी मे शर्म्मा(सरमा)श्चैव(१)नृत्या एण्यन्द्रमेव च। खड्गो इन्द्रपत्नी च जातवेदा लक्ष्मी तथा।।१२४।। न हि स्पृशसमुज्ञार्य मन्त्रसंस्कार उच्यते। याम्य नैर्मृतयोर्मध्ये स्थापयेत्पितृगणैः सह ॥१२४॥ कव्यवाडनलंसोमं यममर्यमणं तथा। अग्निश्वात्तावर्हिषदो ऊष्मामरीच्य(च्याद्य): ॥१२६॥ मधुपाः सोमपारचैव नमोवरच पितृन्यसेत्। वरुण नैऋ तयोर्मध्येस्थापयेत्सप्तसागरान् ॥१२७॥

लवणेक्षुसुरासर्पिद्धिदुग्वसमज्ज्हैः। शुक्त सागर संकृत्य अद्भ्यः सृक्तेन विन्यसेत् ॥१२८॥ वरुणवायव्ययोर्मध्ये नागानष्टकुळान्यसेत्। अनन्तं वासुकितक्षकं कर्कोटकधनञ्जयौ ॥१२६॥ पद्मं चैव महापद्मं शंखं च कुलिकं तथा। सर्पसृक्तेन विन्यस्य पूजयेच सरीसृपान् ॥१३०॥ वारिराजं विशांमध्ये पञ्चभूतात्मवैन्यसेत्। पृथिव्यापश्चतेजश्च वायुराकाशमेव च ॥१३१॥ पूर्वभागे । षड्ऋतून् वसन्तादीन्प्रपूजयेत्। दक्षिणे च पितृन्देवान्ध्रुवश्चोत्तरे पूजयेत्।।१३२।। अगस्त्यो दक्षिणे पृज्यः पृथग्मन्त्रेश्चमंत्रवत्। भूतायत्वा वसन्ताय नमोवः पितरस्तथा ॥१३३॥ ध्रुवः क्षितिः स्वन(ना)मानः मंत्रन्यासाः प्रकीर्त्तिताः। आपो देवोति मंत्रेण सर्वेदेवाः समागताः ॥१३४॥ आगतान् सर्वदेवांश्च पूर्वादिदिशि विन्यसेत्। चतुः कोटिस्तु पूर्वेण द्विकोटिं वन्हौ विन्यसेत् ॥१३५॥ चतुः कोटिम्तुयाम्यां च चतुःकोटि स्तु नैऋते। स्थिताः कोटिस्तु वारुण्यां सकृद्वायव्यमेव च ॥१३६॥ उत्तरेण चतुःकोटि रोशाने त्रितयं स्पृतम्। ऊर्ध्वं चैव त्रिकोटिस्यात्त्रिकोटि च अधोन्यसेत् ॥१३७॥ मरुत्मण्डलमध्यस्थात्रिशब्दैः परिपृजयेत्। पृज्या च बीजसंयुक्ता सर्वकामफलप्रदा ॥१३८॥

होमे च शान्तिके चैव वैष्णवे शुभकर्मणि। वैकुण्ठे पौष्टिकेयज्ञेवरूणं पत्र(त)पूजयेत् ॥१३६॥ सवीर्याः सफलाः पूज्यानिर्वीयाः निःष्फलाः सदा । वीजहीनेन यह वं(?) मंकुर्यात्कर्मसिद्धचित ॥१४०॥ अर्केण (?) पुष्पाञ्जलिः पुष्पं नैवद्यंपायसन्तथा। आदित्यस्तु यदापूज्याः वास्तुपूज्येत्सदाशुभम् ॥१४१॥ विल्वपत्रं तथा पत्री(त्रं)जातीपुष्पंतथैव च। नैवेद्यं गोपयरचैव वास्तुरचन्द्रम्प्रपूजयेत् ॥१४२॥ ब्रह्मपुष्पं तु पुष्पंस्याद्यवागृह्मानिवेद्येत्। पूजयेद्धरणीपुत्रं वासुस्थः स्वस्थोभवेत्सदा ॥१४३॥ पीतपुष्पं तथा पत्री(त्रं)तुलस्या वा तथैव च। गोधूमान्नं च नैवेद्यं वुधपूजाविध्युच्यते ॥१४४॥ मृ(भृं)गराजं पीतपुष्पं नैवेद्यश्चयप्रो(वो)दनम्। वाक्पति पृजयेद्द्वास्थः शान्तिकुर्यात्सनित्यशः॥१४५॥ जातीफलं तथामहीयवान्नंदुग्धसंयुतम्। भार्गवं पूजयेन्नित्यं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥१४६॥ तिलौद्नं च नैवंद्यं राजसेनां च पत्रिका। वास्तुपूज्येव्वनिन्देवं(?)फलं स्वस्थं प्रदापयेत् ॥१४०॥ भू कदम्बं च कल्हारी परीद्यात्त्तौप्रहो। माषोदनेन(दनं)च नैवेद्येन(वेद्यं) राहुकेतुम्प्रपूजयेत् ॥१४८॥

नैवेदां सघृतं कुर्याद्यहाणां च विशेषतः। अन्येषां सर्वदेवानां नैवेद्यंपायसं स्मृतम् ॥१४६॥ पूजयेन्मंत्रसंयुक्तंधूपदीपैश्चगुग्गुछैः । यवैश्चैव तथा कुर्यातथापनं सर्व देवता( नाम् ) ॥१५०॥ अर्कः पलाशखदिरापामार्गोऽथपिप्पलः। औदुम्बरः शमीदूर्वाः कुशाश्चसिमधः क्रमात् ॥१५१॥ अष्टाव्रिकश्चाष्ट्रशतं अष्टविंशतिमेव च। होतव्यामधुसर्पिभ्यां दञ्जा क्षीरघृतप्लुताः ॥१५२॥ गुडोदनं पायसं च हविष्यक्षीरमिष्टकम्। द्ध्योदनं हविश्वर्ण मासं(माषं)वित्राण्यनेकधा ।।१५३।। द्द्याद्यहा क्रमादेतद्द्विजेभ्यो भोजनं तथा। होतव्या सूर्यसंयुक्ता रात्रौ नैव च नैव च ॥१५४॥ स्वाध्यायं भोजनं होमं महादानांगसम्ख्यम्। एतद्रात्रो न कुर्व्वात व्रवीत्स्वायंभुवः पुरा ॥१५५॥ कूर(क्रु)सम्रे (महे)तथारात्रौ चाण्डालेम्लेच्छद्र्शने। होमं दानं तथा श्राद्धं नैमित्तं तत्रवर्ज्जयेर ॥१५६॥ उपरागे गुरुदीक्षे पुत्रे जाते तु सङ्क्रमे। स्नानं दानं तथा होमं रात्रौ कुर्याच्चबुद्धिमान् ॥१५७॥ धेनुः शंखस्तथाऽनड्वान्हेमवासो ह्यः क्रमात्। कृष्णागौरायसंद्वागं एतावे दक्षिणाः स्मृताः ॥१५८॥ यस्य यस्यभवेद्द्वास्थः तं तं यत्नेन पूजयेत्।

ब्रह्मणैषवरोद्त्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ॥१५६॥

प्रहाधीना नरेन्द्राणामुळ्ळायपतनानि च।

भावाभावोऽपि जगतस्तस्मात्पूज्यतमाब्रहाः ॥१६०॥

इति श्री ब्रह्मप्रणीते याज्ञवत्क्येधमशास्त्रे यज्ञविधाने

गणपतियागब्रह्शान्तिःनाम दशमोऽध्यायः।

## अथ एकादशोऽध्यायः

तत्रादौदानविधिवर्णनम्

अथातः संप्रक्ष्यामि दानकर्मणियद्विधिः।
त्रिणपात्राप्रतः (?) स्पांचुविडुवर्षं चलोयतः ।।१।।
जीवितव्ये च तद्विप्राः तस्माद् यं सदा वुधैः।
दुल्भं भारतेवर्षे जन्मयस्मान्मनुष्यता ।।२।।
मनुष्यान्मध्यमानुष्यं ब्राह्मणत्वं हि दुर्लभं।
यत्रक्षेत्रे च काले च वीजवप्तमनेकथा ।।३।।
पात्रपृर्वंतु यद्दां सकलं धर्मलक्षणं।
स्याद्वर्त्तितेल योगेन दीपोदीपनध (?) कृद्याया ।।४।।
विघातयोगेन विषोद्धरण (?) कृत्तथा।
दानं तु त्रिविधं प्रोक्तं सत्वराजसतामसं ।।४।।

तत्प्रवस्यतु संदिग्धं गुणं भेदानुवर्तय। श्रद्धया सृविलता भावं कृत्वा हृदिजनाह नं ॥६॥ कालपात्रं वसद्भावं गुप्तं सात्विक उच्यते। हृदिकृत्वाद्विधावुद्धिदीयते ख्यातिहेतवे ॥०। यदाश्रिताय साय(व)इं दानं तद्राजसंस्मृते। क्रुद्धस्वछितवित्तेषु दीयते यद्यतग्ततः ॥८॥ तं ज्ञेय तामसं स्वरूपं यदाख्यापयते बहुः। गामेकस्यापि सत्वेन सहस्रं राजसेन तु ॥६॥ दीयते तमसालक्ष्यं समंदानं तदुच्यते। विमाने परमारूढ़ो दिव्यभोगविः मूषिनः ॥१०॥ योगंतदिष्टचने स्वर्गासगोदानं प्रयच्छति। सुशीलां लक्षणवर्ती युवतींवत्स संयुतां ॥११॥ बहुदुग्धदां स्निग्धांच धेनु दद्याद्विचक्षणः। विवत्सां रोगिणीं दुष्टांस्वविरांश्रङ्गभीषणीं ॥१२॥ क्षीणां क्षीरसरीरांगांदद्यादोषमवाप्नुयात्। रोप्य हेम समायुक्तामन्न पात्र विधाननः ॥१३॥ कांस्यदोहन संयुक्तां श्रेष्ठावस्त्रयुगावृता । पुष्पमालोचिता सूता घंटाभरणभूषिता ॥१४॥ त्रिपछं हेमसंयुक्ता शिरशृङ्गे अलंकृतं। रौष्यंचाष्टपले प्रोक्तं क्षुराणामः यलंकृता ॥१५॥ तथा ताम्रपिटपलं प्रोक्तं पृष्ठिदेशे निधापयेत्। कांस्यदोहन संयुक्ता पछानां सप्त सप्ततिः ॥१६॥ दीयते पुच्छ संगृह्यसत्पात्रे दक्षिणान्वितं।
दद्यान्मन्त्रं समुचार्य चतुर्वर्गफलप्रदा ॥१७॥
सौवर्ण रौप्यमहिषी वृषमं च यथाविधिः।
पृथग्मंत्रं समुचार्य तथान्ये परमात्मने ॥१८॥
तरुणारूप संपन्ना सुशीला च पयस्विनी।
न्यायाक्तिता सवत्सा च सादेया ब्राह्मणाय गौः॥१६॥
आदित्यदुहितार्थेनुः सर्व्वदानोरुमोत्तमः।
अनेनगौः प्रदानेन गोविन्दः प्रीयताम्मम ॥२०॥
गावो मे अप्रतः स्थातु गावोमे संतुप्रष्ठतः।
गावो मे गात्रतः संतु गवाम्मध्येवसाम्यहं ॥२१॥
इति धेनु गोदान संकल्पः

दत्वैवं दिव्यभोगानि दिव्यस्त्रीवृंद संवृतः।
गोवत्स रोमतुल्यानि वर्षाणि दिवि मोदते॥२२॥
यावद्वत्समुखं योनौ दृश्यते गोमुखामुखो।
यावन्त जायते धेनुस्तावद्भूसकलामता ॥२३॥
अलंकुलोक्तविधिना सुवर्ण त्रिपलान्विता।
दत्वातु पुरुषः स्वर्गे वसत्यमरपूजितः ॥२४॥
गोदानविधि संयुक्तं प्रदृद्यान्महिषी शुभा।
विश्वामित्र कुलोद्भूता सौरभी पयसंयुता ॥२४॥
दुस्तरातरणे दाने सूर्य्यजः प्रीयतां मम।
नदी वैतरणीनाम यममार्गे भयावहा।
तस्याहं तरणार्थाय महिषीश्व ददाम्यहं ॥२६॥

इति महिपीदान संकल्पः यम द्वारे पथेक्षेत्रे कृष्णावैतरणी नदी। तर्त्तुकामः प्रयच्छामि कृष्णवैतरणीं च गाम् ॥२०॥ भृणं च सर्वदा नित्यं यहणं च मया कृतम् । ऋणधेनुं प्रयच्छामि(प्रदास्यामि) प्रीयताम्मे जनार्दन ॥२८॥ यन्मेवा चापि सकल्पं वेश्मनो भविता मस। तस्य सङ्कल्प सिद्धन्यर्थं गवां दत्वा द्विजोत्तमः ॥२६॥ वृष युग्मं वृषं वापि दत्वा गत्वेश्वरालयम्। भुक्त्वा भोगान्यनेकानिद्विगुणो युग्मदानतः ॥३०॥ दशधेनु समोऽनड्वानेकश्चैव धुरन्धरः। धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारकः ॥३१॥ तस्माद्वृषं प्रदास्यामि धर्मः प्रीणातु नित्यशः।

इति वृषम सङ्कल्पः

श्रेष्ठाच्ह्रे ष्टतरं होके भूमिदानं द्विजातिभिः। द्त्वा तु पुरुषः स्वर्गे पूज्यते त्रिद्शोत्तमैः ॥३३॥ वाञ्छन्तिपितरो नित्यं स्वर्गे बसति नित्यशः। यश्चास्मत्कुलजः कश्चिद्भवत्यवनिदानकृत् ॥३४॥ नरकस्थामलुं (मुं)लोका स्वर्गस्था परमं पदम्। धरणीसर्वजीवानां सर्वदानोत्तमोत्तमा ॥३४॥ रत्नगर्भाधरा प्रोक्ता काश्यपी शस्यमालिनी। अनेन भूमिदानेन शस्येन परिसंयुता । प्रीयताम्मे सदा नित्यं **रु**द्रविष्णुप्रजापतिः ॥३६॥

## इति भृमिदान सङ्कल्पः

षष्टिप्रस्थ तिलानां च स्वर्णं पल चतुष्टयम्। रूप्यं(रौप्यं) चाष्ट्रपलं प्रोक्तं ताम्नं षष्टिशतंफलम् ॥३७॥ तिलं द्विगुणकं प्रोक्तं तिलपात्रं विधीयते। देवाशनं तिलाः प्रोक्ताः पितृणां सर्वकर्मसु। स्वर्णरौप्यतिला(न्)इत्वा सर्वेदेवाः प्रसीदन्तु ॥३८॥

#### इति तिलपात्र सङ्कल्पः

अन्नात्प्राणाः समुत्पन्नास्तस्मादन्नम्प्रदापयेत्। अन्ने दत्ते मनुष्यस्य प्राणदाताभवत्यलम् ॥३६॥ अन्नदः सुखमाप्रोति तथापो(चो)त्पन्नदः(१)। इदमन्नं मया दत्तं प्रीयतां पितृदेवताः ॥४०॥

### इति अन्नदान सङ्कल्पः

स्वर्णरोप्यं च गौभू मिरन्नंवस्त्रंतथातिलाः। दत्तैस्तैर्विष्णुसद्नं यातिभूत्वा च विष्णुवत् ॥४१॥ अन्नद्रस्तु सुखंयाति होकत्रयसुदुर्ल्सम्। कल्पायुरच भवेद्भोगी वसते ब्रह्ममण्डले ॥४२॥ धातूनामुत्तमं यस्माद्धाटकं सुखहभम्। तस्माद्धेमं प्रदास्यामि हेमगर्भः प्रसीद्तु ॥४३॥

इति स्वर्णदान सङ्करपः

शिवनेत्रसमुत्पन्न रौप्यं पितृगणप्रियम्। तस्माद्रौप्यप्रदानेन प्रीयतां रुक्मिणीपतिः ॥४४॥

# इति रौप्यदान सङ्गरुपः

गोपुच्छेषुशिरादासी अश्वं कर्णेकरे करि। महिषीश्ंगे वृपस्कन्धे गृहस्तम्भे परेभुवि ॥४७॥ हलाप्रकोटी रथचक्रमध्ये पत्नीहदेनामि अयाविकाश्च। उष्णश्च प्रीवाखर पाद्योश्च शेषानिदानानि च विप्रहस्ते ॥ आस्फोटयन्ति पितरोनन्द्यन्ति पितामहाः। भूमि दानात् कुले जाता(तो)म(स)नस्त्राता भविष्यति ॥४६॥ वसन्तिब्रह्म लोकेपु शीतामलजलप्रदा। जलधेनुश्च यो दद्याद्विप्रेभ्यस्तु कमण्डलुम् ॥५०॥ दिव्यं वर्ष सहस्राणि सुरसुन्दरिसम्बृतः। ब्रह्मलोकमवाप्नोति पितृगोत्रसमन्वितः ॥५१॥ योष्मप्रवेशेमणिकंद्दाति द्विजवेश्मनि । सकूपफलमाप्नोति स्वर्गेलोके महीयते ॥५२॥ अम्बु पूर्णंघटं यस्तु दद्याद् हाह्मण वेश्मनि। स सौभाग्यमवाप्नोति तड़ागसुऋतंफलम् ॥५३॥ स तोयां पथिके विशे यो दद्यात्करपत्रि(हि)काम्। फलं सकूपा चान्तस्य नूनमाप्नोति मानवः ॥५४॥ 🕉 रंग(?)मांग सपूर्णं यो द्दाति द्विजातये। स गत्वा कालसभुंक्ते भोगाभोगमनेकधा ॥५५॥ पक्वेष्टकफळं पञ्चघान्याघ्वाः(?) पूर्णदो ब्रह्ममन्दिरम् । विश्वकर्म कृतंभुङ्को प्रसीदन्तु सुवर्णकम् ॥५६॥

मृण्मयं गृहसम्पूर्णं स्तम्भ तोरण संयुतम्। उत्तमांग समायुक्तं तथादालकराजितम् ॥५७॥ सर्वधान्य समायुक्तं पुष्पवस्त्रसमावृतम्। सुवर्ण राजतं ताम्नं कांस्य द्रव्यसमन्वितम् ॥५८॥ लघुं गुरुं वा यो दद्याद् ब्राह्मणेषु प्रयत्नतः। ब्रह्मळोकमवाप्रोति दिव्यस्त्री चारुसेवितः ॥५६॥ त्रिंशद्युगसहस्त्राणि भुक्त्वा भोगान्यनेकशः। स प्राप्नोति शुभं गेहं धनधान्यसमाकुलम् ॥६०॥ पुत्र पौत्र समायुक्तं दिव्यस्त्री चारु शोभितम्। छत्रादि छायया चैव उपानहौददाति यः ॥६१॥ दीपज्योतिरिवान्तश्च भवेन्मार्ज्जनकृत्ररः । चन्द्नं तालवृन्तं च फलानि कुसुमानि च ॥६२॥ ताम्बूलमासनं शय्यां दत्वाऽसन्तं सुखी भवेत्। प्रिया (यं) वा निम्मेलं चेतोऽभिमानावमानितम् ॥६३॥ आत्त प्राणाकृतं यज्ञः कलां नाईन्ति षोडशीम्। समुद्धरन्तिये विप्रं सोदन्तं मत्परायणम् ॥६४॥ स तरिष्यत्यचिरादापद्भ्यो नौरिवार्णवम् । पूर्वोक्तविधिदांनेभ्यो विद्या दानं विशिष्यते ॥६४॥ सहादानं विदानं यद्विद्यादानं परस्परम्। नरकादुद्धरते विद्या तथा मोक्षप्रदायिका ॥६६॥ स्वर्गं मौक्षञ्च कीर्त्तिञ्च विद्यायालभतेनरः। कर्मणा मनसा वाचा सर्वेषांहितमाचरेत् ॥६७॥

यादक्ताद्रगवस्थासु ब्राह्मणं न प्रकोपयेत्। यथा कुम्भो नदी तीरे यथाऽग्नि स्तृणाश्रये ॥६८॥ सन्तुष्टस्तारये हु गं दुष्टो हन्ति च तत्कुलम्। आदियो वरुणो विष्णुत्रीह्या सोमो हुताशनः ॥६६॥ शूलपाणिश्च भगवान्नभिवन्दन्ति भूमिद्म्। इति श्रीब्रह्मप्रणीते याज्ञवल्क्ये धर्मशास्त्रे दानप्रकरणम् नाम एकादशोध्यायः ।

# अथ द्वाद्शोऽध्यायः

द्त्वा द्रव्यञ्च यः सम्यक्पुनरादातुमिच्छति। द्त्ताप्रदानिकं नाम तद्विवाद्पदं स्पृतम् ॥१॥ अदेयमथदेयं वा दत्तंवाऽदत्तमेव च। व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विधः ॥२॥ तत्रेहाष्टाव देयानि देयमेकविधं स्मृतम्। द्त्तं सप्तविधं विद्याद्द्त्तं षोडशात्मकम् ॥३॥ अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्। निक्षेपं पुत्र दारञ्च सर्वस्वं चान्वये सति

आपत्स्वपिहि कष्टासु वर्त्तमानेनि देहिना। अदेयान्याहुराचार्यो यच्चान्येभ्यः प्रतिश्रुतम् ॥५॥ आपत्स्वपिहियद्त्तं यद्त्तमधिसाक्षिकम्। अधः प्रतिप्रहेक्रीते पूर्वं च बलविक्रया ॥६॥ अन्येषु च विवादेषु उत्तरा बलविक्रया। आपद्गतेषु दानेषु तद्दानं प्राक्त(श्रेष्ठ) मईति ॥७॥ न तत्पूर्वमवाप्नोति मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्। गोत्र साधारणी वृत्तिर्नदाने न च विक्रये॥।।।। आपत्स्वपि हि देया सा तत्र गोत्रमकारणम्। समानो गोत्रयोज्ञें यो सपिण्डो वापि गोत्रजः ॥ ।।।।। सूते (तके) तेन स्पर्शः(?) गोत्रिणस्तु न उच्यते। आपत्स्वपि हि यद्त्तं वन्यावावृत्तिमेवच ॥१०॥ द्रहिणेन तदा प्रोक्तं नैव तैः प्राप्यते धनं। गये गांगेऽपि यद्त्तं यद्त्तं राहुदशने ।।११॥ दानमन्यच यहत्तं देवब्राह्मण सन्निधौ। पुनर्न समवाप्रोति आयुः स्वायंभुवः पुरा ॥१२॥ गये गांगेऽपि यहत्तं पितृनुहिश्य(द्भृत्य)भक्षयम् (यत्कृतम्)। आपत्स्वपि हि यद्दत्तमुद्धरेत्स स्वमन्वयम् ॥१३॥ आत्मदत्तेषु दानेषु योऽन्यस्मै दातुमिच्छति। यो द्दाति दापयति ब्रजेतां निरयन्तु तौ ॥१४॥ मुज्यमानं यदा ह्यन्नं न पुनर्भुज्यते यथा। जलपूर्णं तथा दानं न पुनर्लब्धुमर्हति ।।१६॥

अप्रवक्तारमाचार्यमनधीयान मृत्विजम्। गृह कामं तु गोपालं वनकामन्तु नापितम् ॥१६॥ षडेते पुरुषोजह्याद्भिन्नानांविमवाम्मसि । उल्काहस्तोऽग्निदोऽग्रे यः शस्त्रपाणिस्तु घातकः ॥१७॥ अचौरैश्चौरतां याति माण्डव्यव्यवहारतः। उत्क्रम्य वृत्ति यं स्यास(?)यस्य धातोगवादिभिः ॥१८॥ गोपालस्तुवद्(?) प्रोवैसेवेधन्दिनम्वारयेत्। समूले शस्यनाशे तु भक्षानीति समाप्नुयात् ॥१६॥ गोपालस्तत्रचे वान्यो अन्यः स्वामीयथाविधः। गौः प्रसूतादशाहात्तु समानक्षापिकुञ्जरः ॥२०॥ निवार्य तत्प्रयहोन तेषां स्वामी न दण्डभाक्। अद्म्याहस्तिनो अश्वा प्राजा (?) हितेस्मृताः ॥२१॥ अद्म्या गर्भिणी गौश्च सृतिकाचातिभारणी। प्रोक्तस्तु द्विगुणं दम्य (?) रचतुर्गुणम् ॥२२॥ प्रत्यक्षवारक्याणातु दम्यश्चौर(१)प्रकारः। या नष्टा पल दोषेण (?) क्षेत्रमन्यंसमाश्रिता ॥२३॥ न तत्र गोपिनोदण्ड्याः पालकोदण्डमईति। राजग्रहगृहीतोवा वज्जाशनिमृतोऽपिवा ॥२४॥ अथ सर्पेण वा दृष्टो गर्त्तेपंके निपातिताः। नात्र पालकदोषः स्यानैव दोषोऽस्ति गोपके ॥२४॥ सुधानवगृहस्थस्य इष्ट्यानियमेन तु। नव कम्माणि तस्यैव विकम्माणि नवैव तु ॥२६॥

प्रस्थवाभि(?)नवान्यानि प्रकाशानि नवस्तथा। सकलानि नवान्यानि फलानि च पुनर्नवा ॥२७॥ अदेयानि नवान्यानि वस्त्रजातानि सर्वदा। नवकानवनिर्दिष्टा ब्रह्स्थो न्ननतिकारकाः ॥२८॥ सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते। मनश्चक्षुर्मुखं वाचं सौम्यं दद्याचतुष्ट्यम् ॥२६॥ अभ्युत्थानानि वक्ष्यामि विशिष्टेगृहमागते। न मिहागस्थ पूर्वालापः (?) प्रियान्वितः ॥३०॥ उपासनमनुत्रज्यात्कार्यान्नव सुधास्मृताः। इष्टानां कथयिष्यामि भूमिरापस्तृणानि च ॥३१॥ पादशौचं तथाभ्यं (गं) वाशमं रायनं(भाषणं) तथा। कि विचाननं यथाशक्ति इष्टान्येतानि कीर्तिता (नि) ॥३२॥ सन्ध्या स्नानं जपोहोमः स्वाध्यायो देवताई नम्। वैश्वदेवेक्षणातिथ्यमृद्धृतं चापि शक्तितः ॥३३॥ पितृदेवमनुष्याणां दीनानां च तपस्विनः। मातृपितृगुरूणांच संविभागोऽथ कस्यचित्।।३४॥ एतानि नवकर्माणि विकर्माणि निबोधतत्। अनृतं परदारत्वं (च) असत्यस्य च भाषणम् ॥३६॥ अगम्यागमनं स्तेयं पेयापेयंच हिं सनम्। अश्रीत्रकर्माचरणं भैत्रधर्मबहिष्कृतम् ॥३६॥ नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वर्ज्येत्। आयुर्वित्तंगृहच्छिद्रं मंत्रमैथुनमौषधम् ॥३७॥

तपो दा(मा)नापमानञ्च नव गोप्यानि सर्वदा। प्रायोज्यमृणशुद्धिः स्यादानधर्मम विशुद्धचित ॥३८॥ पात्रे धनं वार्ध्षतं दत्वा शुद्धिमवाप्नुयात्। आदातुश्चैन्द्र शुद्धार्थमिष्टे वश्चिनरी(१)स्मृतः ॥३६॥ लोमभ्यः स्वाहेत्यवैहि लोमभ्यश्च तदैतन्। मन्त्रान्तं जुहुयाद्वापि मन्त्रवीर्यं यथाक्रमम् ॥३६॥ संप्रामे वा हतोलक्षः भूयः शुद्धिमवाप्रुयात्। अरण्ये प्रान्तरे जप्त्वा त्रिः कृत्वो वेदसंहिताम् ॥४०॥ शुद्धचते चाम्यता शीम्यात्प्रतिस्त्रोत्पांतां (१) सरस्वती । वाल(बालं)वासा जटीवास्याद्ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्।।४१।। पिण्याकंवा कणान्नं वा भक्ष्येच समाहितः। गायच्याश्च जपेत्कोटि ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥४२॥ गायत्रीलक्षपष्ट्या च मुच्यते गुरुतल्पगः। ब्रह्महा ब्राह्मणत्राणाद्गां द्याच तथा युताम् ।।४३।। घ षाणं (?) तु दशाब्दे कम्म कीर्त्तयेत्। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः 118811 क्षेत्रदारापहारी च षडेतेह्याततायिनः। शस्त्रपाणि समायान्तं यदि विप्रः पडंगवित् ॥४५॥ जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महाभवेत्। अताडितमनक्लेशं न वियोगो धनस्य च ॥४६॥ म्रियते च परार्थेषु न दोषः परिविद्यते। वृषमेकं सहस्रं गाः दद्यात्क्षण(विप्र)वधे पुमान् ॥४७॥

ब्रह्महत्याव्रतंचापि वत्सरत्रितयं चरेत्। वैश्यहाब्दं चरेदेतहद्यादेकशतंगवाम् ॥४८॥ शूद्रहन्ता च षण्मासं व्रतं चरेहारूणम्। गवां च दशकं दद्याच्छूद्रहन्ताविशेषतः ॥४६॥ अप्रदुष्टां प्रियां हत्वाशूद्रहत्यात्रतं चरेत्। प्रमादेन हतं (तो) येन बालको मुनिसत्तमः ॥५०॥ गोमूत्रं यावकाहारं स्पृष्ट्वाकेदार(१) शुद्ध चिति । अविज्ञाततं(?) बालं संज्ञाभावात्कथञ्चन ॥५१॥ सज्ञाता ज्ञातवा पापी (?) ज्ञातातीर्थेन शुद्धति। प्रमादेउवा प्रमादेवा वाले (?) निपातिते ॥५२॥ गङ्गा स्नानं च केदारं प्राजापत्यव्रतं चरेत्। विश्वनार्थं च केंदारं हरिं भागीरथीं तथा।।५३।। स्नात्वा वै संस्पृशेहिङ्गं बालघाती विशुद्वनि। अयोनौ च वियोनौ च पशुयोनौ तथैवच ॥५४॥ समुत्सृजंते (ति) ये शुक्रं ब्रह्महाफलमश्नुते। भार्यासखी कुमारी च कुजीवी(चा)न्त्यजा सुता ॥५४॥ स्वगोत्री (त्रा) स्वसुतारचैव गत्वा स गुरुतल्पगः। पितृष्वसां मातुलानीं स्तुषां मातृस्तुषामपि ॥५६॥ मातुःपत्नीं स्वभगिनीमाचार्यतनयां तथा। आचार्यपत्नीं स्वसस्त्रीं गत्वा स गुरुतल्पगः ॥५७॥ छित्वालिङ्गं वधस्तस्य मुखेदचादुल्मुकंतथा। द्वादशाङ्गुलमात्रंनु लौहशंकुस्तथैवच ॥५८॥ मुखे तस्य प्रदातव्य जीवः शुद्धो भवेत्ततः।
दिन(?) शास्तमते राजादेवो राज्ञश्च शासकः ॥६६॥
भायांगोधात्त्वनकुल मल्दृकरच(मूषकं च) तथैवच ।
हत्वा त्र्यहं पिवेत्क्षीरं पादकुच्छं समाचरेत् ॥६०॥
उरगेत्यायसो दण्डः पचकत्रयमासकः।
काले घृतघटो देयः उष्णगुंजाहकेशुकम् ॥६१॥
एकवर्षे हते वत्से कुच्छपादो विधीयते।
अबुद्धि पूर्वं संस्पृष्ट्वा सूर्यरिमपु शुद्धचित ॥६२॥
मृतकञ्च श्वपाकं च उद्क्या पतितं तथा।
मद्यपम्लेच्छचाण्डलं स्पृष्ट्वा स्मानं सहाम्वरैः॥६३॥
इति श्रीब्रह्मोक्ते याज्ञवल्क्येधर्मशास्त्रे शुद्धि प्रकरणम्नाम
द्वादशोऽध्यायः।

# अथ त्रयोदशोऽध्यायः

#### आशौचवर्णनम्

शुद्धचते द्विचतुर्मासै स्वल्प गर्भ (?) विनिसृतौ ! अहोभिः शुद्धचते शेषैः (?) अर्थाभवति नाशने ॥१॥ दासी दासे तथा कन्या सूयते स्त्रियते यदि। त्रिरात्रंसृतकंतस्य भाषितं च प्रजापतिः ॥२॥ अप्रदत्ता भवैकाह प्रदत्तामुभयत्रयः। विवाहिता तु या कन्या सृतकं श्वसुरगृहे ॥३॥ शवसूति समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्। शवेन शुद्ध-चते सृती न सृता शवशोधिनी ॥४॥ शवसृती समुत्पन्ने पुत्रजन्मयदा भवेत्। कुर्यात्तात्कालिकीशुद्धिरशुद्धि पुनरेवहि ॥५॥ आत्रिपक्षात्त्रिरात्रं स्यादाषण्मासाच पक्षिणी। अहः सम्वत्सरादर्वाक्पूर्णी दत्तोदकं शुचिः ॥६॥ पितरौ चेन्मृतौ स्यातां कथन्तु सूतकम्भवेत्। श्रुत्वातदिनमारभ्य दशाहं सृतकी भवेत् ॥७॥ आ (अ) दत्त जनात्सद्योआचूड्रान्नेषिकीस्मृतः। त्रिरात्रमव्रतादेशे **।** दशरात्रमतःपरम ॥८॥ द्वे सन्ध्ये सद्यमित्याहुद्वे दिने नैषिकीस्मृता। दिनद्वयं तु राज्यैका पक्षिणी तु विधीयते ॥ ६॥

दन्तजातानुखातोवाकृतचूडस्तु कर्म्मणि। त्रिरात्रं सूतकं तस्य भाषितं ब्रह्मणापुरा ॥१०॥ गर्भमध्ये विपत्तिःस्यादृशाहं सृतकम्भवेत्। जीवेजाते ततो मृत्युः सद्यः शौचं विधीयते ॥११॥ द्विवर्षे निक्षिपेद्भूमौ त्रिवर्षे दाहमुच्यते। जीवंजातोरक्तिपाकर्म(?)समाचरेत् ॥१२॥ अन्तर्द्शाहे स्याचेत्पुनर्मरणजन्मनि । तावत्स्याद्शुचिविप्रो यावद्स्य दिनांन्द्श ॥ ३॥ अन्ते वै दिवसेतस्माद्धिकं तु दिनदृयम्। रात्रिशेषेण च द्वाभ्यां प्रभाते त्रिभिरेव च ॥१४॥ दिवाकरोदयात्पूर्वं सृतकं मृतकम्भवेन्। एकविंशत्यहे यज्ञे विवाहे दशवासरे ॥१५॥ त्रिरात्रत्रतवन्ध्यं (न्धं) स्याच्छ्राद्धं तद्हउच्यते । अभ्यंगादिविवाहेषुयज्ञेषु वा रणे कृते ।।१६।। श्राद्धे द्वन्तं(?) समुत्पन्ने नाशौचं मृतसूतके । यज्ञदीक्षान्तविप्रस्य यज्ञस्थाना तु ऋत्विजः ॥१७॥ यतीनां ब्रह्मयज्ञविदुषो नाक्षु(शु)द्वित्रं ह्मचारिणः। सत्र याची (गी) च यो नित्यं गरुड्ध्वजपूजकः ॥१८॥ ब्रह्मचारी यतिश्चेव सर्वे ते त्यक्तसूतकाः। शुद्धचते प्रसवे धेनुर्दिवसे दशमे सदा ॥१६॥ अजाविका(च)श्वमहिषी शुद्धचन्तेविंशतिभि।र्देनैः। एकाहात्च्छुद्धते विप्रो योऽग्निर्वेदसमन्वितः ॥२०॥

अहा (हः) त्केवलवेदस्तु अन्येपांदशभिर्दिनैः। दशाहं गोत्र शुद्धिःस्याद्विंशाहं पुत्रमात्रिकः ॥२१॥ त्रिंशाहं कन्यकामाता एकाहंचाप्यिवान्। स्नानसन्ध्यात्रयं हीनः सप्ताहे णूद्रवद्द्विजः ॥२२॥ संध्यास्नानत्रयं तस्मात्सृतकेऽपिनसंत्रजेत्। आचतुर्थातु सम्पूर्ण पञ्चाहः पञ्चशाखिनाम् ॥२३॥ त्रिदिनं षष्टशाखीनां सप्तशाखी दिनद्वयम्। अष्टमीचाहोरात्रमेकाहन्नवमी तथा द्शमी(म्यां) स्नानमात्रेण शाखयासृतकम्भवेत्। शाखामेकादशीति(ती)र्तन्नवृत्तिर्न च स्तकम्।।२४॥ भोजना च(?)मनान्नं(मंत्र) परित्रहपाकादिकम्। सङ्कर्पणं तथागायांत्यजेत्सृतिकिनासह । यो न पृजयते नित्यं विष्णुवैश्वानरातिथिम् ॥२६॥ स्नानसन्ध्याविहीनाश्चा सदा ते सृतकान्विताः। प्रत्य (?) या मूर्खाः भि (भी) प्रवर्णानिवाह्यका ॥२७॥ आचाररहिता ये च सदाते सृतकान्विताः। व्याधितस्यकद्रयस्य ऋणग्रस्तस्य चैव हि ॥२८॥ क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेपतः। व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ॥२६॥ श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सृतकम्भवेत्। सप्तरात्रं तु काषाये गोमूत्रे वा तथैव च ॥३०॥ त्रिफलाञ्यहसंयुक्ता गोचर्म्म नैव दुःष्यति ।

प्र (प्र) क्षाम्रजम्बूचलपरघात्री

जटाधरोः(?) दुवकाकषायः ।

फलत्रं यस्मनि(?) मृत्तिकच-

राप्तन्तिमेकाहनिचर्मशुद्धः ॥३१॥

घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतैलेन वा पुनः। आम्रचर्म मयं पात्रं सप्तधौतेन शुद्धचित ॥३२॥

इति श्रीब्रह्मोक्ते याज्ञवल्क्येधम्मशास्त्रे सृतकशुद्धिप्रकरणम् नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।

समाप्रश्चायं ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्य धर्मशास्त्रम्

॥ ॐ नमः शिवाय ॥

अथ

# \* काश्यपस्मृतिः \*

प्रायश्चित्तवर्णनम् अथ काइयपीयान् गृहस्थधर्मान् व्याख्यास्यामः

आहिताप्तिः स्वदारिनरतोऽचाप्त्रचिप्तहोत्री स्नातामृतुकालगामी देविपतृमनुष्यभूतब्रह्मयज्ञानुसेवमानः एकद्वित्रिचतुर्णां ब्राह्मणान् कुर्वाणो व्रतिनयमहोमजाप्यपरो मातृपितृभक्तो दारापत्यपोषकः शेषानुभोजी उपवासी त्रैविणकमेदकसूतकान्नपरिहरमाणोऽलांगल-वृत्तिः। तत्र च भूम्यपोढने वृक्षच्छेदने नास्यधर्मोभवति। कूपसेतुतडागविप्रदेवतायतनभेदने प्रायित्रक्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य चतस्त्रआहुतीर्जुहुयात्।

इदं विष्णुरिति प्रथमा, मानस्तोक इति द्वितीया, स्ववासा इति तृतीया, दंष्ट्राभ्यामिति चतुर्थीरत्यस्रपोढयेत् तस्यैव देवतायै पूर्णाहुतिं जुहुयात्।

अथ गोबलीवर्दमिहषधूर्याविकहिंसावाप्ती प्रायिक्षत्तकामका-रतामित्येके। दोग्धृदमनपर्यस्तपाषघट्टनघंटाभरणभूषणयोजन तैल-मंडौषधभेषज्यत्रितयमाणे व्याप्तानामकामावाप्त्ये (प्ती) प्रायिक्षत्तं- ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य सिशारक्षुरवपनं कृत्वा प्राजापत्यं कृच्छ्रमाचरेत्। चीणांते गां दद्यात्। तिल्धेनुं जलधेनुं चेतिकाश्यपः।

अथ मृगमहिषगंडुकवराहशरभऋक्ष्संह्रव्याव्रमंडूकशूकर मत्स्यव्राहशिद्युमारादीनां वधेष्वहोरात्रं। चीर्णाते गां दद्यात्। मेष स त्रिरात्रं चीर्णान्ते हिरण्यं दद्यात्।

अथ काक-वलाक-हंस-सारस-कारण्डव-चक्रवाक-गृध्रश्येन-खंजरीट-टिट्टिभोल्लक-शुक सारिकामयूरकाक-मद्र कलविक-कपोत कपिंजलादीनां वधेष्वहोरात्रं । चीर्णान्ते तिलान्दद्यात् ।

अथातः श्व-जम्बूक-विडाल-ऋषभरक्ष्वासतोष्ट्र शूद्रवधे त्रिरात्रं च प्रायश्चित्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य प्राजापत्यं कृच्छं चरेत्। चीर्णान्ते सत्रीहीन् दद्यात्।

कुकलास-सर्पनकुल-विडालगोजावधे त्रिरात्रं चीर्णान्ते लोहं दद्यात्।

येषां व्यापादने प्रायश्चित्तमुक्तं तेषामेवोच्छिष्टभोजने प्राणा-यामशतंकृत्वा घृतं प्राश्य शुद्धः स्यात् ।

जातमृतकसूतके ब्राह्मणो दशरात्रेण, क्षत्रियः पंचदशकेन, वैश्योविशतिरात्रेण, शूद्रो मासेन शुद्धचित । तच्चेदंतःपुरवापतंति तत्समेन शुध्यावस्वहः । अब्राह्मणो न जायते, नाधीयीत, नाध्या-पयेत्, न दद्यात् न प्रतिगृह्णीयात् । अशुचिद्धिपदे चतुष्पदे । नादितदहः ।

अथानशनमृतानामशनिहतानां वा अग्निप्रविष्टानां भृगुपतन-संप्रामदेशांतरमृतानां वा गर्भविनिःसृतानां त्रिरात्रेण शुद्धिरुच्यते। अथ लशुन-पलांडुगृञ्जन-कुंभीकुक्कुटभक्षणे सुरासीधुमधुम-द्यपाने अयाज्ययाजने पतितसावित्र्युपनयने तैः प्रायश्चित्तं ब्राह्म-णेभ्यो निवेद्य यत्र प्राममृगाणां पशूनां शब्दो न श्रूयते तस्मिन्प्रदेशे अग्निं प्रणिपरिसमुद्य पर्य्युपरिस्सर्य सशिखवपनं कृत्वा प्राक् प्रणीतेन विधिना पुनः संस्कारमर्हन्तीति।

### अथ पंचमहापातकाः प्रवक्ष्यन्ते----

त्राह्मणो नैव हन्तव्यः स्वस्वप्रक्षेपया द्विजैः।
सुवर्णहरणं चैव कर्तव्यं न कथंचन।।१।।
गुरुपत्नीं न गच्छेत संस्पर्शश्च न तैश्चरेत्।
महापातकसंज्ञेया निर्दिष्टानां मनीषिभिः॥२॥
वत्सरित्रतयं कुर्यात् नरः कुच्छं विशुद्धये।
आत्मतुल्यसुवर्णं च द्द्याद्वाविष्रतुष्टिकृत् ॥३॥
आत्रेयीगर्भराजन्यवैश्यो यज्ञगतौ हत्वा एतदेवकुर्यात्।

#### अथाकालि(क)व्याख्यास्यन्नाह—

अविनिरटकविद्य तवज्रनिर्घातप्रपतने भूमिचलने चैवाथ-निम्नोत्तरे चैव प्रायश्चित्तं ब्राह्मणेभ्योनिवेद्य समीमयीनां समिध मधुद्धिष्टृताक्तानामष्टसाहस्रं जुहुयात्। शन्नोदेवीति काश्यपः।

यत्र वेश्मिन उल्लंकोनिपतित । गृहं गोधाकपोतः प्रविशित । कृष्टः शकुनिः श्येनो वा रथभुज्ये(ध्वजे)वानिपतित । वल्मीक दीपि-कागृहे पुरो ददति । शृगापुरोहणे कपाटघंटापुरोहणे चैव प्रायश्चित्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य शमीमयीनां समिधद्धिमधुष्टृताक्तानामष्ट-सहस्रं जुहुयात्, वास्तोस्पते इति काश्यपः ।

# अथ नैमित्तिकानि व्याख्यास्यामः—

क्षीरभाण्डभेदने मंथने भंजने पुरोहललांगल गलचक्रतूपपतने रथविपर्यासने अश्व(अस्त्र)भंजने रजस्वला-शवस्पर्शने आदित्या-स्तमने संदमंदेदुः स्वप्नदर्शने कर्णकेशपतिपुरोहणे पू(यू)पस्थलस्पर्शन मृतकसूतक भोजने चैव ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य सचैले कृत्वा स्वप्नतिरथं जपेदिति काश्यपः।

#### अथातः पात्राणां शौचविधि व्याख्यास्यामः—

पलेखने(१)न दारुपत्रे भस्मनांकांस्यं शीश्रुतास्त्रायसानां सिक-ताभिः शौचं। दंतशंखमणिराजतसौवर्णानां घर्षणं। मृण्मयानां पुनर्दहनं। धान्यवासमां वहूनां श्रोक्षणं काष्ठ रज्जुत्वक्चर्म चीर वेणु विदलपत्रपर्णानां चलवच्छोचम्।

# अथ पूर्व पापकर्मणां चिह्नं व्याख्यास्यामः---

अगम्यागामी दुश्चर्मा तस्मात्प्रायश्चित्तं वेदात्मविशुद्धये। एतान् श्राद्धे परिवर्जयेत् ये चान्ये पंत्तिदूषकाः। श्लृष्ट्घटा चा घटा-नटा प्रव्रजितरंगारतानिदेवलकनक्षत्रजीवकप्रामयाजकपर्थ्याहित-पर्थ्याधारकविविद्कपौनर्भवानाश्नंति। अदन्तादेके नाश्नंति। भार्याजितस्य नगरप्रामयाजकेभ्यः अविश्रस्तघाती व्यंगोनश्चत्र सूचकाः। वर्जनीयाद्विजाह्येते श्राद्धकर्मसु नित्यशः। दाराधीनाः क्रियाः सर्वा दाराः स्वर्गस्य साधनं ॥ ४॥ इत्येतत्त्रह्मणात्रोक्तं काश्यपस्यानुशासनम्। सप्त पौनर्भवा कन्या वर्जनीया कुलाधमाः ॥ ५॥ वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतमंगलकौतुका। उद्करपर्शका या च या च पाणिम्रहीतिका ॥ ६॥ अग्न्युपायं गता या च पुनर्वाह्यस्य वादिका। इत्येताः कश्यपप्रोक्ता दहेयुः कुलमग्निवत् ॥ ७॥ प्ररोहत्यप्रिमादाय पादपानां कुलंमहत्। न हि पुनर्भवादीनां कुछं तस्य प्ररोहति ॥ ८॥ पिता वा यदि वा भ्राता माता वा यदिवेतरः। नरश्च कृतपापानां गति यां याति तां श्रृणु ।। ६ ।। मनिवर्ती यथा श्येनो गच्छत्येव यमालयं। एवं च नरकं याति कन्या अमृतकारका । १०।। पुनः सम्पद्यते नारी गतमात्मानमात्मनि। अिधमात्रं त्वचं भित्वा शुक्रं तेजोबलं तथा।।११।। शुद्धि न ये प्रयच्छंति दुहितरं लोभमोहिताः। तेषां तु नरके घोरे याति वै सप्तमं कुलम् ॥१२॥ गमनागमनायोगात् एवं शुक्रे विधीयते। एवं ज्ञात्वा युक्तकन्यां विदेत स तत्कुलात् ॥१३॥

#### काश्यपस्मृतिः

नस्याद्दे च पित्र्ये च दासीस्याद्थ संचिता।
क्रयक्रीता तु सा दासी न सा पत्नी विधीयते।।१४।।
अग्निष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणी कृतम्।
प्राप्नोति पुरुषोद्त्वा होममंत्रे रलंकृताम्।।१६।।
यस्तु सात्म(सात्विक)धर्मेण पिता समर्पयेत् सुताम्।
स प्रेत्य लभते स्थानं यथा दक्ष ! प्रजापतिः।।१६॥
इति काश्यप प्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम्।

#### ।। श्रीगणेशाय नमः ॥

# \* व्याघ्रपादस्मृति: \*

#### तत्रादौ स्मृतिमहत्त्ववर्णनम्

ऋिषमेकान्तरासीनं व्याघं मितमतां वरम्। पत्रच्छुर्मुनयः सर्वे धर्मशास्त्रकथानकम् ॥ १ ॥ हुताग्निहोत्रं विधिवत् व्याघ्रं वेदविदां वरम्। सर्वशास्त्रविधि ज्ञात्वा ऋषिभिश्चनमस्कृतम् ॥२॥ नमस्कृत्य च ते सर्वे इदं वचनमन्नुवन्। हितार्थं सर्वछोकानां भगवन् कथयस्व नः ॥ ३॥ वेदतत्त्वार्थतत्त्वज्ञा यन्मां पुच्छथ संशये। ते सर्वे संप्रवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ४ ॥ सर्वतीर्थान्युपस्पृश्य सर्वान्वेदान्प्रणम्य च। जप्त्वा तु सवसूक्तानि सवशास्त्रानुसारतः ॥ ५॥ सर्वपापहरं दिञ्यं सर्वसंशयनाशनम्। चतुर्णामपि वर्णानां व्याघः शास्त्रमकल्पयत्।। ६।। ये च पापकृतोलोके ये चान्ये धर्मदृषकाः। सर्वपापैः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेदं शास्त्रमुत्तमम् ॥ ७॥ तस्मादिदं वेद्विद्भिरध्येतव्यं प्रयत्नतः। शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सवृत्तेभ्यश्चसर्वतः ॥ ८॥ १५६

आचारं चैव सर्वेषां कार्याणां च विनिर्णयम्। यथाक्रमं यथायोग्य वक्तु मर्हस्यशेषतः ॥ ६॥ भगवन् सर्ववर्णानां यथावद्नुपूर्वशः। अन्तरं च प्रभावानां धर्मान्नो वक्तु महिसि ॥१०॥ युगेयुगे च सामर्थं विशेषं मुनिभाषितम्। व्याघ्रेण च यथाप्रोक्तं प्रायश्चित्तं प्रदीप्यते ॥११॥ युगेयुगे च ये धर्मास्तेषु तेषु च ये द्विजाः। तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥१२॥ अकृते वैश्वदेवे तु ये भुंजन्ति द्विजातयः। वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि व्रजन्ति वै।।१३।। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा। एतेषां तु हितार्थाय व्याघः शास्त्रमकल्पयत् ॥१४॥ योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥१४॥ भानौभौमे त्रयोदश्यां नंदाभृगुमघासु च। पिंडदानं मृदास्नानं न कुर्यात्तिलतर्पणम् ॥१६॥ पक्षयोरुभयोर्वापि सप्तम्यां निशि सन्ध्ययोः। विद्यापुत्रकलत्रार्थी तिलान् सप्तसु वर्जयेन् ॥१७॥ विवाहे चोपनयने चौले सति यथाक्रमम्। वर्षमर्धं तद्धं वा नेत्येके तिलतर्पणम् ॥१८॥ वृद्धौ सत्यां च तन्मासि नेत्याहुस्तिलतर्पणम्। तीर्थे तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षके ॥१६॥

निषिद्धे ऽपि दिने कुर्यात्तर्पणं तिलमिश्रितम्। तिथितीर्थं विशेषे तु कार्यं प्रेते च सर्वदा ॥२०॥ देवानृषीन्पितृंश्चैव तर्पयेत्तु प्रयत्नतः। आचम्य मार्जनं कुर्यात्ततः प्राणान्समापयेत्।।२१॥ अयजन्मगृहे प्राप्तं श्राद्धं सतिलकं भवेत्। तिलकेनविनाकार्यं पितृकर्म निरर्थकम् ॥२२॥ अग्रजन्मैः सदाकार्यं श्राद्धं सतिलकं तथा। श्रौतस्मार्तानि कर्माणि तिलकेन समाचरेत् ॥२३॥ मृत्तिका गोशकृत् दुर्भा उपवीतोत्तरीयकम्। द्द्याद्विप्रत्वमाप्नोति श्राद्धकाले विशेषतः ॥२४॥ गोपीचन्द्नखण्डांश्च यो द्याद्वाह्मणे यदि। अपि सर्षपमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥२५॥ मृदं यज्ञोपकीतं च श्राद्धे द्द्यात्प्रयत्नतः। उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं कुर्याच्छ्राद्धे विशेषतः ॥२६॥ निषिद्धानि च वाक्यानि शूद्राणां योषितां तथा। शून्यमुखेन कर्तव्यं श्राद्धं कर्म यथाविधि ॥२०॥ <mark>श्राद्धं कुर्यातु शूद्रोऽपि शून्यं कुर्या</mark>ह्नलाटकम्। ललाटेतिलकं दृष्ट्वा निराशाः पितरोगताः ॥२८॥ शूद्रे णतिलकं कृत्वा श्राद्धकर्मसु यत्कृतम्। निष्फलं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठति ॥२६॥ यो यस्यविहितो धर्मस्तेनधर्मेण कारयेत्। विपरीतं चरेद्यस्तु किल्विषी स निगद्यते ॥३०॥

देवानम्यर्च्यगंघेन त्रिपुंडूं पापनाशनम्। तिलकेन विना श्राद्धं तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ॥३१॥ "तिलकेन विना सन्ध्या तिलकेन विना जपः।" अंगवंगकलिङ्गाश्च तैलङ्गा द्राविड्रास्तथा। सदा श्रन्यमुखा ज्ञेया देशधर्मानुसारतः ॥३२॥ अन्ये च बहवोधर्मा देशेदेशे व्यवस्थिताः। ते ते धर्माः सदाकार्या व्यात्रस्य वचनं यथा।।३३।। श्राद्धकाले तथा दाने होमे देवार्चने तथा। विधिवत्तिलकं कुर्यान्मृदा वा चन्द्रनेन वा।।३४॥ धारयेदूर्ध्वपुंडुं तु स्नानान्ते च विशेषतः। तर्पणे होमकाले च सार्य प्रातः समाहितः।।३५॥ तिर्यक्पुंडं न कुर्वीत यावद्धोमं समाचरेत्। शिलागन्धानुरुपेन मार्जारोच्छिप्टभोजनात् ॥३६॥ स्वरूपदर्शनाद्रप्सु भाग्यहीनोभवेन्नरः। शुभ्रं वृतं विप्रैस्तु क्ष्यार्थे कुरुवीक्षणम् ॥३७॥ ललाटे येः कृतं नित्यं मृदाचन्दनभस्मना। धारयेदूध्प्रपुंडुं तु स्नानान्ते च विशेषतः ॥३८॥ गृहानागत्य होमांते भस्मना च त्रिपुण्डूकम्। स्नात्वापुण्डं मृद्ा कुयात् होमं कृत्वा तु अस्मना ॥३६॥ "देवानभ्यच्यं गंधेन त्रिपुंडुं पापनाशनम्॥" आशौचेपि न चाभ्यङ्गे विवाहे चन्द्नादिना। ऊर्ध्वपुंडूं सदाकार्यं श्रौते स्मार्ते च कमणि ॥४०॥

सूतके समनुप्राप्ते वर्जनीयः प्रयत्नतः। मृत्तिका चन्दनं भस्म तथा तोयं चतुर्थकम् ॥४१॥ एमिद्र व्यैर्थथाकालं तिलकं तु समाचरेत्। देवानां च तथा शैंवे नाभ्यंगे न च शूद्रतः ॥४२॥ अभ्यङ्गाद्धरते रुक्ष्मीं शूद्रस्य नरकं घ्रुवम्। तर्जनीं रौप्यसंयुक्तां ब्रह्मयन्थियुतां शिखाम् ॥४३॥ भोजने मैथुने मूत्रे कृत्वा कुच्छ्नं समाचरेत्। तर्जन्यां च धृतं रौत्यं ब्रह्मयन्थौ च मूर्द्धान ॥४४॥ भोजने मैथुने मूत्रे कुर्वन्कुच्छ्रेण शुध्यति। शिखावंधं विमुच्याथ हस्तप्रक्षाळनं स्मृतम् ॥४५॥ न करोति स मृढात्मा तदन्नं केशदृषितम्। प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि कुर्यादाचमनं तदा ॥४६॥ पश्चिमे पुनराचम्य दक्षिणे स्नानमाचरेत्। गोकर्णकृतहस्तेन माषमात्रं जलं पिवेत् ॥४७॥ तन्न्यूनमधिकं चैव तज्जलं रुधिरं भवेत्। अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिह दाभिरंततः॥ त्राह्मणो ब्रह्मतीर्थेन दृष्टिपूताभिराचमेत्।।४८॥ हत्कण्ठतालुकाभिश्च यथासंक्यं द्विजातयः। स्त्रीशूद्रवास्यसंस्पर्शमात्रेणापि विशुद्धचिति ॥४६॥ अंगुष्ठात्रे तु संमृज्य मध्यमा मध्यपर्वसु। योजीतात्रेण हस्तेन स वै गोकर्णिकः समृतः।।५०॥

मुक्ताङ्कष्ठकनिष्ठाभ्यां त्रिः पिवेत् ब्रह्मतीर्थतः। स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्त भुत्तवा रथ्याप्रसर्पणे ॥५१॥ आचान्तः पुनराचामेद् वासोऽपिपरिधाय च। ऊर्ध्वजानुस्तु नाचामेदेकपाण्यादतेन च ॥५२॥ तथैव ब्रह्महस्तेन नापरिज्ञातहस्ततः। आपः स्पर्शनकाले तु तर्जन्यां तु स्पृशेजलम् ॥ तज्जलं च पिवेद्विपः सोमपानसमं भवेत्।।५३।। आपः करनखैः सृष्ट्वा तेनाचामति यो द्विजः। सुरां पिबति वै व्यक्तं व्याघस्य वचनं यथा ॥५४॥ पीतोच्छिष्टं पादशौचं शौचशेषं तु यज्जलम्। तज्जलं तु सुरातुल्यं पर्यमिकरणं विना ॥५५॥ कांस्येनायसपात्रेण त्रपुसीसकपित्तलैः। आचान्तः शतकृत्वोपि न कदाचन शुध्यति ॥५६॥ कटिमंडलमावृत्य नाभ्यन्तर्दक्षिणोत्तरे। कच्छं द्वादशपिंजूलं पुरापश्चात्प्रयुंज्यते ॥५७॥ एकराशिगतौ स्यातां यदा गुरुनिशाकरौ। सा पौर्णमासी महती सर्वपापहरा स्पृता ॥ १८॥ आदिद्के समनुप्राप्ते आशौचं यदि जायते। आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तत्र श्राद्धं प्रदीयते ॥ १६॥ अनपत्या च या नारी भर्नु पिंडेन योजयेत्। यदि जीवति भर्तारं श्वश्रेयादिभियोजयेत्।।६०।।

पितामहाश्रजीवंति तत्पिता श्रियते यदि। देहमात्रत्रयः पिण्डान् प्रपितामहपूर्वकम् ॥६१॥ जीवन् पितामहोयस्य पिता यत्र न विद्यते। द्वौपिंडावेकनामानौ एकस्मिन्प्रपितामहे ॥६२॥ चत्वारि अर्घ्यपात्राणि गंधमाल्यैस्ततोऽर्चयेत्। ये समानि अनुचामेतत्पात्रस्थापो नयेत्त्रिषु ॥६३॥ पक्षश्राद्धं तु निवृत्य तर्पणं तु दिनेदिने। सकुन्महालये श्राद्धे परेऽहनि तिलोदकम् ॥६४॥ द्रीश्राद्धे गयाश्राद्धे श्राद्धे चापरपक्षगे। ताम्बूल चर्वणं दोषो व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥६५॥ वृद्धावादौ क्षयेचान्ते दर्शे मध्ये तथैव च। महालये च पिण्डान्ते वैश्वदेवं चतुर्विधम् ॥६६॥ श्राद्धं कृत्वा तु विधिवत् वैश्वदेवादिकं ततः। ब्रह्मयज्ञं ततः कुर्यात्तर्पणं तु तिलैविना ॥६७॥ रनात्वातीरं समागत्य उपविश्य कुशासने। संतर्पयेत् पितृन्सर्वान् स्नात्वा वस्त्रं च धारयेत् ॥६८॥ सहोदर समुत्पन्नां कुर्याद्दे विपतृं स्तथा। एकमेकं तु गोत्राणां कुर्याद् ब्राह्मणजो भवेत् ॥६६॥ सहगोत्रजा ब्राह्मणानां न कुर्यात्सर्वतो द्विजः। याज्ञवल्क्यं तु कार्याणि वर्जनीया प्रयत्नतः॥७०॥ वेदज्ञातो द्विजातीनां कुर्याद्वाह्मणतो भवेत्। एकगोत्रं द्वितीयं तु तृतीयाग्निस्तथैव च ॥७१॥

एकगोत्र ब्राह्मणानां पृथक् गोत्रस्तथैव व। कुर्याच्क्राद्वादि कार्याणि महालयां तु सिद्ध्ये।।७२।। वानप्रस्थयतीनां तु ब्रह्मचारिस्तथैव च। कुर्याच्छ्राद्वादिकं तस्य व्याघ्रस्य वचनं यथा।।७३।। पूर्वेद्युः क्षणितोविप्रो ब्राह्मणः कर्तृ कं यथा। अनुज्ञायतां कार्याणि कृपां कर्तुं यथाविधि ॥७४॥ पूर्वेद्युः क्षणितं विप्रं यजुः शास्त्रं तथैव च। गोत्रं नाम समुचार्य व्याघस्य वचनं यथा ॥७४॥ गायत्र्याः स्थानमास्यं च मंडलं स विधीयते । गायत्र्या गोमयं तस्य मंडलं कारयेद्ध्र वम् ॥७६॥ गायत्र्या वत्सप्रस्थानं मंडलं कुरुते यदि। मंडलं तोयमादाय कुशतिलैस्तथैव च ॥७७॥ मंडलं बाहुमात्रं च कुर्याद्वे श्राद्धकर्मणि। देवकार्येषु सर्वत्रारितमात्रं प्रशस्त्रते ॥७८॥ गृहस्योत्तरतोभागे कुर्याद् गोस्यमंडलम्। उत्तरे मंडले देवा दक्षिणे पितरस्तथा।।७६॥ ह्स्तस्यव्यवधानेन मंडले द्वे च कार्येत्। पूर्वप्लवं वृद्धिकरं नराणां, तथोत्तरं चैव धनप्रदं भा। धनक्षयं पश्चिमतप्लवेन, आयुःक्षयं दक्षिणतप्लवेन । '८०।

पाद्प्रक्षालनार्थाय द्वौविप्रौ प्राङ्मुखस्थितौ। उदङ्मुखास्त्रयोविप्रा स्वयं वै दक्षिणामुखः ॥८१॥ पादप्रभृति मूझर्चन्तं देवानां पुष्पपूजनम्। शिरःप्रभृतिपादान्तं दितृणां पुष्पपूजनम् ॥८२॥ श्राद्धकाले यदा पत्नीं वामे वारिप्रदापयेत्। पितरस्तस्य गृह्णीयात् याबद्वर्ष्शतं समाः ॥८३॥ कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठायज्ञकर्मणि। सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृता ॥८४॥ द्क्षिणे वसति पत्नी हवने देवतार्चने। शुश्रुषा रतिकाले च वामभागे प्रशस्यते ॥८५॥ जातकर्मादि कम्भेणां कर्मकर्तुश्चदक्षिणे। तिष्ठेद्वरस्य वामे च विप्राशीर्वचनं यथा ॥८६॥ त्रिषु स्थानेषु सा पत्नी वामभागे प्रशस्यते। पादशौचे पितृणां च रथारोहे ऋतौ तथा।।८७। श्राद्धे पत्नी च वामांगे पादप्रक्षालने तथा। नान्दीश्राद्धे च सोमे च मधुपर्के च दक्षिणे ॥८८॥ आमन्त्रितस्तु यो विप्रो भुत्तवा अन्यत्रगच्छति। नरकाणां शतं भुत्तवा चांडाहेष्वपि जायते।।८६।। एकवस्त्रा तु या नारी मुक्तकेशा तथैव च। ललाटे कुंकुमं हब्ट्वा निराशाः पितरो गताः ॥६०॥ मुक्तकेशा तु या नारी रक्तवस्नं कथंचन। हसते वदते चैव निराशाः पितरो गताः ॥ १॥

श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे शिवार्चने। त्रिपुंड धारयेद्यस्तु निराशाः पितरोगताः ॥६२॥ अगम्यागमनोपेता चूतासत्यरताश्च ये। नानाविधेषु पापेषु रता नित्यं मदोद्धताः ॥६३॥ आसीमांतेन पूर्वेण ताम्बूलं भक्ष्ये द्विजः। त्रयस्ते नरकं यान्ति दाताभोक्ता पिता तथा ॥ १४॥ शिलातले पटे पात्रे रोमकूपे तथा भुवि। ते तिलाः क्रमिणा तुल्याः तत्तीयं रूधिरंभवेत् ॥६५॥ अंगुष्ठमृलमध्ये तु वामभागेऽत्रभागिनाम्। तत्तिलं मेरुणातुल्यं तत्तोयं सागरोपमम् ॥६६॥ आपः कृष्णतिलैर्द्यान्मात्रापित्रोः क्षयेऽहनि । आदी च यजुषां द्यात् पश्चाद्रह्नृच सामगाः ॥६७॥ सकारे सृतकं विद्याद्वकारे रिपुवर्द्धनं। हकारे ब्रह्महत्यायां आहुतिः कुत्र दीयते ॥६८॥ वर्णव्रयं समुचार्य दीर्घे द्वाद्विजोत्तमः। आयुरारोग्यमैश्वर्यं लभते काममीप्सितम् ॥६६॥ रनानं तौ वरुणः शक्तिर्जुह्नतोऽग्निधनक्षयम्। जपतः क्षीणमायुष्यं तस्मान्मीनं त्रिषु स्मृतम् ॥१००॥ श्राद्धे यज्ञे विवाहे च दीक्षायामागते गुरौ। तिष्ठत क्षालनं कुर्यान्निराशाः पितरोगताः ॥१०१॥ तिष्ठनप्रक्षालयेत्पादी दैवे पित्रये च कर्मणि। देवा हविर्न गृह्णन्ति कव्यं च पितरस्तथा।।१०२।।

मंडलस्योत्तरे भागे कुर्यादाचमनं बुधः। उत्तरे जाह्नवीतोयं अन्यत्र रुधिरं भवेत्।।१०३॥ मण्डलात्पूर्वतो देवा पितृविप्रस्तथोत्तरे। कर्ता कुर्वीत ईशाने श्राद्ध आचमनं स्मृतम् ॥१०४॥ हस्तप्रश्लालनादृध्वं पाणिभ्यां पात्रधारणम्। संकरुपे दक्षिणे त्याज्यं भुत्तवा वामं विमुत्सृजेत् ॥१०५॥ ब्राह्मणानासनं वस्त्रं तिलमिश्रं तथैव च। पितृश्चानि(१)देवादि काष्टासनानि वर्जयेत् ॥१०६॥ सव्यं तु देवसस्थानमर्चयेत्पश्चिमामुखम्। अपसव्यं पितृस्थानमर्चयेद्दक्षिणस्तथा ॥१८७॥ श्राद्धरम्भेऽवसाने च पादशौचे तथार्चने। विकरे पिण्डदाने च षट्सु आचमनं स्मृतम् ॥१०८॥ स्वागते स्वस्तिवचने गोत्रशेषे प्रदक्षिणे। अर्घ्ये च दक्षिणादाने षट्सु सव्यं विधीयते ॥१०६॥ प्रातःकाले शुचिः स्नात्वा पाकनिष्पतितो यदा। गृह्णन्तु पितृकार्याणि मुनीनां सर्वतोद्विजः ॥११०॥ अपुत्रा म्रियते भर्तुः गोत्रजानाननाशयत्। स्त्रीणां च कुरुते श्राद्धं पुत्राभावेति सर्वथा ॥१११॥ स्त्रीणां कुरुते श्राद्धं गोत्रमुचारणं कथम्। अमुकगोत्राय भतु श्च पिताप्रपितामहाय च ॥११२॥ उत्तरीयाभावे च वस्त्रं सव्यापसव्यकर्मणि। गोत्रनामस्वधाकारैः भतुः श्राद्धं तु कारयेत् ॥११३॥

अपुत्राम्रियते भार्या भर्ता कुर्याद्यथाविधि। गोत्रनामसमुचार्य सरस्वतीनाम चोत्तरे ॥११४॥ प्रथमं सरस्वतीनाम्नी द्वितीयं गौतमी तथा। तृतीयं यमुनानाम्नी कुर्याच्छाद्धं सभर्तृकः।।११६।। पितामहा च वतंते पिता च म्रियते यदि। द्वी पिण्डी चैकनामानी एकं तु प्रपितामहे ॥११६॥ अपुत्रस्यपितृव्यस्य ज्येष्टस्य भ्रातुरेव च। कुर्यात्त्रिपुरुषं श्राद्धं एकोहिष्टं कदाचन ।।११७।। आसनावाहनी चैव द्विजांगुष्टस्तथैव च। अर्घं गन्धानुसंकल्पं देवपूर्वाणि षट्सु च ॥११८॥ विप्रप्रदक्षिणा याच्या जपासि स्वस्तिवाचनम्। श्राद्धं च दक्षिणादानं षट्सव्यं च प्रचक्षते ॥११६॥ अपसन्येत्यनुज्ञातः सन्येनैव तु होसयेत्। अपसन्यं पुनः कृत्वा पितृपात्रेषु दीयते ॥१२०॥ कुशेशूत्तानपाणिस्तु आहुती द्वे घृताप्छुते। शेषं देवाय दातव्यं पितृभ्यस्तद्नंतरम् ॥१२१॥ सञ्येष्टच्छत्यनुज्ञातो स्वल्पं च जुहुते हविः। साग्निरग्निमुखेद्धान्निरग्निर्द्विजपाणये ।।१२२।। सामिकरिमपूर्व तु पितृपूर्वमनिमकैः। अम्रीकरणशेषं तु विश्वेदेवाय हूयते ॥१२३॥ निरप्रिरप्रोकरणं कुर्यान्मुख्ये च पैतृके। तदन्नं देवायदातव्यं पितृणां तदनन्तरं ॥१२४॥

अग्रीकरण शेषं तु पितृपात्रेषु दीयते। प्रतिपाद्यपितृणां तु नो दद्याद्वैश्वदेविके ॥१२४॥ यत्तुपाणितले दत्तं पूर्वमश्र्यं(?)तु सिद्धयः। पितरस्तन्न गृह्यंति शेषान्नं न लभन्ति च ॥१२६॥ अर्घ्यपात्रस्थिता दर्भाः ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बेलः। स्वयं गृह्णन् क्षिपेद्यस्तु स भवेत्पितृघातकः ॥१२०॥ पाणौ होमस्य ये दर्भा पात्राधस्तु विनिक्षिपेत्। पुनरग्री च तान् हुत्वा दहंति पितरस्तथा।।१२८।। न जीवत्पितृकः कुर्याच्छाद्धं मातृक्षयादते। क्रान्ते च नवमी श्राद्धं मृते चैव विलुप्यते ॥१२६॥ न छायां भागवे दीने मातापित्रोः क्षयेऽहिन। तिलैस्तु तपणं कुर्यात् पितृहासोऽपि जायते ॥१३०॥ कन्यायां तु गते भानौ पितरो यान्ति स्वं गृहम् ! पितृलोकं परित्यज्य यावद्वश्चिकदशनात् ॥१३१॥ चन्दनागरुकपूरं कुंकुमं च प्रदापयेत्। अश्वमेधफलं तस्य पितृणां च विलेपनम् ॥१३२॥ रविशुक्रत्रयोदश्यां सप्तम्यां निशिसंध्ययोः। तिलतर्पणसंयोगात्तजलं रुधिरं भवेत् ॥१३३॥ क्षयाहे पातसंक्रान्ते प्रहणे शशिभास्करे। न वारतिथिदोषो न कुर्याचितिलतर्पणं ॥१३४॥ घृतं गुग्गुलु धूपं च पितृणां यः प्रयन्छति। अश्वमेध फलं तस्य धूपदानस्तथैव च ॥१३५॥

आवाहनाम्रोकरणं विकरं पात्रपूरणम्। तृप्तिप्रश्नं न कुर्वीत आमे होमे कथंचन ॥१३६॥ मातापित्रोरेकदिवसे पृष्ट्वा पाकं प्रयत्नतः। प्रथमं पितृकार्याणि द्वितीयं मातरस्तथा ॥१३०॥ अग्नौकरणमेकं स्यात् पिंडदानस्तथैव च। त्रयं त्रयं च पिंडानां मातापित्रोः क्षयेऽहनि ।।१३८।। यद्ये ककर्तृ कं श्राद्धमनेकोऽपि विधीयते। वैश्वदेवे न तंत्रंस्यात् पृथक् पाको न विद्यते ।।१३६।। असंकिल्पतं च पश्चान्नं पाणिना स्पर्शते यदि । त्रयस्ते नरकं यान्ति दाता भोक्ता च पूर्वजाः ॥१४०॥ मृण्मयेषु पात्रेषु मृत्तिका चन्द्नेन वा। घृतेनैव कृतं धूपं निराशाः पितरोगताः ॥१४१॥ भोजनोत्तिष्ठ(च्छिष्ट)पात्रे च स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः। भ्रमन्ति पितरस्तेषां षण्मासोच्छिष्टभोजिनः ॥१४२॥ अकृत्वा भस्ममर्यादां यः कुर्यात्पाणिशोधनम्। आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१४३॥ माषाः सर्वत्रयोज्याः स्युः पितृपिंडेषु वर्जयेत्। ब्राह्मणानां यथा मद्यं तथामाषात्रपिंडयोः ॥१४४॥ पूर्वमापोशनं ब्राह्यं पिंडदानं तथैव च। कुर्याद्वैमातृकं श्राद्धं नरक्यां सहितो सुतः ॥ १४५॥ विकरं निक्षिपेद्भूमौ ब्राह्मणानामनुज्ञया। कुर्यात्पिडं तत्सुतानां नरक्यां ब्राह्मणो भवेत्।।१४६॥

हस्तप्रक्षालनादृष्वं द्वौ हस्तौ पात्रधारिणौ। आपोशाने दक्षिणंत्याज्यं भोजनान्ते वाममुत्सृजेत् ॥१४७॥ अपोशनिक्षिपेत्पाणौ पिंडदानं तथैव च। यजुः शाखा तु देवानां पितृणां प्रीतिवर्द्धनम् ॥१४८॥ यजुः शाखा पूर्वतो पिण्डं ऋक्शाखा तु दक्षिणम्। सामवेदस्तु भोज्यं च श्राद्धं तु कुरुते यदा ॥१४६॥ वस्त्रयुग्मं ततोदद्यादेकैकं वा पृथक् पृथक्। आशाया दीयते चार्ल्षं किंचिच्छत्तयानुसारतः ॥१५०॥ पूर्ववद् विकरेद् भूमौ पिंडदानं तथैव च। कुर्याच्ह्राद्धविधि तस्य निराशाः पितरोगताः ॥१५१॥ मार्जनं तर्पणं श्राद्धं न कुर्याद्वारिधारया। मोहाद्वा कुरुते यस्तु स विप्रो नरकं व्रजेत्।।१५२॥ उच्णोदकं वृथास्नानं वृथां जाप्यमवैदिकम्। मूर्वस्य तु वृथादानं वृथाश्राद्धमदक्षिणम्।।१५३।। दशकृत्वः पिवेदापः गायत्रयाः श्राद्धभुक्द्विजः। ततः संध्यामुपासीत तज्जपाज्जुहुयादपि ॥१५४॥ द्न्तधावन ताम्बूलं स्नेहस्नानमभोजनम्। रसौषध परान्नं च श्राद्धकृत्सप्त वर्जयेत्।।१५५॥ पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्। द्ानं प्रतिप्रहो होमः श्राद्धभुगष्टवर्जयेत् ॥१५६॥ पितृक्षये अमावास्यां मंथानं कुरुते यदि। घृतं गोमांसवत्प्रोक्तं तक्रं चापि सुरासमम्।।१५७॥

द्धितककणाभिक्षा छवणं व्यञ्जनाद्यः। सुविरोग्निन्दातव्यं यावत्पिंडान्ननिर्वेषेत् ॥१५८॥ भागिनेयं भगिनीभर्ता दौहित्रं दुहितापतिः। प्रत्यासनमतिक्रान्तं मुनिदत्तं विनाभवेत् ॥१५६॥ भागिनेयं दशविष्रेषु दौहित्रः शतमुच्यते। भगिनीभर्ता सहस्रेषु अनन्तं दुहितापतिः ॥१६०॥ वेदपूर्ण मुखं विप्रं समुक्तमपि भोजयेत्। न तु मूर्वं निराहारं षड्रात्रश्चोपवासिनम् ।।१६१।। स्वगोत्रे प्रवरेभिन्ने विधुरे ग्राम याचके। पितुः श्राद्धं न कुर्वीत पतिश्रात्रा सहोद्रा ।।१६२।। अपुत्रको पशुश्चैव व्याधितोल्पायुरेव च। वृत्तिहीनश्च मूर्वश्च जन्मे जन्मे भविष्यति ॥१६३॥ काले कर्म प्रकुर्वीत काले तिष्ठन्ति देवताः। वरमेकाहुतिः काले नाकाले कोटिसंख्यया ॥१६४॥ अकाले कुरुते कम काले प्राप्ते न कारयेत्। कालातीतं तु यत्कर्म अकृतं तं विनिर्दिशेत्।।१६५॥ अपेक्षितं यो न द्द्यात् श्राद्धार्थमुपकितम्। कृपणो मन्द्बुद्धिस्तु न तच्छ्राद्धफलं लभेत्।।१६६॥ भोजनं कद्लीपत्रे वामभागात्रमाहितः। अमं चेहिक्षणेभागे भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥१६७॥ नित्यश्राद्धेषु तीर्थेषु भोजनं बलिपूर्वकम्। अन्यश्राद्धेषु सर्वेषु न बलिं नेव चाहुतिं ॥१६८॥

आत्ममातामही पत्नी दुहिता च खंसा तथा। पितृष्वसा मातृभगिनीत्येते वै सप्त गोत्रजाः ॥१६६॥ मृत्तिका गोशकृहभानुपवीतं तथोत्तराम्। द्त्वा गुणाह्यविप्राय कुलजाय तथोत्तरे ॥१७०॥ अम्रोकरं तु देवस्य पितृव्या द्विजतर्पणे। मानसात्पिण्डदानाञ्च नरः क्रियाद्विकरेण तु ॥१७१॥ एक पंकत्युपविष्टानां ब्राह्मणानां श्राद्धकर्मणि। भक्ष्यं भोज्यं समं देयं दक्षिणात्वनुसारतः ॥१७२॥ पिंडदानं च यजुषां वह्न्चां द्विजतर्पणम्। श्राद्धशब्दाभिधेयं स्यादुभयं सामगायिनाम् ॥१७३॥ स्वशाखोक्तं परित्यज्य परशाखोक्तं समाचरेत्। अप्रामाण्यमृषिं कृत्वा-अंधं तमसि मज्जति ॥१७४॥ अनिप्रम ह्यचारी च स्त्री च नैव च नैव च। चालयेत्पिडपात्राणि स्वयं शिष्योऽथवा सुतः ॥१७५॥ लेपभागश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। पिंडदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं सप्तपूरुषम् ॥१७६॥ यच पाणितले दत्तं (?) पूर्वमबुद्धयः। निराशा पितरो यानित शेषमन्नं लभनित ते ॥१७७॥ केतकी द्यूतकी चैव बर्वरी करवीरकैः। जातिदर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः ॥१७८॥ कूष्मांडं महिषीक्षीरं आढक्या राजसर्षपाः। मसूराश्चणकाश्चैव पड़ेते श्राद्धघातकाः ॥१७६॥

आचान्तोप्यशुचिस्तावत् यावत्पात्रमनुद्धृतम् । उद्घृतोप्यशुचिस्तावत् यावन्नोन्मृज्यते मही ॥१८०॥ गृहेऽपि शिशुदेवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। श्राद्धपाको न दातव्यो यावत्पिंडान्ननिवयेत् ॥१८१॥ शिखामात्रं तथापिंडान्पूर्व पश्चिमतोनयेत्। अनेनविधिना काय पितृणां ्त्तमक्ष्यम्।।१८२।। वहर्च भोजयेच्छाद्धे पितृस्थानेषु सर्वदा। श्रोत्रियं च गुणाळ्यं च पितृख्यातकुळं तथा ॥१८३॥ वह्नच भोजयेच्छ्राद्धे याजुषैः सामगैस्तथा। अक्षयं तद्भवेच्छाद्धं व्यावस्य वचनं यथा ॥१८४॥ वह्नचं तु परित्यज्य श्राद्धे कर्मणि यो द्विजः। निष्फलं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ।।१८५।। वह्नर्चेन विनाश्राद्धं ये कुर्वन्त्यन्यशाखिनः। अज्ञानात्कुरुते श्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठति ।।१८६।। द्वौ दैवाथवंणौ विप्रौ ऋग्यजुः सामवेदिनः। क्रमाच्छाद्धे नियुंक्ते च व्यावस्य वचनं यथा ॥१८७॥ अथवा द्वौ विश्वेदेवौ वह्नचं पितरस्तथा। यजुषं पितामहं ज्ञेयं सामंस्यात् प्रपितामहम्।।१८८।। अनेन विधिना श्राद्धं कृतमक्षय्यतां ब्रजेत्। उक्तलक्षणकं न स्यात् स्वशाखं भोजयेत्ततः ॥१८६॥ बहुर्चं यजुषं चैव सामगं च गुणान्वितम्। अहंकारेण संत्यक्त्वा श्राद्धकृत्रिष्फलं भवेत्।।१६०॥

उच्छिष्टशवचाण्डालनखं च खरकाकयोः। चन्द्रसूर्यग्रहे चैव स्नानं कुर्याद्मंत्रकम् ॥१६१॥ अपत्नीके प्रवासे च यस्य भार्या रजस्वला। आमश्राद्धं प्रकुर्वीत वर्जियत्वाक्षयेऽहिन ॥१६२॥ वृद्धावादौ क्षयेचान्ते मध्येजुह्वति पर्वणि। पितृपक्षे तथाचान्ते वैश्वदेवो विधीयते ॥१६३॥ वोदने परमान्ने वा द्रोणमासाद्य मृहधीः। तत्पात्रं पूरयेद्घृतं तद्घृतं रुधिरं भवेत्।।१६४॥ दशमीद्वादशीश्राद्धे अमापूर्णा तु संक्रमे। अस्ते नक्ते तु यो भुंक्ते भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥१६४॥ अग्निना भरमनावापि स्तंवेन सिटिटेन वा। द्वारस्य चोपमार्गेण पंक्तिदोषो न विद्यते ॥१६६॥ तिलकेन विनाविष्रो पुण्यस्त्री कुकुमं विना। द्वावेतौ गर्हितौलोके दैवेपिच्ये च कर्मणि ॥१६७॥ यागं दानं च योगं च म्वाध्यायं पितृतर्पणम्। भस्मीभवति तत्सर्वमूर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम् ॥१६८॥ विना यज्ञोपवीतेन विना वद्धशिखेन च। विशेषोद्यूपवीतेन यत्कृतं नैव तत्कृतम् ॥१६६॥ पूर्वतो सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा। तस्मात्सर्वप्रयत्ने न वामे गंडूषमुत्सृजेत् ॥२००॥ हस्तपात्रे च धौते च क्रियते पंक्तिवारणम्। प्रागुदीची विवाहे च प्रतीची दक्षिणस्तथा।।२०१।।

आमंत्रितो जपेदोग्धीं नियुक्तस्तु निवंगिणः। उत्थायवामदेव्यं तु श्राद्धदौषैर्न लिप्यते ॥२०२॥ कन्यादानं पिंडदानं विप्राणो पादासंचनम्। आसन्नायां च भार्यायां केवलेन कृतं वृथा।।२०३।। भतृणा च हता नारी साहंकारा तथैव च। तस्या हस्तान्नभुं जीत श्राद्धकालेषु वर्जयेत्।।२०४।। अनाश्रमी तु यः स्तेयां द्विजरूपधरस्तथा। तस्मै श्राद्धानि यो दद्याद्राक्षसेभ्यः प्रयच्छवि ॥२०५॥ घृतहीनं तु योऽधीते(भुङ्क्ते)नरस्त्वाहुतिपंचकम्। पश्चाद् घृतं तु यो भुंके द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्।।२०६॥ इक्षुरापः पयोमूलं फलं ताम्बूलमौषधम् । मक्षयित्वाऽपि कर्तव्यं देवाग्निपितृतर्पणम् ॥२०७॥ गुरुरग्निर्द्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः। गुरुरेवपतिः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः।।२०८॥ सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखम्। उच्छिष्टसन्निधौपिण्डं दद्याद्वे पितृयज्ञवत् ॥२०६॥ पांदप्रक्षालनादृध्वं यावद्विप्रविसर्जनम्। तावच्छाद्धं प्रकुर्वीत नाशौचं न च सूतकम्।।२१०।। यजुषां पिंडदाने तु माषान्नं यः परित्यजेत्। स वै नरकमान्नोति निराशाः पितरोगताः ॥२११॥ प्रागादिप्रत्यगंतस्य इति वाजसनेयिनां। उद्गादि दक्षिणान्तं दैवेपित्र्ये च कर्मणि ॥२१२॥

एकालिंगे करे तिस्र उभयोर्म दृद्धयं स्मृतम्।
पंचापाने दशैकस्मिन् उभयोः सप्त मृत्तिका।।२१३।।
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्।
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुगुणम्।।२१४।।
संध्याद्दीनोऽशुनित्यमनद्देः सर्वकर्मसु।
इह जन्मनि शूद्रत्वं मृते श्वानोऽभिजायते।।२१४।।
उष्णोदकेन सप्ताहं द्विजः शूद्रत्वमाप्नुयात्।
उष्णोदकेष्ट्रीया स्नानं वृथाजाप्यमवदिकम्।।२१६।।
अश्रोत्रिये वृथादानं वृथाश्राद्धमदक्षिणम्।
असामर्थ्याच्छरीरस्य वैदिकं श्रुत्वा दृष्ट्वास्पृष्ट्वा
प्रभाषितम्।।२१७।

संध्याविनाशयेज्ञप्यं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्।
उल्लंघयति संध्यां यः स याति नरकं ध्रुवम्।।२१८।।
तस्मान्न लंघयेत्संध्यां सायंप्रातर्द्धिजः सदा।
अकृत्वा वैश्वदेवं तु भुं जंते ये द्विजाधमाः।।२१६।।
वृथा तेनान्नपानेन काकयोनि व्रजन्ति ते।
कृत्वालं पादशौचं विमलमथजलं त्रिःपिवेदुन्मृजेद्द्विःतर्जन्यंगुष्ठयुग्मात्सजलमभिमृशेन्नासिकारन्ध्रयुग्मं।।
अंगुष्ठानामिकाभ्यां नयनयुगयुतं कर्णयुग्मं कनिष्ठांगुष्ठाभ्यां नाभिदेशं हृदयमथतलेनांगुलीभिः शिरोंसौ।।५२०
श्मशाने शूद्रसंपर्के चांडालादि प्रदर्शने।
रोदने व्याकुले देशे न पठेत महालये।।२२१।।

स्वयं वा पच्यते पाकः पत्नी वा पच्यते यदि। पुत्रेण पच्यते पाकः स्वयंपाकः स उच्यते ॥२५२॥ मातृपाकं तु भुंजीयात् स्त्रीपाकं तु विशेषतः। आत्मपाकं पवित्रं च व्याव्रस्य वचनं यथा।।२२३।। यदि भार्या अशक्ते न श्राद्धपाकेषु कारिणम्। दृष्टिपूतः समंतोयं द्रिम्जलं यथा ॥२२४॥ न कन्या क्रियतेपाकं न पाकं चान्यगोत्रजाः। विधवा च तथा वंध्या गर्भस्रावी च दुर्मुखी ॥२२५॥ एताः पाकं न भुंजीत पितृणां नोपतिष्ठति। श्राद्धान्नपाके विधवापरस्त्री न वितृष्यते ये पितरो न देवाः ॥ नोद्के नैव चाज्येन नान्नेनैव कदाचन। चित्राहुतिविं चैव न कुर्याच्छ्राद्धभुक्द्विजः ॥२२७॥ तीर्थयात्राविवाहेषु संप्रामे देवतालये। उपनीतोत्सर्जनेषु स्षृष्टास्षृष्टं न विद्यते ॥२२८॥ सूतकान्नं जवश्राद्धं मासिकान्नं तथैव च। हीनाचारद्विजस्यान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्।।२२६।। आसने पाद्मारूढं प्रत्यक्षं छवणं तथा। मुखेन धमितं चान्नं तुल्यं गोमांस भक्षणम् ॥२३०॥ समीपस्थानतिक्रम्य ब्राह्मणान् वेद्पारगान्। दाने भोजनकाले च तत्फलं निष्फलं भवेत्।।२३१॥ पूजयेत् श्राद्धकालेषु यतिनं त्रह्मचारिणम्। विप्रानुद्धरते पापान् पितृमातृगणैरपि ॥२३२॥

आमंत्रिणो(तं)गतं विष्रं निवारयति दुर्मतिः। ब्रह्महत्यामवाप्रोति शूद्रयोनिषु जायते ॥२३३॥ आमंत्रितस्तु यो विप्रो भोक्तुमन्यत्र गच्छति। नरकाणां शतं गत्वा चांडालेष्वभिजायते ॥२३४॥ सपवित्रेण हस्तेन न द्द्याद्गंधलेपनम्। दीयते यदि मूढेन निराशाः पितरोगताः ॥२३४॥ अनिम्नकस्य विधस्य यद्ननं हूयते करे। तदन्नं प्रक्षिपेदग्रौ भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्।।२३६॥ अपेक्षितं याचितव्यं श्राद्धार्थमुपकल्पितम्। ं न याचते द्विजोमूढः सविप्रः श्राद्धघातकः ॥२३७॥ अपेक्षितं न यो दद्याच्छ्राद्धे वै उपकल्पितम्। ेअघोगत्वा सुघोरासु तिर्यग्योनिषु जायते ॥२३८॥ शब्देनापोशनं पीत्वा शब्दे न घृतपायसम्। शब्देनापः पयः पीत्वा सुरापानसमं भवेत्।।२३६॥ अत्युक्तमन्नं विप्रस्तु पाणिनास्पर्शते यदि। त्रयस्ते नरकं यान्ति दाता भोक्ता च पूर्वजाः ॥२४०॥ अप्रवाहोदकं स्नानं विप्रपादाभिषेचनम्। गायत्री जपमध्यंच आदित्यभिमुखोभवेत्।।२४१॥ व्रन्थिर्यस्य पवित्रस्य विद्रपादाभिषेचनम्। यथा वज्रहतो वृक्षो देवता पितरस्तथा।।२४२।। नान्दीमुखोत्सवे दाने द्वादश्यादि व्रतेषु च। पूर्वाभिमुखतः कुर्याद्विप्रपादाभिषेचनं ॥२४३॥

विप्रपादाभिषेके तु कर्ता प्रत्यङ्मुखोभवेत्। दिवारात्राणि वा कुर्यात् नित्यश्राद्धं विधीयते ॥२४४॥ रजस्वलायां भार्यायां मृताहं यः परित्यजेत्। सं वै नरकमाप्नोति हन्ति देवान् पितृ स्तथा ॥२४४॥ पंडितोज्ञानिनो वापि मूर्खयोषित एव वा। मृताहः स्वमतिक्रम्य चांडालः कोटिजन्मसु ॥२४६॥ पित्रोः क्षयाहे संप्राप्ते यः कुर्यात्तिलतर्पणम्। आसुरं तर्पणं ज्ञेयं तत्तोयं रुधिरंभवेत् ॥२४७॥ आपोशानं करे विप्रे संकल्पं यः समाचरेत्। नष्टं भवतितच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठति ॥२४८॥ आपोशानं करे कृत्वा आशीर्वादं करोति यः। अभोज्यं तद्भवेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्।।२४६।। भूमी यस्तर्पणं कुर्यात् कांस्यतोयं तथैव च। तर्जन्यंगुष्ठमध्ये तु तज्जलं रुधिरं भवेत्।।२५०॥ अगोधूमं तु यच्छ्राद्धं माषमुद्गविवर्जितम्। तैलपक्वेन रहितं तच्छाद्धं निष्फलं भवेत्।।२५१।। माषान्नं पायसं द्याच्छाद्धे गव्यं विशेषतः। आचन्द्रार्कं भवेतृप्तिः भोजने पिंडदानयोः॥२५२॥ नैककाले द्वयं स्नानं स्नानद्वये न तर्पणम्। नैकपादे द्वयं श्राद्धं न दिवा भोजनद्वयम्।।२४३।। सूक्तस्तोत्रजपेत्युक्त्वा पिंडात्राणं च दक्षिणाम्। आह्वानं चागतं चाध्य विना च परिवेषणम्।।२५४॥

विसर्जनं सौमनस्यमाशिषः प्रार्थनां तथा। विप्रप्रदक्षिणं चैव स्वस्तिवाचनकं विना।।२५५॥ पितृमन्यत्प्रकर्तव्यं प्राचीनावीतिना सह। सम्बन्धं प्रथमं ब्रूयात् गोत्रं नाम ततः परम्।।२५६॥ पश्चाद्रूपं विजानीयात् व्यावस्य वचनं यथा। प्राचीनावीतिना पित्र्यं सन्यं जानुनिपातत्म्। द्क्षिणास्थेन कर्तव्यमप्रद्क्षिणतस्तिलैः ॥२५७॥ यिंकचिदीयते श्राद्धे देवतीर्थेन दैविके। पैत्रिके पितृतीर्थेन सर्वत्रैषविधिः स्मृतः ॥२५८॥ पितृणमासनं दद्याद्वामपार्श्वे तथा सुधी। दक्षिणे चैव देवानां सर्वदा श्राद्धकर्मणि।।२५६।। देवानां ऋजवोदभा अिच्छन्नायाः अमूलकाः। समूलाः पितृकार्येषु दक्षिणात्रा द्विभुन्नकाः ॥२६०॥ नाकस्था नरकस्थाश्च नानायोनिगता अपि। स्विपत्रभयोषधयत्येव(१)श्राद्धं कुर्यात्समाहितः ॥२६१॥ क्षणे चाह्वानसंकल्पे पिंडदानान्नदानयोः। पिंडाभ्यंजनकाले च तथैवांजनकर्मणि ॥२६२॥ अक्षय्यासनपाद्येषु गंधाद्याच्छाद्नेषु च। श्राद्धकर्मणि चैतेषु गोत्रं नाम प्रकाशयेत्।।२६३।। दत्तेवाप्यथवादत्ते भूमौयो निःक्षिपेद्वलि । तद्ननं निष्फलं भूयात् निराशाः पितरोगताः ॥२६४॥

अमाबास्या मासिकं च मृताहे व्यतिरेकि यत्। त्रयं कर्तुमशक्तश्चेत् सुतं शिष्यं च कारयेत्।।२६६।। राजकार्ये नियुक्तस्य वंधनिब्रह्वर्तिनः । व्यसनेषु च सर्वेषु श्राद्धं विशेण कारयेत्।।२६६॥ महालये गयाश्राद्धे प्रेतश्राद्धे तु मासिके। पिण्डशब्दप्रयोगः स्पाद्त्रमन्यत्र कीर्तयेत्।।२६७॥ सर्वत्रोंकारमुचार्यं श्राद्धमंत्रेषु नोचरेत्। आर्षच्छन्दांसि वै तद्वद्यज्ञतः पूर्वकर्मणि ॥२६८॥ सर्वायासविनिमुक्तैः कामक्रोधविवर्जितैः। भवितव्यं भवद्भिश्च मया च श्राद्धकारिणा।।२६६।। आयुः प्रशस्यमेशवर्य सर्व च लभते शुभम्। नैमित्तिके यथाश्राद्धे न द्द्यात्सूत्रवाससी ॥२७०॥ भ्रमन्ति पितरस्तस्य दीना नग्नाश्च वत्सरम्। गृहिणी चैव सुम्नाता पाकं कुर्यात्प्रयह्नतः ॥२७१॥ निष्पन्नेषु च पाकेषु पुनः स्नानं समाचरेत्। मातापित्रोश्च कर्तव्यमेकोहिष्टं कचित्कचित्।।२७२॥ देशाचारं कुलाचारं प्रसन्दं विधिवन्नरैः। पितृब्यभ्रातृ मातृणां ज्येष्ठानां पार्वणं स्मृतम्।। एकोदिष्टं कनिष्ठानां दम्पत्योः पार्वणं भिथः ॥२७३॥ यजुषाः सामगाः पूर्व मध्येजुह्वयथर्वणः। बहुर्चाः श्राद्धरोषेण वैश्वदेवस्त्रिधामतः ॥२०४॥ ब्राह्मणं न परीक्षेत दैवेकर्मणि धर्मवित्। पित्रये कर्मणि संप्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥२७४॥ द्क्षिणाप्रवणेदेशे तीर्थेवापि गृहेपिवा। स्वभूमो तु नदीतीरे केशासुपद्रवे हते॥२७६॥ श्राद्धकर्ता च पूर्वेद्यः संध्याद्यासने कृते। रवः श्राद्धं करिष्यामीत्यशक्तो वाचयेत्सुतान् ॥२७०॥ इत्युक्तो गुणसंपन्नाव बाह्यणान पूर्ववासरे। निमंत्रयीत तान्भक्त्या नियोगाख्यानपूर्वकम् ॥२५८॥ न विना ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणाः श्राद्धकर्मणि। यतिश्च ब्रह्मचारी च न दाने तौ निमंत्रयेत्॥२७६॥ अयातयामा विज्ञेया नियोज्याश्च पुनः पुनः। अकृते पिण्डदाने तु ब्राह्मणो वमते यदि ॥२८०॥ पुनः पाकं च कृत्वा तु श्राद्धं कुर्यात्प्रयत्नतः। पितृदेविकयां कृत्वा परपाकं तु सेवते ॥२८१॥ दातुः कर्मफलप्राप्तिभोक्ता भुंके तु किल्विषम्। अविभक्ताः सुताः सर्वे एकं कुर्युर्मृतादिकम् ॥२८२॥ व्रामान्तरे पृथक्कुर्यादर्शश्राद्वानुमासिकम्। अविभक्ताः पृथग्यामाः स्वस्वाजितधनाशनाः ॥२८३॥ भातरः कुर्वतेश्राद्धं मातापित्रोः पृथक् पृथक्। विप्रस्तु दक्षिणं पादं पितरस्तु उदङ्भुखाः॥२८४॥ भात्रे भंगिन्यै पुत्राय स्वामिने मातुलाय च। मित्राय गुरवेशाद्धमेकोद्दिष्टं न पार्वणम्।।२८४॥

पाणिहोमे कथं कुंडं कियन्मात्रं विधीयते। तन्ममाचक्ष्वविप्रर्षे पृच्छतः शुद्धमानसः ॥२८६॥ दमैं: कुंडं प्रकर्तव्यं चतुरस्रं सुशोभनम्। साष्ट्रीरष्टभरेवस्यात् समूळैर्नात्र संशयः ॥२८०॥ दर्भस्य समिधं तत्र जुहुयान्मौनमास्थितः। सोमाग्रीदेवते तत्र पितृमत्कव्यवाहने ॥२८८॥ अपसन्येन होतन्यमाहुतीद्वयमेव च। यावत्पाणियजा(१)कुण्डं विपरीतं न कारयेत्।।२८६।। बहिः कर्मणि कुण्डं च त्रिक्रोणं च सद्ाभवेत्। नवश्राद्धेषु सर्वेषु कुण्डं पाणितले मतम्।।२६०॥ परिस्तरणमुद्दिष्टं पात्रमेकं शिशोद्ये। पाणिहोमे च ये दर्भा पात्रे वाधस्तु निःक्षिपेत् ॥२६१॥ पुनरम्रो च तान्हुत्वा दहन्ति पितरस्तथा। आदौ पिता तथा माता सापन्नजननी तथा ।।२६२॥ मातामहाः सपत्नीका आत्मपतन्यस्तद्न्तरं। सुतश्रातृपितृव्याश्च मातुलाश्च सपत्निकाः ॥२६३॥ दुहिता च स्वसा प्रोक्ता दौहित्रो भागिनेयकः। पितृष्वसा मातृष्वसा श्वशुरो गुरवस्तथा।।२६४॥ एते स्युः पितरस्तीर्थे तर्पणे च महारुये। श्राद्धात्प्रागेव कुर्वन्ति वैश्वदेवं च ये द्विजाः ॥२६५॥ एकादशाह्निकं भुत्तवा तत्र हाते विधीयते। परान्नं पायसं क्षीरं कांजीपकं तथैव च ॥२६६॥

तथोच्छिष्टं वैश्वदेवं न कारयेत्। पितृशेषं पित्रयर्थं निर्वपेत्पाकं वैश्वदेवार्थमेव च॥ वैश्वदेवं न पित्र्यथं न दार्शं वैश्वदेविकं।।२६७। पितृपाकं समुद्धृत्य वैश्वदेवं करोति यः। आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठति ॥२६८॥ हुतशेषं न दातव्यं वायसेभ्यः कदाचन। यदि दद्याद्द्विजोमोहात् हुतं तस्य वृथा भवेत्।।२६६॥ पाकान्तरेण कुर्यात् वैश्वदेवं यथाविधि। स्ताने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमणि ॥३००॥ सपवित्रौ सदर्भीवा करौ कुर्वीतनान्यथा। नित्यश्राद्धं न कुर्वीत प्रसंगाद्यत्र सिध्यति ॥३०१॥ श्राद्धान्तरे कृते तस्मिन् नित्यत्वात्तन्नहापयेत्। द्शिश्राद्वादिनिष्पत्तौ नित्यस्य न पृथक् क्रिया ॥३०२॥ ते नैव तस्यसिद्धिःस्यात् काम्येनित्याग्निहोत्रवत्। आविकेन तु वस्त्रेण मानवः श्राद्धमाचरेत्।।३०३।। गयाश्राद्धसमं प्रोक्तं पितृणां दत्तमक्ष्यम्। रेतस्पृष्टं शवस्पृष्टं स्पृष्ट्वा मृत्रपुरीषयोः॥ रजस्वलादि संस्पृष्टमाविकं तु सदाशुचिः॥३०४॥ अग्निराविक वस्त्रं हि विप्रास्तिलाः कुशाः यवाः । एतेषां न कृतो दोषो व्याघस्य वचनं यथा।।३०४॥ हव्यार्थं गोघृतं प्राह्यं तद्भावे तु माहिषम्। आज्यं वा तद्लाभे तु साक्षात्तेलं प्रगृह्यते ॥३०६॥

तेलाभावे गृहीतव्यं तेलं च तिलसंभवं। तद्भावेऽतसीस्नेहैः कौसुंभः सर्पपोद्भवः॥३०७॥ ष्टक्षरनेहोथवा बाह्यं पूर्वालाभे परः परः। तद्लाभे यवत्रोहिः श्यामाकाभ्यन्तरोद्भवम् ॥३०८॥ पिष्टमालोड्यते येन घृतार्थे योजयेत्सुधीः। वृक्षतैलेषु पुंनागं निवैरण्डोद्भवं त्यजेत्।।३०६॥ यद्वा गव्यं घृते छागं माहिष्यादेवृ तं क्रमात्। तद्लाभे गवादीनां क्रमात्क्षीरं विधीयते ॥३१०॥ तद्लाभे द्धियाह्यमलाभे तैलमिष्यते। मुख्यासनी यथा बाह्य कार्यकारणसंतती ।।३११।। चणका राजामषाश्च रक्तायावन्नलास्तथा। श्यामाका मसूराश्चैव आढक्याश्च सचत्वका ॥३१२॥ अग्राह्याः श्राद्धपाके च कुलित्थाः सर्पपास्तथा । हविष्योगोधूमारचैव मुद्गामाषा यवास्तथा ॥३१३॥ तण्डुला ब्रीहयश्चैव कृष्णातिलास्तथैव च। आढक्यास्तुषरहिता शुभायावन्नस्रास्तथा ॥३१४॥ आर्द्रकं नारिकेलं च रंभा जंबूश्च चूतकाः। ऐक्षवं वदरं चैव सैंधवं खवणं तथा ॥३१५॥ मरीचं च मधुरचैव क्षौद्रं शुंठिस्तथैव च। वसुरुद्रस्वरूपास्ते श्राद्धार्थे तर्पणे पितृन् ।।३१६।। नामगोत्रे समुद्यार्य तिलैस्तीर्थेषु संयुतः। न चस्मरेहषींश्छन्दान श्राद्धे वैतानिके मखे ॥३१७॥

ब्रह्मयज्ञेन वै तद्वत्तथोंकारं तु नोचरेत्। अन्वारब्धेन सब्येन दक्षिणेन तु पाणिना ॥३१८॥ सन्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामथवा तर्पणं भवेत्। ऊर्ध्ववाहुरधोयामं खातं प्राक्दक्षिणायतम् ॥३१६॥ पंचारित्रमिता तिर्यक् अधस्ताइक्षिणायतम्। पंचारत्निमितातिर्यगधस्ताद्द्वादशांगुलम्।। पितुः पुत्रेण कर्तव्य प्रपितामहपूर्वकम् ॥३२०॥ दैवात्प्रत्थाब्दिके श्राद्धे अन्तरामृतसृतके। आशीचानन्तरं कुर्यात्तनमासेन्दुक्षयेरपि ॥३२१॥ श्राद्धे विन्न समुत्पन्ने द्यविज्ञाते मृतेहिन । कुर्यादन्नेन कृष्णायामेकादश्यां विधुक्षये ॥३२२॥ आब्दिके चैव संप्राप्ते आशीचं जायते यदि। आशीचे तु व्यतिक्रान्ते तत्र श्राद्धं प्रदीयते ।।३२३।। अपुत्रा तु यदाभार्या संप्राप्ते भर्तु राब्दिके। भवेत्सातु कुर्यात्तत्पंचमेऽहनि ॥३२४॥ रजखला अमाश्राद्धे गयाश्राद्धे श्राद्धे चापरपक्षगे। न जीवत्पितृक: कुर्यात्तिलै: कुष्णैश्च तर्पणम् ॥३२५॥ भरणी प्रेतपक्षे तु महती परिकीर्तिता। अस्यां श्राद्धं कृतं येन स गयाश्राद्धकृद् भवेत् ॥३२६॥ मासद्वयगतं श्राद्धं मलमासेऽपि शस्यते। वर्षे वर्षे तु तच्छाद्धं मातापित्रोर्म् तेऽहिन ॥३२७॥

मासद्वयेऽपि तत्कार्यं व्याबस्य वचनं यथा। गयायां सर्वकाले च पिण्डं द्यात् विचक्षणः ॥३२८॥ अधिमासे जन्मदिने अस्ते च गुरुशुक्रयोः। आदित्यिकरणैः पूर्तं पुनः पूर्तं च वह्निना ॥३२६॥ अतोव्याध्यातुरः स्नायाद् प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। सूतके तु समुत्पन्ने स्मार्त कर्म कथं भवेत्।।३३०।। पिण्डजं चरहोमं च सगोत्रेण न कारयेत्। स्पन्दनेषु द्विजातीनां भिन्नतो जनभोजने ॥३३१॥ पंचगव्येन शुद्धिःस्याद् व्याघ्रस्य वचनं यथा। पिण्डदानं मृदास्नानं तथैव तिलतर्पणम् ॥३३२॥ विदेशगमनं चैव न कुर्याद्गुर्विणीपतिः। पुंसोभायां गुर्विणीतस्य नाशश्चौछं सूनोः श्लौरकर्मात्मनश्च। गेहारम्भं पिण्डसंस्थापनं च वाद्धींस्नानं तीर्थयात्रां न कुर्यात् भूभौ हस्तौ प्रतिष्ठाप्य मार्जनं चैव वर्जयेत्। न कुर्याद्यादि मूढात्मा रौरवं नरकं व्रजेत्।।३३४॥ गंगायां वापिकायां च तड़ागे च तथैव च। वामहस्ते जलं गृह्णन् न कुर्यान्मार्जनं द्विजः ।।३३४।। पात्रस्थितोद्केनैव वामहस्तोद्केन वा। संध्यायां मार्जनं कृत्वा नान्ययोस्तु कदाचन ॥३३६॥ उष्णोद्केन या सन्ध्या पदमध्ये तु मार्जनं। उपविश्य तु यत्रार्घ्यं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्।।३३७॥

वामहस्ते जलं धृत्वा यस्तुसंध्यामुपासते। सा संध्या तु वृथाज्ञेया आसुरस्तेन तृष्यति ॥३३८॥ कृत्वा यज्ञोपवीतं तु पृष्ठतः कण्ठलम्बितम्। विण्मूत्रं तु गृहीकुर्याचद्वा कर्णे समाहितः ॥३३६॥ यद्ये कवस्त्रौ विप्रः स्यात् कर्णेक्टत्वोपवीतकम्। अन्तर्धाय तृणैर्भूमिं शिरः प्रावृत्यवाससा ॥३४०॥ अयज्ञीयस्तृणैस्तत्स्यात् (?) इतरानसतद्भवेत् । उमे मूत्रपुरीषे तु दिवाकुर्यादुदङ्मुखः ॥३४१॥ तीर्थे शौचं न कुर्वीत कुर्वीतोद्धृत्य वारिणा। अरितमात्रं जलं त्यक्तवा कुर्याच्छौचमनुद्धृते ॥३४२॥ सन्ध्ययोभीजनार्थे च पित्र्यर्थं देवकर्मण। शूद्राहृतेन नाचामेत्तथा चर्मेण वारिणा ॥३४३॥ प्रक्षाल्योदक् शुचौदेशे दंतधावनमुत्सृजेत्। निषिद्धाहे तृणैः कुर्याजिह्नोल्टेखातु सर्वदा ॥३४४॥ कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रोशौचधृतं त्रिवृत्। स्थाने पवित्रे संध्याया षण्णवत्यंगुलीब्वयत् ॥३४५॥ करंज-पिप्पल-क्ट-प्लक्ष-कंभ्यर्क-तंदुकाः। एषां पात्रेषु ना रनीयात् कोविदाराम्रयोरपि ॥४६॥ विपरीतेषु पत्रेषु तिर्यक्पत्रे च दारुजे। नैकवासा समश्नीयात् नाश्नीयात् भिन्नभाजने ॥३४७॥ हस्तद्तानि चान्नानि प्रत्यक्षं छवणं तथा। ताम्र-रजत-सौवर्ण-शंख-स्फटिक-शुक्तिषु ॥३४८॥

अपात्रेषु च पत्रेषु भिन्नदोषो न विद्यते। एक एव तु यो भुंको विमले कांस्यभाजने ॥३४६॥ चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशोबलम् । कांस्यपात्रमनुज्ञातं विधवाबह्यचारिणौ ॥३५०॥ यद्यन्यस्मै भोजनाय न कदाचित्प्रयच्छति। कर्मकाले न कुर्वीत मुसलोलूखलध्वनिम् ॥३५१॥ तथा संघट्टशूर्पादेः संध्यायां च विशेषतः। निशायाः पश्चिमे यामे धान्यसंस्करणादिकम् ॥३५२॥ श्रूयमाणं हि नारीणां श्रूतश्रेयोधनावहम्। श्रोत्रियान्नं च भक्षं च हुतशेषं च यद्धविः ॥३५३॥ आनखाच्छोधयेत्पापं तुषाप्रिमिव कांचनम्। मातुर्यद्त्रे जायेत द्वितीयं मौंजीवन्धनम् ॥३५४॥ त्रितीयामग्निदीक्षी च त्रिजन्मपात्रमुत्तमम्। वृत्तिमन्तं शिल्पानि हीनाद्पि समाश्रयेत्।। राजद्रव्यं तु ये केचिद् वेदोदोषेण(१)गृह्यति ।।३४४।। रजस्वलायां भार्यायां सूतके पर्वणि तथा। तैलाभ्यंगं न कुर्वीत संध्यासु श्राद्धकर्मणि ।।३५६।। अजागावो महिष्यश्च ब्राह्मणस्य प्रसृतिका। दशरात्रेण शुध्यंति भूमिस्थं च नवोदकम् ॥३५७॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि संध्योपासननिर्णयम्। अग्निहोत्र कृतैः पापैः यामुपास्य प्रमुच्यते ॥३५८॥ विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ट्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः। धनधान्येन वैश्यानां शूद्राणामग्रजन्मतः ॥३५६॥ यश्चाभिवाद्नो (दिनं) वित्र आशिषं न प्रयच्छति। रमशाने जायते वृक्षो आशिषं न प्रयोजिति ॥३६०॥ उद्क्यां सूतिकां नारीं भर्तुः वीं गर्भघातिनीं। पाखण्डं पतितं ब्रात्यं महापातिकनं शठम्।।३६१।। सोपानत्कं कृतन्नं च मंत्रोबारकृतं रिपुम्। मुंजानमशुचिमंतं धावन्तं नास्तिकं तथा ॥३६२॥ वमंतं जुम्भभाणं च कुर्वन्तं दन्तधावनम्। अभिवाद्य द्विजो मोहादहोरात्रेण शुद्धवति ॥३६३॥ जपयज्ञजलस्थं च समित्पुष्पकुशान्तिलान्। **उद्पात्रार्थभेक्ष्यं च वहंतं नाभिवाद्येत् ॥३६४॥** स्वयमेव विधानेन अभिवंदेभिवादकम्। संध्याये(?) नियमानेति द्रष्टव्या अभिवादने ॥३६४॥ देवताप्रतिमां दृष्ट्वा यति दृष्ट्वा त्रिद्ण्डिनम्। नमस्कारं न कुर्वीत प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥६६॥ जन्मप्रभृति यत्किचित्सुकृतं समुपार्जितम्। तत्सर्वं निष्फलं याति एक हस्ताभिवादनात् ॥३६७॥ अग्निहोत्रफलावेदा षडंगसपद्क्रमः। अग्निहोत्रात्परो धर्मो न भूतो न भविष्यति ॥३६८॥ न व्याहृतिसमो होमो न गायत्री समो जपः। नामिहोत्रात्परो यज्ञो न देवः केशवात्परः ॥३६६॥

अनलाद्र्शनं यावत् इतिवाजसनेयिनः। परान्नपकं नाश्नीयात् ह्यवसन् पर्वणि द्विजः ॥३७०॥ असन्तुष्टे सुखं नास्ति न धर्मः क्षुद्रमानसे। भाग्यहीने धनं नास्ति नास्ति पुण्येऽच्युतार्चनम् ॥३७१॥ सत्यानृताभ्यां जीवंतमृतेन प्रनृतेन वा। सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥३७२॥ सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिः नीचसेवनम्। सेवावृत्तिभि(स्तु)र्येंहक्ता नूनं ते नैव पंडिताः ॥३७३॥ दक्षिणास्योऽपसव्येन तर्पयेत् विधिवत्पितृन्। बाहूपूर्णतछैः कृत्वा जरस्थस्तर्पयेत् पितृन् ॥३७४॥ स्थलस्थेन तु कर्तव्यं पितृणां तृप्तिमिच्छता। विनारौप्य सुवर्णेन विना ताम्रतिलैर्न च ॥३७५॥ विना दभेँश्च मंत्रैश्च पितृणां नोपतिष्ठति। विवाहस्त्वेकजन्यानां एकस्मिन्नुद्ये कुले ॥३७६॥ नाशंकरोत्येकवर्षे स्यादेका विधवातयोः। प्रत्युद्वाहो नैव कार्यो नैकस्मिन् दुहिरुद्वयम् ॥३७७॥ नैकजनन्योः पुंसो रेक (?) जनन्यके। मातामंगलसूत्रेण मृतायदि चतुर्दिने ॥३७८॥ उद्दिश्यविप्रपंक्तौ तां भोजयेत्तु सुवासिनीम्। जानुद्ग्धजलस्थोवाऽऽविलं स्नानशाकटः ॥३७६॥ सब्येनप्राङ्मुखोदेवान् निवीत्युत्तरतोनरान्। शिशोर्मातारिगर्भिण्यां चूड़ाकर्म न कारयेत्।।३८०।।

गते तु पञ्चमेवर्षे गर्भिणी यदि वा भवेत्। गर्भिण्यां मातरि शिशोः क्षौरकर्म न कारयेत् ॥३८१॥ पञ्चाब्दात्रागथोद्धं च गर्भिण्यामपि कार्येत्। चूड़ाकर्म शिशोर्माता गर्भिणी यदि वा भवेत्।।३८२।। गर्भस्यैव विपत्तिः स्यात् दंपत्योवां शिशोरपि। सहोपनीत्या कुर्याचे तत्रादोषो न विद्यते ॥३८३॥ वेदान्तरमधीत्यैव ऋग्वेदं येत्वधीयते। उपनीतिरयं तेषामछंकरणवर्जिता ॥३८४॥ पाखंड्यधृश्यसंस्पर्शे न स्नायादुष्णवारिणा। नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यवारिषु ॥३८५॥ अस्नातमातुरस्नाने स तीर्थं तु श्रुतोदकम्। स्नात्वा तु वास्सी धौते अक्छिन्ने परिधाय च ॥३८६॥ प्रक्षाल्योरुमृताचाद्भिर्हस्तौ प्रक्षालयेत्ततः। काषायं कृष्णवस्त्रं च मलिनं केशदूषितम् ॥३८७॥ जीण नीलं संधितं च पारक्यं मैथुने धृतम्। अच्छिन्नात्रमुपवस्त्रं कुत्सितं धमतो विदुः ॥३८८॥ यज्ञं दानं जपो होमं स्वाध्यायं पितृतपणम्। नैकवस्त्रो द्विजः कुर्याद्वोजनं तु सुरार्चनम् ॥३८६॥ तत्सर्वमसुरेन्द्राणां ब्रह्मा भागमकल्पयत्। ततः सन्ध्यामुपासीत शुद्धचित्तोजितेन्द्रियः)॥ मुहूर्ताद्ग्रिहोत्राणि नयंति परमां गतिम् ॥३६०॥

अत्रस्वर्गश्चमोक्षश्च यो यथा गन्तुमिच्छति।
यदिच्छसि महासिद्धि तीर्थराजाभिषेचनम् ॥३६१॥
विप्रपाद्विनिर्मुक्तं तोयं शिरसि धारय।
दक्षिणां स ब्रह्मसूत्रं स्तेयेमे दक्षिणामुखः ॥३६२॥
कुशास्तान् द्विगुणी कुर्वन् जानुसन्यं निधाय च
मार्जनं तपणं श्राद्धं न कुर्याद्वारिधारया ॥३६३॥
करोति यदि मूढात्मा तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ॥३६४॥
विद्वान् स्वयं तु यो ब्रूयात् स धर्मः परमः स्मृतः।
अच्छिद्रमितितद्वाक्यं वदंति क्षितिदेवताः ॥३६४॥
प्रणम्यशिरसामाद्यमिष्रष्टोमफलैः सह।
व्याव्रपादेन चाख्यातं धर्मशास्त्रोत्तमोत्तमम् ॥३६६॥
इति व्याव्रपाद्प्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम्।



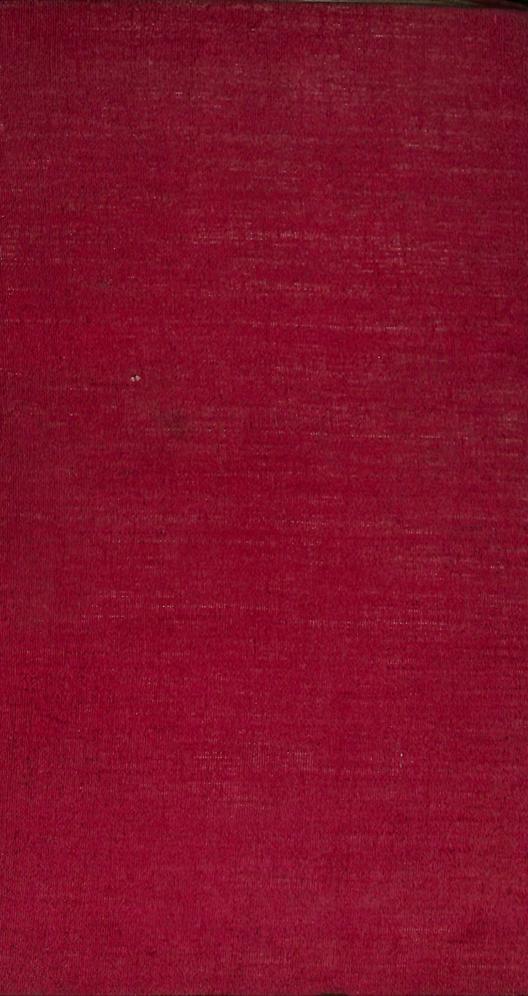